# TEXT LITE & DARK WITHIN THE BOOK ONLY

TEXT FLY WITHIN THE BOOK TEXT CROSS BROWN PAGES

UNIVERSAL ABABANINA OU\_176967

ABABANINA OU\_176967

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY
H954.42

Call No.
V65H

Accession No. H260A

Title
Title
This hood best of the state of the sta

# हमारा राजस्थान

आज के राजस्थान की ऐतिहासिक पीठिका

लेखक पृथ्वीसिंह महता विद्यालङ्कार

पुजासना निक्ता र पंडित जयचन्द्र विद्यालङ्कार

हिन्दी - भवन जालंघर और इलाहाबाद प्रकाशक हिन्दी - भवन ४६, टागोर ट।उन, इलाहाबाद २.

#### श्राचार्य

गौरीशंकर हीराचन्द श्रोका की श्रमिट स्मृति में जिन्होंने राजस्थान के इतिहास को कहानियों के स्तर से उठा कर विज्ञान के स्तर पर पहुँचा दिया।

#### प्रस्तावना

त्राज के राजस्थान की यह ऐतिहासिक पीठिका जो श्री पृथ्वीसिंह महता ने प्रस्तुत की है, न केवल राजस्थान-इतिहास का स्पष्ट चित्र हमारे सामने खींच देती है प्रस्तुत भारतीय इतिहास के एक महत्त्वपूर्ण पहलू को भी प्रकाशित करती है। भारत के प्रत्येक भाषा-जनपद का इतिहास उसकी दृष्टि से श्रांकित किये बिना समूचे भारत का इतिहास भी श्रानेक श्रंशों में स्पष्ट नहीं हो पाता। इस दृष्टि को लेकर स्व० श्राचार्य गौरीशंकर श्रोका ने श्राज से तिरसठ बरस पहले जो साधना श्रारंभ की थी उसका यह पुर्य-फल है कि श्राज हमें राजस्थानी इतिहास का यह विशद चित्र प्राप्त हो रहा है। जैसा कि लेखक ने श्रपनी वस्तुकथा में बताया है, यह दिग्दर्शन लिखने की प्रेरणा भी उन्हें श्राज से पन्द्रह बरस पहले श्रोका जी से ही मिली थी।

ग्रन्थ के पहले ऋष्याय को पढ़ने से ही स्पष्ट दिखाई दे जाता है कि कैसे गहरे ऋन्वीत्तृष्ण ऋष्ययन और मनन द्वारा तथा साथ ही कैसी सची भक्ति और निष्ठा से लेखक ने ऋपने जनपद के स्वरूप को देखा-समभा है। दूसरे तीसरे चौथे अध्यायों में ऋारम्म से मुगल युग तक का दिग्दर्शन है। जो लोग राजस्थान के इतिहास के टाड के खींचे हुए चित्र से और उसके तोता-मैनाक्यों के किस्सों से अभी तक ऋपना पीछा नहीं छुड़ा सके उन्हें चाहिए कि इतिहास के इस नये चित्र को ऋब ऋपने मन में ऋक्कित करें, जो ओभाजी की साधना की बदीलत विज्ञान की कसीटी की परख से प्रकट हुआ। है।

पाँचवें और छठे अध्याय के विषय मराठा युग और मराठा-ब्रिटिश युगसंधि हैं। यहाँ लेखक ने दूसरे आचार्यों की खोजों के आधार पर इतिहास का दिग्दर्शन तो किया ही है, श्रापनी तरफ से भी नया प्रकाश डाला है। 'मराठा इतिहास' श्रथंत् शाहजी के समय से बाजीराव २य के समय तक के महाराष्ट्र के दो शताब्दियों के इतिहास की महाराष्ट्र विद्वानों ने बड़ी गहराई श्रौर बारीकी से छानबीन की है। पर राजस्थान की जनता मराठा इतिहास की विविध घटनाओं को किस दृष्टि से देखती रही इसका ठीक-ठीक पता मेरे जानते पहली बार इस ग्रंथ से मिल रहा है। जसवन्तराव होलकर की लड़ाई का जो वर्णन यहाँ किया गया है वह न केवल आँखों के श्रागे उसका जीता-जागता चित्र खींच देता है प्रत्युत वह साहित्य का एक सुन्दर सन्दर्भ भी बन गया है। इस प्रकार का चित्र पृथ्वीसिंह महता जैसे व्यक्ति द्वारा ही खींचा जा सकता था जिसने राजस्थान भूमि का कोना-कोना छाना है श्रौर जिसने श्रपनी दृष्टि का दीर्घ साधना द्वारा राजस्थानी जनता के विचारों श्रौर भावनाओं के साथ पूरी तरह सात्म्य कर लिया है।

सातवें श्रध्याय—'श्रंगरेजी जमाना'— के पहले सात परिच्छेद भी पाँचवे छठे श्रध्याय के नमूने पर ही हैं। उसके आठवें परिच्छेद से भारत और राजस्थान के नव जागरण की कहानी शुरू होती है, जो आठवें अध्याय के अन्त पर सन् १६५० तक आकर पूरी होती है। लेखक की यहाँ बहुत कुछ नई जमीन तोड़नी पड़ी है। उन्होंने नहीं सोचा था कि यह अंश ग्रंथ का मुख्य अंश बन जायगा और पहले के अंश इसकी अवतरणिका सी हो जायँगे; तो भी ऐसा हो गया है। इस अंश से पाठकों को न केवल बहुत सी नई पते की बातें मालूम होंगी प्रत्युत अपने जमाने की घटनाओं को सुलाभी दृष्टि से देखना भी मिलेगा।

दयानन्द सरस्वती पर लिखने से पहले लेखक ने मुभसे परामर्श किया तो मैंने उनके सामने दो प्रश्न रक्खे। पहला यह कि १८५६-५९ में दयानन्द कहाँ थे श्रीर क्या कर रहे थे— उस समय भारत में जो महत्त्व कान्तियुद्ध चला रहा था उसके प्रति दयानन्द का रख क्या रहा श्रथवा उसने दयानन्द के मन को किस प्रकार प्रमावित किया। जो क्यिक बचपन में ही एक मूर्ति पर मूसे की लीला देख गहरे विचार में पद गया था श्रीर उस विचार से प्रेरणा पाकर जो जन्म भर के लिए घरबार छोड़ निकल पड़ा था. उसके मन पर १८५७-५९ के महान युद की घटनात्रों का कुछ प्रभाव न हुत्रा हो, यह संभव नहीं है, पर क्या प्रभाव हुन्ना यही प्रश्न था । दूसरा प्रश्न यह था कि महान् भारत राष्ट्र किस कारण मुद्दी भर विदेशियों का गुलाम था ऋौर किस कारण उसका १८५७-५९ का महान प्रयत्न और बिलदान भी विफल हुआ. इस प्रदन पर क्या भारत के श्रेष्ठ मन का ध्यान १८५९ के बाद भी नहीं गया-दयानन्द उस सभय भारत के श्रेष्ठ मन के प्रतिनिधि थे, उन्होंने इस विषय में क्या सोचा, क्या किया। ये दोनों प्रश्न मेरे सामने सन् १९३९ से स्पष्ट रूप में थे, पर मुफे स्वयं इनके उत्तरों की खोज के लिए फ़रसत नहीं मिली थी। इन प्रश्नों से दिशा पाकर पृथ्वीसिंह महता ने जो लोज को है ऋौर जो पहलेपहल इस ग्रंथ में प्रकाशित हो रही है. वह हमारे राष्ट्रीय इतिहास की ऋत्यन्त कीमती खोजों में से है। दयानन्द के महान व्यक्तित्व की ठीक ठीक भालक हमें इन खोजों के बाद मिली है। श्रब हम यह निश्चय से कह सकते हैं कि १८५६ के बाद भारत का मन सर्वथा सप्त नहीं रहा। पर यह एक नई खोज का आरम्भ मात्र है। इस शुभ आरम्भ ने हमपर यह कर्त्तव्यभार डाल दिया है कि दयानन्द श्रीर उनके शिष्यों--स्यामजी कृष्ण वर्मा, कृष्णसिंह बारहट, श्रद्धानन्द श्रादि-की कार्यधारा को पूरी तरह टटोल निकालें। श्राशा है हमारे देश के सच्चे राष्ट्रवादी, जिनकी स्रावाज स्नाई नहीं दे रही है, इस श्रोर ध्यान देंगे।

श्रागे बढ़ते हुए हमारे लेखक ने राजस्थान में क्रान्तिकारी दल के संघटन श्रीर कार्यधारा को जो टटोला है सो भी नई श्रीर महत्त्व की वस्तु है। श्रार्ज नलाल सेटी का नाम काम सुपरिचित रहा है, केसरीसिंह और प्रतापसिंह बारहट के चिरतों का परिचय शचीन्द्रनाथ सान्याल के "बन्दी जीवन" से मिल चुका है, पर इन लोगों ने पहले विश्वयुद्ध के समय कितना बहा संघटन खड़ा कर लिया था इसका पहली वार खुलकर पता इस ग्रंथ से मिल रहा है। मेरा स्वयं स्व० शचीन्द्र सान्याल से सन् १९२३—२५ में धनिष्ठ संबन्ध रहा, श्रार्ज नलाल सेठी श्रीर केसरीसिंह बारहट से भी संपर्क रहा, पर शचीनदा को भी मेरे जानते राजस्थान के १६१५ वाले संघटन का पूरा-पूरा पता न था। शचीन १९१५-१६ में रासविहारी के दाहिने हाथ थे, पर जान पड़ता है, रासविहारी ने बाएँ हाथ से राजस्थान के जिस संघटन से संपर्क रक्खा हुआ। था, श्रापने दाहिने हाथ को भी उसका ठीक-ठीक पता न दिया था! सच्चे कांतिकारी की कृति का पता उसकी मृत्यु के बाद मिलता है।

अपने समकालीन इतिहास का जो विश्लेषण लेखक ने किया है वह पाठकों के लिए विचारोत्तेजक होगा श्रीर हमारे राष्ट्र की श्रात्म-पर्मवेद्यण-प्रवृत्ति को जगायगा इसका मुक्ते विश्वास है। पिछले चार बरस में देश में जो घटनाएँ घटी हैं, वे अत्यन्त परस्पर-विसंवादी हैं; उनके विषय में शिद्धित वर्ग में भी बहा विश्वम है। पृथ्वीसिंह महता ने उनकी व्याख्या मेरी सन् १६४२ में गुप्त रूप से प्रचारित एक पोथी तथा १९४६-४७ के व्याख्यानों के प्रकाश में की है। मुक्ते श्राशा है यह व्याख्या घटनाओं को स्पष्ट कर देगी। मैंने स्वयं 'श्राज की स्थित' पर गत वर्ष लिखना शुरू किया था, पर उस कृति को श्राप्ता छोड़ मुक्ते हथर दूसरे कामों में लगना पदा है। इस बीच महता ने इस विषय पर लिख डाला है और शायद इन समकालीन घटनाओं पर इतिहास की दृष्टि से सबसे पहले लिखने का श्रेय पा लिया है।

समूचा ग्रन्थ राजस्थान और भारत की अनेक समस्याओं की समभतने आहेर मुलभाने में सहायक होगा। उसकी सत्यनिष्ठा श्रीर उसकी अन्तर्द्धि की छूत राजस्थान श्रीर भारत के युवकों में फैले यह मेरी कामना है।

दुर्गीकुण्ड, बनारस २७ ऋषेल १९५०

जयचन्द्र

#### वस्तुकथा

श्रपने देश श्रीर जनपद के इतिहास के प्रति उत्सुकता स्वभावत: मेरे मन में बचपन से ही थी। १९२६ में गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ते समय श्री जयचन्द्र विद्यालंकार का एक भाषण सुनने के बाद वह उत्सकता ऋौर ऋधिक तीव हो गयी ऋौर १९३३ में स्नातक होने के बाद मैं श्रपने श्रगले श्रध्ययन के लिए प्रयाग में श्रद्धेय जयचन्द्रजी के ही पास श्चन्तेवासिक रूप में चला गया । सौभाग्य से वे तब श्चपने प्रनथ "भारतीय इतिहास की रूपरेखा" का ऋन्तिम संशोधन कर उसे छपवाने ऋौर ऋपने गुरु श्रद्धेय गौरीशंकर हीराचंद स्त्रोमा को उनकी ७०वीं जन्मगाँठ पर मेंट किये जाने वाले 'भारतीय ऋतुशीलन प्रन्थ" के सम्पादन में लगे थे। मुभे उनके इन दोनों कार्यों में सहयोग देकर अनुभव प्राप्त करने का खूब सुयोग मिला। इसके बाद १९३५ से ३९ तक मैं त्र्याचार्य गौरीशंकर स्त्रोभा के पास अजमेर रह कर इतिहास-पुरातत्व का अभ्यास करता रहा। उस समय त्रोभाजी ने मुभे राजस्थान में तब तक खोजे गये समस्त ऐति-हासिक ऋभिलेखों की एक विवरणात्मक सूची तैयार करने तथा सम्पूर्ण राजस्थान के राजनीतिक ऋार्थिक ऋौर सामाजिक इतिहास का संज्ञिप्त सम-न्वयात्मक चित्र प्रस्तुत कर देने का कार्य सौंपा।

इनमें से पहला कार्य में आघा ही कर पाया था कि शुरू जून १९३६ में बम्बई से पं० जयचन्द्रजी का पत्र मिला कि कांग्रेस के तात्का-लिक प्रधान बिहार के बाबू राजेन्द्रप्रसादजी बिहार का एक इतिहास लिखवा कर रामगढ़ में होने वाली कांग्रेस के अवसर पर प्रकाशित करवाना चाहते हैं। उसी महीने के अन्त में उनका तार आया कि उस कार्य को करने के लिए राजेन्द्रबाबू ने मुक्ते पटना बुलाने को तार मेजा है। जयचन्द्रजी ने इस बीच भारतीय दृष्टि से समस्त श्रध्ययन के संघटन श्रीर भारतीय भाषाश्रों में उसके फलों के प्रकाशन के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्रिक संस्था भारतीय-इतिहास-परिषद् का श्रायोजन किया था। उस संस्था का श्रार्थिक भार उठाना बाबू राजेन्द्रप्रसादजी ने स्वीकार किया था। भारतीय-इतिहास-परिषद् में अनेक आजीवन कार्यकर्त्ता रखने की योजना थी, श्रीर उस रूप में मुक्ते भी उसमें लेने की इच्छा राजेन्द्रप्रसादजी ने श्रारम्भ में ही प्रकट की थी। उस स्थायी कार्य की भूमिका रूप में ही मुक्ते बिहार का इिहास लिखने को उन्होंने बुलाया था। श्रतः जुलाई १६३९ में राजस्थान-श्रमिलेख-सूची का कार्य बीच में ही छोड़ मुक्ते बम्बई होते हुए पटना जाना पड़ा।

श्रगले नौ महीने दिन-रात बिहार का इतिहास तैयार करने श्रौर बिहार के ऐतिहासिक गौरव संबन्धी चित्र रामगढ़ कांग्रेस प्रदर्शनी के लिए बनवाने में लगा रहा। ध्यान रहे कि बिहार इतिहास के फुटकर श्रंगों पर चाहे जो खोज हो चुकी हो पर उसका सिलसिलेवार आद्योपांत इतिहास इससे पहले नहीं लिखा गया था। हमारे उस इतिहास के प्रकाशित होने पर श्रनेक राजस्थानी मित्र श्रौर लोकनेता राजस्थान का भी वैसा ही इतिहास प्रस्तुत करने का श्राग्रह करने लगे। पर नवम्बर १६३६ से भारतीय-इतिहास-परिषद् का कार्य श्रारम्भ हो चुका था। उसके श्राजीवन कर्मों के रूप में मैं उस कार्य में लग गया था। परिषद् का कार्य ऐसा रहा जिसमें १९४२-४३ तक हमें कभी दम लेना न मिला। राजस्थान-श्राभलेख-सूची का वार्य यो अधूरा ही पहा रहा, श्रौर राजस्थान के इतिहास को हाथ लगाने का श्रवसर भी न श्राया।

श्रगस्त १९४२ में बाबू राजेन्द्रप्रसाद जेल चले गये श्रौर श्रप्रैल १९४३ में पंज्यचन्द्र विद्यालंकार भी पकड़ लिये गये। उनके पीछें भारतीय-इतिहास-परिषद् के दूसरे कर्मियों की सेवाश्रों को परिषद् की समिति जारी न रख सकी। वह तो उसके दफ्तर को भी बन्द कर देती पर पं॰ जयचन्द्र जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुमित्रादेवी शास्त्रिणी अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों की परवाह न कर उसका खर्चा जुटाता रहीं।

राजस्थान में भी एक प्रतिष्ठान ऋोभाजी के कार्य को जारी रखने और राष्ट्रीय ऋध्ययन-केन्द्र के रूप में स्थापित करने की चर्चा १९४१ से चला रही थी। उसका वृत्तान्त इस प्रन्थ के सातवें ऋध्याय के ऋतिम परिच्छेद ''बीसवीं सदी में राजस्थान की सांस्कृतिक चेष्टा'' में दिया गया है। ऋोभाजी इस प्रस्तावित संस्था को ऋपने सब कागज-पत्र ऋौर पुस्तकें, जो कि राजस्थान इतिहास के लिए ऋमूल्य निधि हैं, सौंप जाने को उत्सुक थे। उनका यह भी प्रस्ताव था कि मुक्ते इतिहास-परिषद् की तरफ से राजस्थान में उनके पास वह काय करने को रख दिया जाय।

१९४३ से मैं उदयपुर में था, पर मेरा ध्यान तब मुख्यतः भारतीय-इतिहास-परिषद् को जिन्दा रखने के लिए श्रीमती सुमित्रादेवीजी की सहायता करने या प्रस्तावित ओफा-प्रतिष्ठान के लिए प्रयत्न करने में लगा रहा । सन् १६४५ में युद्ध का अन्त निकट दीखने लगा और दबी हुई राजनीतिक चर्चाएँ फिर जाग उठीं । राजस्थान में जनान्दोलन जोर पकड़ रहे थे । यहाँ की विभिन्न राजनीतिक और अर्थ-व्यवस्था संबन्धी समस्याओं पर, खास कर छोटे राजाओं जागीरदारों के प्रश्नों पर, इस समय मेरी अनेक सार्वजनिक नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत होती थी, जिनके सामने इतिहास की रोशनी में में उन प्रश्नों पर अपने विचार रखता था। इन मित्रों और लोकनेताओं का राजस्थान का एक समन्वयात्मक ऐतिहासिक दिग्दर्शन लिख देने का पुराना तकाज़ा तब और अधिक बढ़ गया।

गुरू १९४६ में श्री मोतीलाल मेनारिया ऋपनी "राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा" का दूसरा संस्करण कर रहे थे। उनका ऋामह था कि उसके भूमिका भाग के लिए राजस्थान की भूमि ऋौर इतिहास का एक संज्ञित परिचय मैं लिख दूँ। प्रस्तुत पुस्तक का प्राचीन काल, मध्य काल श्रौर सांगा-प्रताप-दुर्गादास युग वाला श्रंश पहले मैंने उसी श्रिभिप्राय से फरवरी १९४६ में लिखा।

बाबू राजेन्द्रप्रसादजी १६४५ में ही जेल से छूट आये थे। १९४६ के वसन्त में जयचन्द्रजी भी बाहर आ गये, तब आशा हुई कि भारतीय-इतिहास-परिषद् का कार्य फिर से आरम्भ होगा। वह तो अब तक न हुआ, पर १९४६ का सारा साल उसके लिए दौड़-धूप में यों ही निकल गया।

१९४७ में मैं ऋपने इस कार्य में फिर हाथ लगा सका। तब प्रस्तुत प्रन्थ का पहला अध्याय लिखा तथा पहले लिखे अध्यायो को दोहराया । १६४८ की गर्मियों तक मैं स्रांगरेजी जमाने के ७ वें परिच्छेद तक लिख चुका था ऋौर केवल भारतीय पन-जीगरण का वृत्तान्त लिखना बाकी था । तैयार त्र्यंश की पांडुलिपि छपाई का प्रबन्ध कराने को डाक से रजिस्टरी कराके कलकता भेजी गयी। दुर्भाग्य से वह पार्सल बीच में ही गुम हो गया। समूची पांडुलिपि मुफे अपने नोटों से फिर तैयार करनी पड़ी। नवम्बर १६४८ तक वह तैयार हुई। उस समय तक मुफ्ते ग्रन्दाज न था कि १८५७ से १९४७ तक के बृत्तान्त को लिखने में मुक्ते इतना समय लग जायगा। उधर जयपुर कांग्रेस निकट त्र्या रही थी, मुक्ते प्रलोभन था कि पोथी उस मौके पर निकल जाय । त्रातः विना कुछ सोचे-समभे श्रीर विना प्रकाशक का निश्चय किये पुस्तक छपने के लिए दे दी। दुर्भाग्य से जितनी जल्दी छुपाने की मैं त्र्राशा करता था, उतने समय में वह छपी नहीं ऋौर व्यर्थ में जल्दी करने से छपाई की काफी गलतियाँ उसमें रह गयीं । भारतीय नवजागरण का इतिहास लिखमे में मेरा १९४९ का सारा साल निकल गया ख्रौर ख्रप्रैल १९५० में जाकर यह पुस्तक पूरी हो पाई ।

मुफे दुःख है कि पुस्तक की छपाई कागज श्रादि जैसे होने चाहिएँ थे बैसे नहीं हो सके, पर इसके लिए प्रकाशक की बजाय मैं ही जिम्मेवार हूँ । यदि मैं जल्दबाजी न करता तो इसकी यह दशा न होती।

इस पुस्तक के तैयार करने में मुफ्ते अपने अनेक गुरुजनों श्रीर मित्रों का सहयोग और सहायता मिली है। पंडित जयचन्द्र विद्यालंकार के श्रध्ययन श्रौर विचारों का तो यह व्याख्यान ही है। राजस्थान इतिहास संबन्धी जो भी गुल्थी उल्लाभी, उसे मुलाभाने में मैंने उनके परामशों से भरपूर लाभ उठाया है। उनकी पुस्तकें ऋौर नोटबुकें मेरे लिए सदा खुली रहतीं हैं। उन्हें या उनकी पत्नी श्रीमती सुनित्रादेवी शास्त्रिणी को सिफ धन्यवाद देकर मैं उऋ ण नहीं हो सकता। भारताय कला के श्रेष्ठ विद्वान राय कृष्णदासजी से कला के इतिहास को स्पर्ट करने में मुक्ते स्रानेक कीमती परामर्श मिले हैं। पुस्तक की पांडु लिपि साफ करने में मुक्ते अपने **अनु**ज श्री जयसिंह महता विद्यालंकार श्रीर भित्र श्री श्रमृतपाल वेदालंकार तथा श्री गुलाबचन्द्र चौधरी एम० ए० से बहुत मदद मिली। बनारस के स्याद्वाद विद्यालय के प्रवन्धकों ऋौर श्री पार्खनाथ जैनाश्रम के संचालको विशेषतः प्रो० दलसुखभाई मलवाणिया स्रौर मुनि कृष्णचन्द्र-जी का मैं ऋत्यन्त ऋाभारी हूँ, जिन्होंने मुक्ते ऋपने ऋाश्रमों में काफी समय तक ठहरने ऋौर ऋपने पुस्तकालय का यथेच्छ उपयोग करने की सविधाएँ दीं।

प्रयाग, ८ श्रप्रेल १९५० पृथ्वीसिंह महता

## प्रकाशक का निवेदन

इस प्रंथ को इस रूप में प्रस्तुत करते हुए मैं पाठकों से चमा माँगता हूँ।

सन् १९४२ की लड़ाई शुरू होने के शीघ बाद राखी के दिन लाहौर में हमारे घर से बड़ी बहन (श्रीमती पार्वतीदेवी) गिरफ्तार हुई स्रौर मुक्ते फ़रार होना पड़ा। पीछे, लाहौर में दोनों भाई गिरफ्तार हुए स्रौर सबसे बड़े भाई पंडित जयचन्द्र विद्यालंकार भी बनारस से पकड़ कर पंजाब लाये गये स्रौर स्राटक जिले की कैम्बलपुर जेल में पहुँचाये गये। बहनजी स्रौर दो भाई तो १६४५ में छूट गये, पर भाईसाहब को तब छोड़ागया जब १६४६ में चुनाव हो जाने पर पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी स्रौर कांग्रेस दल का सम्मिलित मंत्रिमंडल बनना निश्चित हो गया स्रौर पंजाब के राजनीतिक कैदियों की स्रान्तम टोली जेलों से निकाली गई। मुक्ते भी स्रपना वारंट रद्द होने की सूचना तभी मिली।

भाईसाहब ने कैम्बलपुर जेल में रहते हुए विचार किया था कि इस बार बाहर आने पर ऋपने सब ग्रंथों का प्रकाशन एक स्थान से कराएँगे। हमने भी सोचा था कि उनके ग्रंथों का प्रकाशन श्रव हम स्वयं करें। १९२२ में जब उन्होंने पंजाब प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थापना की थी ऋथवा १६२५ में लाहौर में हिन्दीभवन की नींव डाली थी तब पजाब में हिन्दी की पुकार नक्कारखाने में तृती की आवाज थी। इतिहास या विज्ञान की ऊँची कृतियों के प्रकाशन के लिए वह उपयुक्त चेत्र न था, इसिलए सन् १६२६ में जब उन्होंने इतिहास के उच्च साहित्य के निर्माण का काम हाथ में लिया तब वे पंजाब छोड़ गंगा-काँठे

में आ बैठे थे। पर श्रब दशा बदल चुकी थी और वे भी पंजाब वापिस श्राने की सोच रहे थे। फरवरी १९४७ में मैं उनसे उनके ग्रंथों के प्रकाशन के विषय में परामर्श करने को बनारस में मिला। उसके तुरत बाद पंजाब गया, पर वहाँ तो तब मारकाट श्रीर भगदह मच चली थी। तब भी हम जन्मभूमि को छोड़ने को तैयार न थे। महात्मा गांधी का श्राश्वासन था कि देश के दुकड़े उनके देह के दुकड़े हुए बिना न होंगे। हमें क्या मालूम था कि कांग्रेस के नेता श्रपने गंभीर श्राश्वासनों को ताक पर रख कर श्रंगरेजों श्रीर मुश्लिम लीगी गुंडों से समभौता कर लोंगे श्रीर हमें उन गुंडों के हाथ सींप देंगे! श्रगस्त में देश का विभाजन हुआ, पर हम लोग सितम्बर तक लाहीर में बने रहे। १९ सितंबर दोपहर को भाई देवचन्द्र पर छुरे से वार किया गया श्रीर २१ सितंबर को श्रस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। लाखों परिवारों के साथ हम भी मातृभूमि को श्रंतिम प्रणाम कर कान्दिशीक हो गये।

इधर श्राकर पैर टिकाने के लिए हर पग पर संघर्ष का सामना करना पड़ा। भाईसाहब भी जेल से निकल कर भारतीय-इतिहास-परिषद् की नाव को, जो कि मैं भाषार में श्रकेली छुट गई थी, किसी किनारे लगाने के संघर्ष में पढ़ कर श्रपने ग्रंथों पर ध्यान न दे सके थे। पर इस बीच उनके साथी श्री पृथ्वीसिंह महता ने "हमारा राजस्थान" बहुत कुछ लिख डाला था और उनकी इच्छा थी कि कांग्रेस के जयपुर श्रिवेशन पर वह ग्रंथ प्रकाशित हो जाय। मैंने उसके प्रकाशन का उत्तरदायित्व लेने में उस समय श्रपने को श्रसमर्थ पाया। पृथ्वीसिंहजी ने किसी प्रकाशक से कची-पड़ी बात करके बनारस में पुस्तक छपने को दे दी। उस समय वहाँ बाज़ार में श्रच्छा कागज़ भी नहीं था, सो ध्रितहास का ग्रन्थ श्रयखारी कागज़ पर छपने दिया गया। सबसे श्रिषक दुःख इस बात का है कि जिस प्रेस ने ग्रंथ को छापने के लिए पहले लिया, उसके मालिकों ने श्रपनी जिम्मेवारी को कुछ नहीं समभा श्रीर

श्रपने नाम की प्रतिष्ठा का भी कुछ मूल्य नहीं लगाया। हठात् उस प्रेस में छपाई रोकनी पड़ी।

ग्रंथ त्राभी पूरा छप नहीं पाया था कि मैंने ग्रापने को इस स्थिति में पाया कि भाईसाहब श्रौर उनके साथियों की इतिहास-ग्रंथमाला के प्रकाशन का भार उठा लूँ। इस ग्रंथ का प्रकाशन भी तब मैंने श्रपने जिम्मे ले लिया और इसका शेष श्रंश दूसरे प्रेस में छपने को दिया।

इन परिस्थितियों में इस पुस्तक की छपाई में जो श्रुटि रह गई है उसके लिए मैं पाठकों से फिर चमाप्रार्थना करता हूँ। प्रन्थ का अगला संस्करण इसके विषय के सर्वथा अनुरूप होगा।

प्रयाग, २-५-१९५०

इंद्रचंद्र नारंग

## प्रनथ का खाका

|                       |                              |                   | वृष्ठ        |
|-----------------------|------------------------------|-------------------|--------------|
| समर्पण                | • • •                        | • • •             | [ <b>क</b> ] |
| प्रस्तावना ( श्री जयच | न्द्र विद्या <b>लं</b> कार इ | तरा )             | [ग]          |
| वस्तुकथा              | • • •                        | •••               | ज            |
| प्रकाशक का निवेदन     | • • •                        | • • •             | [ਫ਼]         |
| ग्रन्थ का खाका        | • • •                        | • • •             | त            |
| राजस्थान का नकशा      |                              | ão                | १ के सामने   |
|                       | पहला अध्या                   | य                 |              |
| राजस्थान प्रा         | त भाषा श्रीर                 | भूमि की दृष्टि रं | से           |
| १ प्रान्तनिर्माण का   | वैज्ञानिक स्त्राधार          | भाषा इतिहास       | ग्रौर        |
| संस्कृति की एकत       | Τ                            |                   | 8            |
| २ राजस्थान की पी      | रेक्रमा                      |                   | २            |
| ३ एक जातीय भृमि       | । के रूप में राज             | स्थान की पहचान    | r k          |
| ४ राजस्थानी की वै     | ोलियाँ                       |                   | •            |
| ५ भीली भाषा की        | समस्या                       |                   | 5            |
| ६ राजस्थानी भाषा      | का पड़ोसी भाषा               | ओं से संबन्ध      | १०           |
| ७ राजस्थान की भू      | मि                           |                   | १२           |
| श्र. मरु-ज            | पंग <b>ञ</b>                 |                   | "            |
| इ. मेवात              | त्रौर हंटा <b>ड</b>          |                   | 23           |

## [ थ ]

|            | उ. मेवा <b>इ</b> श्रीर बाग <b>इ</b><br>ऋ. मालवा | पृष्ठ<br>१४<br>१६ |
|------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| ۲,         | प्रान्त का ठीक नाम राजस्थान या पारियात्रमण्डल   | २०                |
|            | दूसरा ऋध्याय                                    |                   |
|            | प्राचीन राजस्थान                                |                   |
|            | ( लगभग ५४० ई० तक )                              |                   |
| १          | राजस्थान भूमि की प्राचीनता                      | २३                |
|            | सभ्यता के त्रारम्भिक त्रवशेष                    | २४                |
| ₹          | त्रायों के पूर्व की त्रानुश्रुति                | २४                |
| 8          | त्र्यार्थ बस्तियों का उदय                       | २७                |
| 4          | जनसत्ता का प्रथम पलना                           | 35                |
| ६          | महाजनपद स्रवन्ति                                | ३०                |
| ૭          | शिवि मालव यौधेय                                 | ३१                |
| 5          | राजस्थान मौर्य साम्राज्य में                    | ३३                |
| 8          | यवन त्राक्रमण त्रौर सेनापति पुष्यमित्र          | રૂપ્              |
| १०         | शुंग साम्राज्य                                  | ३६                |
| ११         | गणराज्यों का प्रवास                             | ३८                |
| १२         | शकों को चढ़ाई                                   | ₹₹                |
| १३         | मालवगण की स्थापना                               | 80                |
| १४         | शक ऋषिक साम्राज्य                               | 88                |
| १५         | ऋषिक-तुखार-शकोच्छेत्ता यौधेय                    | ४२                |
| १६         | श्रवन्ति का चत्रप राज्य                         | ४६                |
| <b>१</b> ७ | गुप्त साम्राज्य ऋौर राजस्थान                    | ४६                |

## ि द ]

|                                                        | āB          |  |
|--------------------------------------------------------|-------------|--|
| १८ सामन्त शासन का उदय                                  | 80          |  |
| १९ जनेन्द्र यशोधर्मा                                   | ዿ٥          |  |
| तीसरा श्रध्याय                                         |             |  |
| मध्यकालीन राजस्थान                                     |             |  |
| ( ५४०-१५०६ ई० )                                        |             |  |
| १ गुर्जरत्रा                                           | પ્રશ        |  |
| २ मौखरि त्र्यौर बैस सम्राट् हर्षवर्धन                  | પ્રશ        |  |
| ३ नये जननायक                                           | પ્ર૪        |  |
| ४ प्रतिहार साम्राज्य                                   | પ્રક્       |  |
| ५ तुर्क त्राकमण                                        | ५८          |  |
| ६ परमार, चौहान ऋौर सोलंकी                              | . ६०        |  |
| ७ विग्रहराज श्रौर पृथ्वीराज चौहान                      | ६२          |  |
| <ul> <li>दिल्ली की पहली सल्तनत ऋौर राजस्थान</li> </ul> | ६४          |  |
| ९ तुर्क विजय स्त्रौर पुराने राज्यों का सफाया           | ६६          |  |
| १० मेवा इका स्वाधीनता-युद्ध                            | ६७          |  |
| ११ हिन्दुत्र्या सुल्तान                                | ৩০          |  |
| १२ राजपूतों का उदय                                     | <b>૭પ્ર</b> |  |
| परिशिष्ट १—राजपूत ज्ञाति की उत्पत्ति                   | 95          |  |
| चौथा ऋघ्याय                                            |             |  |
| द्मर्वीचीन राजस्थान (१)—सांगा-प्रता ≀-दुर्गोदास-युग    |             |  |
| ( १५०९-१७२० )                                          |             |  |
| १ सांगा का नेतृत्व                                     | <b>5</b> 2  |  |
| २ सोलइवीं सदी का श्रासफल यशोधर्मा                      | 58          |  |

#### [ ㅂ ]

|    |                                           | ã8  |
|----|-------------------------------------------|-----|
| ₹  | मालदेव, शेरशाह सूर श्रौर राखा उदयसिंह     | 59  |
| ४  | राजा हेमचन्द्र विक्रमादित्य               | ९५  |
| ¥, | श्चकवर की साम्राज्यस्थापना                | 80  |
| ६  | महाराखा प्रताप                            | १०१ |
| ૭  | राजस्थान मुगल साम्राज्य में               | १०३ |
| 5  | राजसिंह ऋौर दुर्गादास                     | १०४ |
| 9  | राजपूतों को पुन: संघटित करने की कची कोशिश | १०८ |

#### पाँचवा श्रध्याय

## अर्वाचीन राजस्थान (२)-मराठा युग

#### (१७२०-१७९४)

| 8 | मालवा हाडोती में मराठों का प्रवेश                | १११ |
|---|--------------------------------------------------|-----|
| २ | नादिरशाह की चढ़ाई, मराठों का चम्बल तक प्रभुत्व   | १२० |
| ą | सवाई जयसिंह                                      | १२२ |
| 8 | मराठों राजपृतों में बिगाइ होना                   | १२४ |
| ¥ | अन्दाली ख्रौर दाऊदपोत्रों का उदय, मराठों का सारे |     |
|   | राजस्थान पर त्र्राधिपत्य                         | १२५ |
| ६ | भारत में यूरोपी शक्ति का उदय                     | १२९ |
| ૭ | बालाजीराव की दिशामूद राजनीति                     | १३१ |
| 5 | राजस्थान व्रज ऋौर ऋवध में मराठों का अपनी         |     |
|   | साख गँवाना                                       | १३४ |
| 9 | नागोर, शुक्रताल, पानीपत                          | १३६ |
| 0 | मल्हार, सूरजमल श्रौर जवाहरसिंह                   | १४५ |
|   |                                                  |     |

## [ न ]

|    |                                                         | ãί    |
|----|---------------------------------------------------------|-------|
| ११ | मेवाइ की ऋराजकता और ऋंग-भंग                             | १५२   |
| १२ | माघवराव ऋौर नाना फडनीस —पहला                            |       |
|    | मराठा-श्रंगरेज-संघर्ष                                   | १५४   |
| १३ | सामन्तशाही गृहकलह                                       | १६१   |
| १४ | महादजी शिन्दे                                           | १६५   |
|    | ञ्जठा अध्याय                                            |       |
| *  | <mark>र्वाचीन रा</mark> जस्थान (३)—मराठा ब्रिटिश युगसन् | नेध   |
|    | ( १७६५-१८१८ ई० )                                        |       |
| 8  | मराठा राजनीति स्रात्मघात के पथ पर                       | १७४   |
| २  | दूसरा मराठा-श्रंगरेज युद्ध                              | १७८   |
| Ę  |                                                         | १८२   |
| 8  | राजस्थानी जनता का मराठों स्त्रौर स्रंगरेजों के          |       |
|    | प्रति रुख                                               | १३१   |
| પ્ | राजस्थान की सीमाओं पर श्रंगरेजी शिकंजा                  | १६८   |
| Ę  | कृष्णा <b>कु</b> मारी                                   | २०१   |
| ૭  | राजस्थान लुटेरों के चं <b>गुल</b> में                   | २०४   |
| 5  | राजपूत राजाओं का ऋंगरेजी जुए में ऋपःरी                  |       |
|    | गरदर्ने <b>दे</b> ना                                    | ₹00   |
|    | सातवाँ ऋध्याय                                           |       |
|    | श्रवीचीन राजस्थान (४)—श्रंगरेजी जमाना                   |       |
|    | ( १८१ <i>६—</i> १६४७ ई० )                               |       |
| ٤  | र्ग्रगरेजी शासन की इकाइयों का बनाया जाना तथा            |       |
|    | गुलामी के पिंजरे में प्रजा का पहला छटपटाना              | ₹ १.७ |

## [ प ]

|    |                                                      | वृष्ठ |
|----|------------------------------------------------------|-------|
| २  | भरतपुर का जीता जाना                                  | २२३   |
| Ę  | नमक ऋौर ऋफीम का व्यापार                              | २२६   |
| 8  | सिन्य गवालियर त्यौर पंजाब पर बरतानवी                 |       |
|    | आधिपत्य                                              | २२८   |
| ¥  | स्वाधीनता का विकल युद्ध                              | २३१   |
| દ્ | लक्ष्मीवाई ग्रौर गंत्या टोपे का ग्रान्तिम प्रयास     | २४२   |
| ૭  | गुलामी की पिनक                                       | २५२   |
| 5  | राजस्थानी इतिहास द्वारा भारत में नवचेतना का          |       |
|    | उदय                                                  | २६ १  |
| 3  | जाग्रति का ऋग्रदत द्यानन्द सरस्वती                   | २६५   |
| १० | <b>र</b> यामलदास, ग्रंग्भा ग्रौर स्यामजी कृष्ण वर्मा | 750   |
| ११ | स्वदेशी आन्दोलन                                      | २⊏६   |
| १२ | क्रान्तिकारी द्यांतकवादी प्रतिरोध                    | २९९   |
| १३ | पहला विश्वयुद्ध, भारत में विष्लवचेष्टा               | ३१२   |
| १४ | <b>श्रमर श</b> ही३ प्रक्षसिंह बारहट                  | ३२३   |
| १५ | , बीजोल्यां का इपक संवर्ष                            | ३२७   |
| १६ | महात्मा गांधी 🕕 त्रावतरण                             | ३३२   |
| १७ | त्र्रप्रसहयोग त्र्या <del>ोलन का ज्वार</del>         | ३४३   |
| १८ | : <b>त्र्र</b> सहयोग स्त्रा <sup>ट</sup> ेलन का भाटा | ३६१   |
|    | <b>त्रः</b> हिन्दू अस्लिम तनातनी                     | "     |
|    | <b>इ. छिटपु</b> ः भत्या <b>ग्र</b> ह                 | ३६५   |
|    | उ. विघान नवात्रों में स्वराजी द् <b>ल</b>            | ३६६   |
|    | <b>ऋ.</b> क्रान्तिस्त्र स्टन का पुनरुजीवन            | ३६७   |
|    | <b>लृ. स</b> मूह का उदय                              | ३७२   |
|    | <b>ए. गां</b> घी स्थाजी सम <b>क्ती</b> ता            | ३७३   |

## [ & ]

|                                                                          | āB                 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| पे, त्रासवादी प्रतिरोध                                                   | きゅき                |
| स्रो. पूँजीवादी क्रान्तिकारी संघर्ष                                      | ३७५                |
| <b>त्र्यो. नये</b> ज्वार की भूमिका                                       | ३८५                |
| १९ सत्याग्रह संग्राम ऋौर प्रजामंडलों का उदय                              | 838                |
| २० दूसरा विश्वयुद्ध ऋौर ऋंगरेजो का भारत छोड़ना                           | ४२३                |
| २१ बीसवीं सदी में राजस्थान की सांस्कृतिक चेष्टा                          | ४६९                |
| <b>.</b>                                                                 |                    |
| श्चाठवाँ श्रध्याय                                                        |                    |
| <b>आठवा अध्याय</b><br>राजस्थान भारत के स्वतंत्र गण् <b>राज्य</b> संघ में |                    |
|                                                                          |                    |
| राजस्थान भारत के स्वतंत्र गणराज्य संघ में                                | ४८४                |
| राजस्थान भारत के स्वतंत्र गण्राज्य संघ में<br>(१५ ऋगस्त १६४७ से)         | <b>४८</b> ४<br>५०० |

भूल चूक

KIX

## हमारा राजस्थान

### पहला ऋध्याय

### राजस्थान प्रान्त भाषा और भूमि की दृष्टि से

# श्रीर संस्कृति की एकता

राजस्थान से साधारणतः आजकल का राजपूताना प्रान्त समझा जाता है। किन्तु राजपूताना नाम अपेक्षाकृत नवीन और भ्रामक है और अंग्रेजों द्वारा इसपर आधिपत्य जमाने के समय अधिकांश में तथा-कथित राजपूत राजाओं द्वारा शासित होने के कारण गोंडवाना के नमूने पर रक्खा गया है। \* राजपूताने की आधुनिक सीमाएँ भी इसी प्रकार अंग्रेजों द्वारा शासन की तात्कालिक सुविधा के अनुसार बनाई गईं मनमानी और अवैशानिक हैं।

राष्ट्र, प्रान्त या जनपद की इकाइयों के निर्माण में भूमि भाषा रहन-सहन संस्कृति नस्ल और इतिहास की एकता की दार्त आवश्यक है। एक विशिष्ट भाषा या बोली बोलनेवाले जनसमुदाय का किसी देश या क्षेत्र में निरन्तर रूप से बसा होना उस समुदाय के पूर्व जों की एकता और युगों से चली आती रहन-सहन संस्कृति और इतिहास की एकता

राजपूताने का इतिहास, भाग १. द्र० संस्क० १९३७ ई०, ए० १।

का द्योतक होता है। ऐसे समुदाय को परस्पर सम्मिलित होने, एक राज-नीतिक इकाई के रूप में संबंधित और परिवर्धित होने, पड़ोसी अन्य-माषाभाषी अन्य सामुदायिक इकाइयों से अपनी विविक्तता अनुभव करने और इस प्रकार पीड़ियों से प्राप्त अपनी आनुवंशिक विशिष्टता का पोषण करने का पूरा पूरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लोकसत्ता स्वराज्य या जातीय राज्य (नैशनल स्टेट) का यह मूल मन्त्र है। इसके विपरीत विदेशी सत्ता साम्राज्यशाही सामन्तशाही या निरंकुश एकतन्त्र में षहाँ जनसाधारण की सुख-सुविधा इच्छा अमिलाषा या भावनाओं की परवाह नहीं रहती और कुछ थोड़ से व्यक्तियों वर्गों या एक व्यक्ति-विशेष की सुविधा इच्छा या मनमानी ही चलती है, वहाँ ज तियों के इस मूल-भूत अधिकार की उपेक्षा होती है, और शासकवर्ग की अपनी या प्रदेशविशेष की भाषा सस्कृति आर रहनसहन को अन्य लोगों पर थोपने तथा जनजीवन की जीवित जातीय इकाइयों की अवहेलना कर देश को उन थोड़े से व्यक्तियों या वर्गों के लाभ के लिए मनमाने ढंग पर बाँटने की प्रवृत्ति रहती है।

#### § २. राजस्थान की परिक्रमा

राजस्थान इस दृष्टि से राजस्थानी भाषा का वह समूचा क्षेत्र है, जो उत्तर में सरस्वर्ता या हाकड़ा नदी के सुखे थाले से दिक्खन तरफ सात-पुड़ा पर्वत के ढालों और ताप्ती तक तथा पूरव में बेतवा के उपरले काँठे और पूरवी सिन्ध के उपरले प्रस्वणक्षेत्र से पच्छिम तरफ सिन्ध नदी की पूरवी धारा नारा नदी तक फैला है। मालूम होना चाहिए कि मालवे की बोली मालवी भी भाषाविज्ञान के अनुसार राजस्थानी के अन्तर्गत है। राजपूताने की वर्तमान सीमाओं के अतिरिक्त इसमें पच्छिम तरफ आधुनिक सिन्ध प्रान्त के थर पारकर प्रदेश का उमरकोट अंश, जहाँ रेगिस्तान का अन्त होता है, अर्थात् सिन्ध नदी की पूरवी धारा (नारा.

नदी ) तक का प्रदेश सम्मिलित होता है, जो भाषा रहनसहन और आवादी की हिष्ट से राजस्थानी है। नारा के तट से रजास्थानी की सीमा खेरपुर रियासत की दिक्खनपूर्वी सीमा के साथ साथ घूमती हुई उत्तर मुड़कर जैसलमेर राज्य में प्रविष्ट होती है। उक्त राज्य के शाहगढ़, घोटरू और तणोट के प्रदेश राजस्थानी भाषी नहीं हैं। वहाँ जैसलमेर के लगभग बीस मील उत्तर तक सिन्धी भाषा ग्रुस आई है। तणोट के उत्तर किशनगढ़ को राजस्थान में रखते हुए हमारी सीमारेखा बहाबलपुर रियासत में प्रविष्ट होती और इसलामगढ़, बीजणोट, रूकनपुर, खानगढ़ आदि बस्तियों को भीतर लेती हुई मोजगढ़ पर हाकड़ा के सुखे थाले से जा लगती है।

मोजगढ़ की बस्ती मुळतान से बहावळपुर और पूगळ होकर बोका-नेर आनेवाळ पुराने रास्ते के प्रायः ठीक आधे पर है। वहां से हमारी सीमारेखा हाकड़ा के साथ साथ बीकानेर राज्य में विसकर अनूपगढ़ और सूरतगढ़ होती हुई हिसार जिले में सिरसा तक जा पहुँची है। बीकानेर राज्य का भटनेर (हनुमानगढ़) प्रदेश पंजाबीभाषी है।

सिरसा (प्राचीन दौरीपक) महत्व का स्थान है। हाकड़ा नदी प्राचीन काल में सरस्वती और मार्कण्डेय की धाराओं के मिलने से बनी थी। उनका संगम स्रतगढ़ से कुछ ऊपर रामापुरा पर होता था। आजकल मार्कण्डेय सिरसा तक पहुँचकर ही मरुभूमि में छप्त हो जाती है।

सिरसा के करीब बीस मील पूरव से हमारी सीमारेखा एकाएक दिक्खन घूम जाती और हिसार जिले के पिन्छमी अंचल (चायल-वाड़ा पट्टी) को भीतर लेती हुई प्रायः ८५ मील तक सीधे दिक्खिन-पूरव जाकर लोहारू के १६ मील पूरव जा पहुँचती है। वहाँ से वह फिर एकाएक पूरव घूमती और दिल्ली के दिक्खनपिन्छम पालम को जा छूती है। पालम के पास से वह फिर दिक्खन घूमती और गुड़गाँवाँ जिले को बीचोंबीच काटती हुई भरतपुर रियासत की पिन्छमी सीमा

पर असेगढ़ तक चली जाती है। लोहारू, झज्झर, रेबाड़ी और नारनौल प्रदेश, बलभगढ़ और पलवल तहसीलों को छोड़ समूचा गुड़गांवां जिला तथा भरतपुर राज्य का कामा और डीघ से पिन्छम का अंश, जो कि अलवर रिसायत के पूरब लगा है, राजस्थानी क्षेत्र में आता है। गुड़गांवां की बलभगढ और पलवल तहसीलें तथा भरतपुर राज्य का शेष अंश ब्रजभाषी है।

श्राखेगद से राजस्थानी की सीमारेखा पच्छिम घूम कर श्रालवर राज्य की दिक्खनी सीमा के साथ-साथ वाणगंगा के उत्तर के पहाकों की तलहटी में होती हुई श्रालवर के दिक्खन-पच्छिमी छोर तक श्राती श्रीर वहाँ से एकाएक किर दिक्खन घूम बनास-मोरल-संगम तक प्रायः सीधी चली जाती है। बनास नदी इस संगम के श्रागे सीधे दिक्खनपूरव प्रायः चालीस मील जाकर चम्बल में मिली है। यहाँ व्रजभाषा ने श्रापना एक फाना बनास के पार राजस्थानी में धुसा दिया है जिसके कारण हमारी सीमा-रेखा टींक रियासत के श्रालीगढ़ प्रदेश की पूरवी सीमा तक घूम कर बनास-चंबल-संगम पर लौटती है। वहाँ से वह प्रायः सीधे पूरव बढ़कर ग्वालियर राज्य के शिवपुर जिले को बीचों-बीच काटती उसकी पूरवी सीमा, श्रायांत ग्वालियर शहर के प्रायः पचास मील दिक्खनपच्छिम तक जा पहुँचती है। इस प्रकार भरतपुर राज्य का मुख्य भाग, समूचे घौलपुर श्रीर करोली राज्य, तथा जयपुर राज्य का टोडाभीम, बाँदीकुई, द्योसा, बामनावास, हिंडीन, गंगापुर वाला पूरवी प्रदेश एवं रण्यंभोर सवाईमाधोपुर का श्रदेश भी व्रजभाषा के स्नेत्र में चला जाता है।

शिवपुर ज़िले के पूरवी छोर से हमारी सीमा लहरदार रेखा में दिक्खन-दिक्खन-पूरव ठीक नर्मदा नदी तक चली गई है। ईसागढ़ के पूरव चन्देरी के पहाड़ों की पिच्छिमी तलेटी छूती वह बेतवा की उपरली धारा पार कर मेलसा रायसेन भोपाल को भीतर लेती, होशंगाबाद जिले के उत्तरपूरवी कोने के सामने नर्मदा से जा लगती है। वहाँ से नर्मदा के बहाव के साथ साथ गंजाल-नर्मदा-संगम तक त्राकर नर्मदा को लाँघ, गंजाल के साथ-साथ ऊपर चढ़, वह महादेव पहािंहयों के पिन्छिमी त्रांश का घेरा करती हुई बेत्ल त्रौर छिन्दवाहा के बीच तासी के स्रोतों को जा छूती है।

सिरसा के पास सरस्वती कांठे से तासी के स्रोतों तक यों राजस्थान की पूरवी परिक्रमा होती है। बीच-बीच के कुछ घुमावों को छोड़ यहाँ हमारी सीमारेखा की दिशा लगातार दिक्खन-दिक्खन-पूरव है। तासी के स्रोतों से हमारी दिक्खनी परिक्रमा शुरू होती है। बुरहानपुर तक तासी के साथ-साथ जाकर सातपुड़ा के चरणों के साथ बढ़ते हुए उसका मार्ग सारंगखेड़ा पर फिर तासी से जा लगता है श्रीर कुकुरमन्दा तक उसके साथ जाकर उत्तर घूम जाता है। शाहदा, तलोदा, धरगाँव श्रीर काठी बस्तियों को श्रपने श्रन्दर लेती हुई हमारी सीमारेखा फिर नर्मदा पार करती श्रीर गुजरात के रेवाकांठे, पंचमहाल तथा महीकांठे को बांये रखते हुए श्रलीराजपुर, काबुश्रा, बाँसवाड़ा, डूंगरपुर श्रीर मेवाइ राज्यों की वर्तमान सीमाश्रों के साथ-साथ गुजराती की श्रधपरिक्रमा कर, श्राबू के नीचे पच्छिमी बनास नदी की लाँघती श्रीर सीघे पच्छिम बढ़ती हुई लूणी तक पहुँचती है। यों जोधपुर राज्य के सांचौर जिले के दिक्खन सटे हुए बनास काँठा एजेन्सी के धनेरा श्रीर थराइ प्रदेश भी राजस्थानी चेत्र में श्राते हैं।

लूनी का मुहाना हमें कच्छ के रण में पहुँचा देता है, जिसके उस पार थर-पारकर का प्रदेश है। उसमें सिन्ध की पूरवी धारा नारा तक के समूचे उमरकोट प्रदेश में राजस्थानी बोली जाती है सो कहा जा चुका है। नारा के पूरव ऋौर पिच्छम भूमि का ऋन्तर भी स्पष्ट दिखाई देता है। पूरव तरफ ऋर्थात् राजस्थानी च्लेत्र में रेत के ऊँचे ऊँचे धोरे (रेतीले टिब्बे) चले गये हैं। पिच्छम तरफ समथर मिट्टी का मैदान है।

§2. एक जातीय भूमि के रूप में राजस्थान की पहचान राजस्थानी की उक्त परिक्रमा में उसके पच्छिम में सिन्धी श्रीर उत्तर- पिच्छिम (बहावलपुर रियासत) में हिन्दकी भाषा है। सिन्धी का चेत्र प्राचीन-काल में सौवीर देश कहलाता था श्रौर हिन्दकी का सिन्धु देश। पिच्छिमी पंजाब की भाषा के नाम के रूप में हिन्दकी शब्द की पहचान श्रौर उसकी यह व्याख्या श्री जयचन्द्र विद्यालंकार की की हुई है । श्रम्पगढ़ से सिरसा तक हमारी उत्तरी सीमा के साथ-साथ पंजाबी चली गई है। फिर सिरसा से पालम तक उत्तरपूरवी सीमा पर हरियाने की बांगरू बोली है। पालम से चंबल तक ब्रजभाषा श्रौर चंबल से ताप्ती तक लगातार बुंदेली। बांगरू ब्रजभाषा श्रौर बुन्देली तीनों हिन्दी की ही बोलियों हैं। राजस्थानी की दिक्खनी सीमा लगातार मराठी से लगी है श्रौर दिक्खन-पिच्छिमी गुजराती से।

यों सिन्धी, हिन्दकी, पंजाबी, बांगरू, ब्रजभाषा, बुन्देली, मराठी श्रौर श्रौर गुजराती से घिरे इस महाप्रदेश की भाषा एक ही राजस्थानी है, यह बात भारतीय भाषाश्रों के पर्यवेद्धक सर ज्यौर्ज ग्रियर्सन ने पहले-पहल पहचानी थी। परन्तु इसे एक जातीय भूमि श्रर्थात् इतिहास श्रौर संस्कृति की दृष्टि से भी एक इकाई के रूप में सर्वप्रथम पहचानैने का श्रेय प्रोफ़ेसर जयचन्द्र विद्यालंकार को हैं ।

हिन्दी की विद्यमान बोलियों के च्लेत्र प्राचीन जनपदों के द्योतक हैं, इस सचाई को सबसे पहले श्री धीरेन्द्र वर्मा ने पहचाना श्रीर प्रकट किया था (१६२३)। वर्माजी हिन्दी (खड़ी बोली श्रीर व्रजंभाषा) के विकास को ट्योलते समय ग्रनायास ही इस परिणाम पर पहुँचे थे। किन्तु उन्होंने तब यह नहीं जाना कि इस सिद्धान्त के रूप में भारतीय इतिहास की कितनी बड़ी सचाई को उन्होंने खोज निकाला था। श्रीजयचन्द्र विद्यालंकार ने

मारतभूमि त्रौर उसके निवासी (१६३१), पृ०. २१६-२२१।

<sup>, †</sup> वहीं, पृ० २१०, "इस प्रकार ग्रज्ञ मेरी लगभग निश्चित धारणा है कि राजपूताना ग्रारे मालवा मिलाकर एक राजस्थान प्रान्त गिनना चाहिए।"

'भारतभूमि श्रौर उसके निवासी' में भारतीय इतिहास के भौमिक श्रौर श्रौर जातिकृत श्राधारों को टटोलते हुए भारत के विभिन्न-भाषी चेत्रों का परिशीलन एवं पुराने जनपदों की भौमिक स्थिति श्रौर ऐतिहासिक विकास का मनन कर यह दर्शाया कि श्राधुनिक बोलियों के चेत्रों की प्राचीन जनपदों से एकरूपता का सिद्धान्त न केवल हिन्दी इलाके पर प्रत्युत सारे भारत पर—यहाँ तक कि श्रफगानिस्तान श्रौर पामीर पर भी—लागू होता है, श्रौर कि भारतीय राष्ट्र का समूचा इतिहास उसके इन भाषा-जनपदों के विकास श्रौर पारस्परिक संबंधों के समन्वय की प्रक्रिया का इतिहास है। उन्होंने भारत के प्रत्येक भाषाजनपद का संचित्र ऐतिहासिक दिग्दर्शन उस प्रन्थ में किया श्रौर उसी सिलसिले में राजस्थान को भी एक जातीय भूमि के रूप में पहचाना।

# §.४ राजस्थानी की वोलियाँ

भारतीय भाषात्रों के पर्यवेद्यक सर ज्यौर्ज ग्रियर्सन के स्रनुसार राज-स्थानी की मुख्यतः चार बोलियाँ हैं—

- (१) मारवाड़ी या पिन्छमी राजस्थानी, जो समूचे मारवाड़ (जोध-पुर बीकानेर श्रोर जैसलमेर राज्य) की भाषा है। सिन्ध के थर-पारकर, बहावलपुर में मोजगढ़ तक के प्रदेश, सिरसा हिसार श्रोर भिवानी के दिन्दिनी प्रदेशों, एवं जयपुर के उत्तरी श्रंश (शेखावाटी) श्रोर मेवाड़ की बोलियाँ भी मारवाड़ी की ही उपबोलियाँ हैं।
- (२) उसके पूरव हिन्दी च्लेत्र से सटी मेवाती, जो वर्तमान त्रालवर राज्य श्रीर उससे लगते हुए रोहतक-गुइगाँवा जिलों के श्रंशों में बोली जाती है श्रीर प्राचीन मत्स्यदेश की सूचक है ।

<sup>\*</sup> श्रभी हाल में हमारी राष्ट्रीय सरकार ने श्रलवर भरतपुर करौली श्रौर धौलपुर को मिलाकर एक ''मत्स्य प्रदेश'' बना दिया है, वह ठीक नहीं है। भरतपुर, करौली, धौलपुर की ब्रजभाषी जनता में उसके खिलाफ

- (३) पूरवी राजस्थानी या दूँढाड़ी, जो मेवाती के दिक्खन शौर वजभाषा के पिच्छम श्रीर दिक्खन फैली है । इसकी मुख्य उपनोली जयपुरी जयपुर किशनगढ़ श्रीर श्रजमेर मेरवाड़ा के उत्तरपूरवी श्रंश तथा टोंक में चलती है । बूँदी कोटा भालावाड़ तथा शोपुर नरवर के राजस्थानी श्रंशों की बोली हाड़ौती भी दूँढाड़ी की ही एक उपनोली है ।
- (४) मालवी, जो सिन्ध वेतवा श्रौर चंबल के उपरले काँठों स्रर्थात् ईसागढ़ से धार तक तथा रायसेन भोपाल से मंदसौर नीमच तक के मदेशों की बोली है। धार के दक्खिन मध्य नर्मदा काँठे की बोली नीमाड़ी भी इसी की उपबोली है।

#### §४. भीली "भाषा" की समस्या

प्रियर्सन ने इनके ऋतिरिक्त दिक्खनपिच्छिमी पहाईं। में रहने वाली भील ऋादि जातियों की बोली को राजस्थानी से बिलकुल ऋलग एक स्वतंत्र भाषा माना है। प्रियर्सन के ऋनुसार उसका दोत्र ऋजमेर के दिक्खन पहाईं। में मेरवाई की सीमा से शुरू होकर मेवाई के समूचे पहाई। अदेश, ट्रॅगरपुर, बाँसवाइा, प्रतापगढ़ ऋौर रतलाम तक ऋर्थात् समूचे आडा बला ऋौर उसके ऋागे मालवे के पहाईं।, मध्य-नर्मदा काँठे

जो त्राज सामान्य त्रसन्तोष दिखाई देता है, वह स्वाभाविक है। वस्तुतः क्रजभाषी त्रांश मत्स्य का त्रांग न कभी पहले रहा, न त्राव स्थिर रूप से बना रह सकता है। जनता की मांग त्रापना फल त्रावश्य लायगी।

• राजस्थानी में वल या वली का ग्रार्थ है पहाह या पहाही। ग्राडा इस खंखला का नाम है ग्रीर कदाचित् पूरवी ग्रीर पिन्छमी राजस्थान में इसर से उधर जाने में मुख्य बाधा होने से इसे यह नाम दिया गया है। रोमन में वर्णोचारणनिदर्शक मात्राग्रीं के ग्रामाव तथा 'र 'इ' ग्रीर 'ल' 'लं' ध्वनियों में विवेक करने वाले चिह्नों के ग्रामाव के कारण ग्रांग्रेजी पहे-लिखे ग्राजानवश इसे 'ग्रायवली' पढ़ते हैं, ग्रातः ग्राजकल 'पढ़ेलिखों"

श्रीर सातपुरा तक फैला है। इस प्रकार राजस्थानी प्रान्त के बीच यह दूर तक पचर सा घुसकर उसे लगभग दो भागों में बाँट देता है। यदि प्रियर्सन का उक्त मत ठीक हो तो राजस्थानी भाषा का एक प्रान्त बनने में यह सबसे बड़ी समस्या है। राजस्थानी की भौमिक श्रविच्छिन्नता इसके रहते नहीं हो सकती।

श्री जयचन्द्र विद्यालंकार ने ऋपने ग्रन्थ "भारतभूमि ऋौर उसके निवासी" में इस समस्या पर भी ऋाज से १७ वर्ष पूर्व विचार किया था। वे इस परिखाम पर पहुँचे थे कि भीली कोई स्वतंत्र भाषा नहीं है, उसका मुख्य श्रंश राजस्थानी में गिना जाना चाहिए। सन् १९३४ में लिखे ऋौर १९३७ में प्रकाशित श्री रामकृष्ण परमहंस शताब्दी स्मारक प्रन्थ ( कल्चरल हेरिटेज स्त्राफ इंडिया ) के स्रपने स्रंग्रेज़ी लेख ''रेजिनल ऐंड लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर त्र्याव इंडिया''–भारत की प्रादेशिक श्रीर भाषाकृत बनावर-में भी उन्होंने वही विचार प्रकट किया। सन् १६४२-४३ में उन्होंने भारतवर्ष के जनपदों की सीमात्रों की समस्यात्रों के विषय में फिर बड़ी बारीकी से ऋध्ययन ऋौर विचार किया। लेखक सन् १६३३ में प्रो॰ जयचन्द्र का शिष्य बनकर रहा था। तब से उनके बराबर स्त्रागे बढ़ते ऋध्ययन मनन से उसने लगातार संपर्क रक्खा है। सन् १६४२-४३ के जनपदसीमा-समस्या-श्रध्ययन में वह भी उनके साथ सम्मिलित रहा। श्री जयचन्द्र विद्यालंकार राजस्थानी-भीली समस्या का ठीक-ठीक समाधान कर चुके हैं। उनके ब्रान्तिम ब्राध्ययन के फल सन् १६४३ से ४६ तक उनके जेल में बन्द रहने श्रीर उसके बाद से स्त्रव तक स्त्रपने काम पर न लग सकने के कारण प्रकाशित नहीं हुए।

में भ्रमवश उसका यह श्रशुद्ध रूप ही प्रचलित हो गयाहै। परन्तु राजस्थानी साहित्य में इसका इसी रूप में उल्लेख स्त्राता है। देखिये, राजपूताने का इतिहास, १ म भाग, द्वि० संस्क० (१९२७), पृ० ४; मोतीलाल मेनारियाकृत "राजस्थानी साहित्य की रूप-रेखा", पृ० १।

गत चार वर्षों से लेखक ने ऋपने मित्र "राजस्थानी साहित्य की रूप-रेखा" के लेखक श्री मोतीलाल मेनारिया को भी इस समस्या के रूप से श्रीर श्री जयचन्द्र विद्यालंकार द्वारा किये गये इसके सल्काव से परिचित कराया है श्रीर उसका विगतवार श्रध्ययन श्रारम्भ किया है । इस समस्या का श्रौर प्रान्त के स्वरूप श्रौर इतिहास की ऐसी ही श्रन्य श्रनेक समस्यार्श्री का श्रन्तिम रूप से निपटारा करने एवं राजस्थानी की सीमाश्रों का ठीक-ठीक निर्धारण करने का काम काफी अध्ययन और प्रयत्न की अपेद्धा करता है जिसके लिए राजस्थान में एक राष्ट्रीय खोजसंस्था की तुरन्त त्र्याव-श्यकता है। हम अपने अध्ययन के पूरे परिणाम वैसी किसी सुविधा की व्यवस्था होने तक त्रामी प्रकट करने में त्रासमर्थ हैं। यहाँ मोटे तौर पर इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि दरस्रासल ग्रियर्सन की यह भीली कोई पृथक् भाषा नहीं, न उसे ठीक-ठीक एक बोलीविशेष ही कहा जा सकता है। वास्तव में वह श्रपनी पड़ोसी राजस्थानी की विभिन्न बोलियों की उपबोलियों का समुच्चय मात्र है, जिसे न जाने क्यों प्रियर्सन ने एक पृथक भाषा का रूप देने का यत किया है। तो भी ग्रियर्सन की इस नयी भाषा के मुख्य स्थान हूँ गरपुर बाँसवाड़ा प्रतापगढ़ ऋादि के प्रदेश का राजस्थानी नाम बागड़ है. श्रतः बागडी के रूप में हम इसे राजस्थानी की पाँचवी बोली मान सकते हैं।

# §६. राजस्थानो भाषा का पड़ोसी भाषाश्रों से संबंध

राजस्थान की ये बोलियों मुख्यतः सिन्धी पंजाबी ख्रौर हिन्दी (खर्बी बोली ख्रौर वजभाषा) के गुजराती में दलते रूप हैं। मारवाड़ी पर सिन्धी हिन्दकी ख्रौर पंजाबी का काफ़ी प्रभाव है। उसी तरह मेवाती पर खड़ी बोली का, पूरबी राजस्थानी या ढूंढाड़ी पर वजभाषा का तथा मालवी पर वज ख्रौर बुन्देली का। दक्खिन-पिच्छिमी राजस्थानी या बागड़ी (डूंगरपुर बांसवाड़ा की बोली) ख्रौर दक्खिनी मारवाड़ी (सिरोही-सांचौर की बोली) गुजराती से विशेष प्रभावित हैं।

पूरवी राजस्थानी में कुछ विशेषताएँ ऐसी हैं, जैसे सत्तावाचक वर्तमान किया के लिए 'छैं' का प्रयोग, जिनका संबंध, पासपड़ोस की राजस्थानी, खड़ी बोली, वजभाषा या बुन्देली में न मिलकर, पहाड़ी—गढ़वाली कुमाऊँनी श्रीर गोरखाली—, मैथिली श्रीर गुजराती जैसी दूर की भाषाश्रों से हैं । वैसे उसपर वजभाषा का काफ़ी प्रभाव हैं । जयपुरी की ही उपवोली हाड़ौती हैं । उसमें श्रीर बागड़ी में भी इसी प्रकार कुछ विशेषतायें ऐसी हैं जो पड़ोस की श्रन्य बोलियों में नहीं मिलतों, जैसे हाड़ौती में कुछ राब्द ऐसे मिलते हैं जिनका राजस्थानी या हिन्दी की श्रन्य किसी भाषा से सम्बन्ध नहीं मालूम होता । संभवतः वे प्राचीन काल श्रीर मध्य काल की सन्धि में पिल्छम भारत या मध्य एशिया से श्राकर बसी किन्हीं विदेशी जातियों हारा वहाँ लाये गये हैं । इसी प्रकार बागड़ी श्रीर 'भीली' प्रदेशों में श्रादि सकार को हकार में बदल देने तथा दकार चकार श्रीर जकार का उच्चारण सकार से मिलता जुलता करने की श्रत्यधिक प्रवृत्ति की व्याख्या वहाँ शक प्रभाव की निदर्शक मानी गई हैं ।

<sup>\*</sup> इस उचारण को व्यक्त करने के लिए 'च' निशान उचित होगा।
† दे० डा० सुनीति कुमार चाटुर्ज्या के हिन्दी विद्यापीठ उदयपुर
'सूरजमल श्रासन' पर से दिये गये जनवरी १६४७ के भाषण (ये भाषण
श्रमी तक श्रप्रकाशित हैं)। राजस्थान के इस भीली प्रदेश में मीणों की
संख्या बहुत श्रिषक है, जिन्हें साधारणतः लोग भील ही समभ्र लेते
हैं। मीणा, मेव, मेर, (मिहिर) श्रादि श्रसल में शकों की जातियाँ थों,
जिनका भील श्रादि वनवासी जातियों से सम्मिश्रण होने से ही ये मीणे बने
हैं। राजस्थान में ये मीणे 'काले' कहलाते हैं श्रीर उनके मुकाबले में
ऊजले भीणे भी हैं, जिनका संबंध परस्पर नहीं होता। शकों का श्राधिपत्य
राजस्थान के इस प्रदेश पर बहुत काल तक रहा यह बात बाँसवाड़ा रियासत
के सरवाणियाँ नामक स्थान से मिले शक जन्नपों के सिक्कों के एक बहे

इनके श्रितिरिक्त सांसी, कंजर, बनजारे, वाल्दी, श्रोह, दाडी, गाडोल्ये लोहायें, गृजर श्रादि खानावदोश श्रीर पशुपालक जातियों की बोलियां भारत भर में सर्वत्र राजस्थानी से सम्बद्ध हैं। कश्मीर हजारा स्वात श्रादि भारत के उत्तरपिच्छिमी सीमा-प्रदेशों में जो गूजर बारह तेरह शताब्दियां से बसे हैं, वे श्राज भी एक राजस्थानी बोली ही बोलते हैं। रेलप्थ बनने से पूर्व यातायात के साधन मुहय्या करना, सामान इधर से उधर दोकर ले जाने के साधन पशु श्रादि पालना, गाडिय श्रादि, रखना श्रीर दूर देहातों में दस्तकारी शिल्प श्रादि की श्रावश्यकताएँ पूरी करना इन जातियों का मुख्य धन्धा था। श्रपनी भौमिक स्थित के कारण उत्तर भारत तथा सिन्ध कांठे से गुजरात के बन्दरगाहों श्रीर दिक्खन को जाने वाले प्रायः सभी मार्गों के इस प्रदेश में होकर जाने से यहाँ के निवासियों का भारत के व्यापार में सदा से प्रमुख स्थान रहा है, श्रतः व्यापारियों की तरह यातायात के साधन श्रीर मजदूरी मुह्य्या करनेवाली इन जातियों का भी इस प्रदेश मूलक होना स्वाभाविक है।

# §७. राजस्थान की भूमि

भौमिक दृष्टि से राजस्थानी बोलने वालों के इस समूचे भूभाग को कई भागों और उपभागों में बाँटा जा सकता है।

#### श्र. मरु-जांगल

राजस्थान के बीचोंबीच आडा वला की शृंखलाएँ दिल्ली से सिरोही तक ईशान से नैर्क्नर्य कोए में फैली हैं, जो इसे क्रमशः पिन्छिमोत्तरी और दिक्खिनपूरवी इन स्पष्ट दो भागों में विभक्त करती हैं। इनमें पिन्छिमोत्तर (मारवाड बीकानेर और जैसलमेर) का प्रदेश, जा प्राय: समथर मैदान और मरुस्थल है एक समचतुष्कीए समचतुर्भुज

देर से स्पष्ट विदित है। मेवाइ मेरवाइ। श्रौर मेवात नाम भी यहाँ कभी उन तत्वों की प्रधानता के ही सूचक हैं। (श्रायत) के श्राकार का है। उसकी एक भुजा श्राहा वाल की ऊँची दीवार है, जो पञ्छिमी मरस्थल की रेत को पूरव श्रोर फैलने से रोके हुए है। पञ्छिमी राजस्थान के मरस्थल का दक्खिनी श्रंश मरु या मारवाह है। उत्तरी श्रंश (बीकानेर) का पुराना नाम जांगल है।

इ. मेवात श्रीर ढूँढाङ्

श्राडा वला की पहादी दीवार उत्तर में श्रपेद्धाकृत कम ऊँची श्रौर छिन्न भिन्न दशा में है। दिल्ली से नारनौल श्रोर खेतदी तक तो यह बहुत कम ऊँची पहादियों श्रौर मैदान में एकाएक उठे इधर-उधर छितरे श्रकेले टीलों के रूप में ही नजर श्राती है। परन्तु खेतदी से दिक्लन दाँता, रींगस श्रौर सामोद तक इसने एक ऊँची पर्वतमाला का रूप धारण कर लिया है जिसके कारण पूरव का श्रालवर राज्य या मेवात श्रात्यन्त दुर्गम पहादी प्रदेश हो गया है।

रींगस से अजमेर तक यह शृंखला फिर टूटी फूटी है और इसकी चौड़ी घाटियों के रास्ते पच्छिमी महस्थल की रेत ने पूरव की तरफ घुस कर साँभर से बनास तक के प्रदेश को अपेद्धाकृत सजल रेगिस्तान की सी शकल दे दी है। अरब सागर से उठी दिक्खन-पच्छिमी हवाएँ जो गरिमयों में कच्छ के रण तथा लूणी के पेटे की खार को उड़ाकर लाती हैं, पहाड़ों से टकराकर यहाँ के प्रदेश में नमक की कोफी वर्षा कर देती हैं, जो वर्षा-जल में घुल कर साँभर के प्रसिद्ध आकर में इकद्वा हो जाता है। जथपुर के पास आमेर की पहाड़ियों से घोंध (धुन्धु) नदी निकल कर बनास में मिलती है। उसके नाम से यह सारा प्रदेश ढूँढाड़ कहलाता है। इसी का दिक्खनी बढ़ाव हाड़ौती (बूँदी कोटा मालावाड़) है। मेवात और शेखा-वाटी के बीच ऊँचे पहाड़ों से निकलने वाली नदी बाण्गंगा मेवात और दिंदाड़ के बीच की सीमा रेखा है।

सॉॅंभर के दक्खिन पुष्कर श्रज़मेर की पहाड़ियाँ फिर ऊँची उठी हैं अजमेर के दक्खिन उनकी वह धार टूट कर फिर ब्यावर के दक्खिन स लगातार ऊँची होती गई है, श्रौर मारवाइ के मरुस्थल के सिरे पर एक ऊँची दुरारोह पहाड़ी दीवार सी खड़ी हैं। मारवाइ सिन्ध तथा गुजरात काठियावाइ की तरफ से श्रानेवाले सभी रास्ते श्रजमेर ब्यावर के बीच की इस चौड़ी घाटी से ही होकर गुजरते हैं। दिक्खन-पूरव मेवाइ मालवा तथ हूँ दाइ हाड़ौती से श्रानेवाले मागों का भी यही नाका है, जिसपर पुराने जमाने में श्रजमेर के गढ़ बीटली (तारागढ़) का पहरा था श्रौर श्रव नसीराबाद की छावनी का है। श्रजमेर मेरवाइ। इस प्रकार राजस्थान का एक श्रत्यन्त महत्वपूर्ण नाका है, श्रौर राजस्थान के तीन मुख्य विभागों— मारवाइ, मेवाइ श्रौर हूँ टाइ—के बीचांबीच होने से उसका सामरिक श्रौर शासन की दृष्टि से वहा मूल्य है। इसी से वह एक श्ररसे से राजस्थान की कुंजी समभा जाता है।

# उ. मेवाड़ श्रीर वागड़

श्राडा वला शृंखला व्यावर से दिक्खन फिर ऊँची उट कर दाँता पालनपुर तक एक धार में बिना किसी तोड़ के चली गई है। श्राब्र् साधारणतः उसकी सबसे ऊँची चोटी समका जाता है, जिसके गुरु शिखर की ऊँचाई समुद्र-सतह से ५६५० फुट है। पर श्राब्र् वास्तव में श्राडा बधा की मुख्य शृंखला से श्रलग पिछ्छमी रेगिस्तान के मैदान में धरती को फाइकर एकाएक ऊँचा उटा शिखर है। श्राडा वला की सबसे ऊँची मुख्य धार कुंभलगड़ (३५६८ फुट) से लेकर गोगूँदा तक गई है, श्रौर गोगूँदा से १५ मील उत्तर जर्गा का पहाइ (४३१५ फुट) उसकी सबसे ऊँची चोटी है। उसके दिक्खन यह धार फिर नीची होती हुई दाँता पालनपुर तक जाकर समाप्त हो गई है। उसके पिछ्छम दिक्खनी मार्रवाइ में श्रनेक ऊँचे नीचे रेतीले लाल पत्थर के पहाड़ी टीले श्राब्र् की माँति जहाँ तहाँ रेगिस्तान के सम तल से श्रपना सिर उचकाये हैं। मारवाइ के जालौर साँचीर भीनमाल सिवाणा मण्डोवर जोधपुर श्रादि श्रनेक दुर्ग इन्हीं टीलों र बने हैं। श्रजमेर से श्राडावला श्रीर श्राब्र् की छाँह में होकर जाने

वाले गुजरात काठियावाइ के मुख्य रास्तों तथा सिन्ध से मारवाइ श्रौर पूर्वी राजस्थान की तरफ श्राने वाले मार्गों के नाकों की देखभाल करने के कारण ये दुर्ग विशेष सामरिक महत्व के हैं।

श्राडा बला शृंखला के ये पहाड़ पच्छिम में रेगिस्तान की तरफ़ तो मैदान से एकाएक कॅंचे उठे हैं, जहाँ उनके कॅचे-कॅचे ढांग श्रात्यन्त दुर्गम है। पर पूरव श्रोर दिक्खन तरफ उन्होंने श्रापनी श्रानेक कम कॅची कमशः ढालू वाहें फैला रक्खी हैं जिन्होंने उस समूचे प्रदेश को उत्तर-पूरव श्रोर ढलते एक पटार का रूप दे दिया है। बनास श्रोर उसकी मुख्य धाराएँ इन्हीं बाहों के बीच की दूनों से निकलकर बहती हैं। इसी प्रकार की एक पहाड़ी धार उदयपुर के सामने से पूरव को फट कर छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ जावरा की श्रोर श्राधंवृत्ताकार घूमती हुई दिक्खन श्रोर मुकनकर सैलाना तक पहुँच मालवे के पहाड़ों से जा लगी है। इस धार से उसकी एक श्रोर बाहीं नीमच के पास से फटकर उत्तर-पूरव बढ़ती श्रोर चंबल के प्रक्षवर्ण चेत्र को बनास के प्रस्वरण चेत्र से श्रालग करती हुई श्राड़ा की रीढ़ के समानान्तर चली जाती है। इसकी श्रानेक शाखा-प्रशाखाएँ पूरव की तरफ़ समानान्तर रूप में कंघे के दांतों की तरह मालवा श्रीर हाड़ोती के पटारों की श्रोर बढ़ी हुई हैं। मध्य श्रीर पूरवी राजस्थान में

<sup>\*</sup> दून शब्द संस्कृत द्रोणी का श्रापभंश है, जिसका सामान्य श्रार्थ होता है ऊँचे किनारों वाला चौड़ा जलपात्र (दोना, कठौती)। पहाड़ों के बीच में निद्यों के साथ-साथ दूर तक भीतर गई धरती के लिए भी द्रोणी एक पारिभाषिक शब्द है जिसका श्रापभंश दून हिन्दीचेत्रों में देहरादून श्रादि के रूप में प्रयुक्त होता है। देखिये "भारतभूमि" पृ० ११०; "भारतीय इतिहास की रूपरेखा" (१६३३), पृ० ७, तथा उत्कीर्णलेखांञ्जलिः, २ य संस्क ० (१६६६ वि०), पृ० १६। "पर्वतान्तरे स्थिता कृष्यभूमिद्रीणीत्युच्यते।" नायु पुराख १३६; ३३; १६७. १. ३८१। (वहीं उद्धृत)।

एक दुहरी दुर्गपंक्ति इस पहाड़ी कंघे के कगारों पर बनी है। उसकी पिच्छमी पांत चित्तीड़, मांडलगढ़, जहाजपुर, ब्रंदी आदि के गढ़ों द्वारा सूचित है, एवं पूरवी पाँत रामपुरा, जाठ, खेड़ी रतनगढ़, भैंसरोडगगढ़, कोटा, इन्दरगढ़, रखथम्भोर, उतगीर, बयाना आदि किलों से। वज और बुन्देलखंड से दूँढाइ और मालवा के रास्ते चम्बल और बनास कांठों में से होकर मेवाड़ और गुजरात जानेवाले सभी रास्तों पर यह चौकसी करती है।

त्राडा वला की मुख्य रीढ़ श्रौर उसके समानान्तर फैली इस बाँहीं के बीच श्राडा वला की गोद का बनास नदी का समूचा उपरला प्रस्ववण्चेत्र तथा इस बाहीं के पच्छिम चंत्रल-तट का प्रदेश मेवाह है। इसे मुख्य रूप से वनास श्रपनी सहायक गंभीरी बेइच कोठारी खारी श्रादि धाराश्रों से सींचती है। गोग्ँदा श्रौर उदयपुर के दक्लिन श्राडा वला की मुख्य धार श्रौर सादही वालो श्राधी गोल धार के रूप में वीरासन-मुद्रा में एक घुटना मोइकर टिके उसके दोनों पावों की छाया में बसा मेवाइ का सघन जंगलों से ढका प्रदेश—भोमट, छप्पन, कांठल (प्रतापगढ़), हूँगरपुर, बाँसवाइा—जिसे मही श्रौर उसकी सहायक सोम श्रादि नदियाँ सींचती हैं, बागइ है। इसकी श्रावादी मुख्यतः भील मीखों श्रादि वन्य जातियों की है।

#### ऋ. मालवा

राजस्थान का दिक्लिनी सीमान्त गुजरात के रेवाकाँठा प्रदेश के ऊपर से लेकर मोपाल राज्य तक पूरव से पिट्छम फैली दुहरी तिहरी पर्वत-शृंखलाओं से बना है। नर्मदा नदी ने इस पर्वतमेखला को दो मुख्य भाँगों में बाँट रक्ला है। उसके उत्तरी श्रंश का प्राचीन नाम पारियात्र तथा दिन्छिनी श्रंश का ऋच्च है। ऋच्च का ही श्राधुनिक नाम सातपुदा है। राजस्थान की दिक्लिनी सीमा, जैसा कि कहा जा चुका है, यह सात-पुदा या इससे निकलने वाली नदी तासी ही है। तासी से उत्तर चेत्र की महादेव श्रोर सातपुदा शृंखलाएँ इस प्रकार राजस्थान की दिक्लिनी श्रोर तासी के दिक्लिन की गवीलगढ़ श्रोर श्राजरा शृंखलाएँ महाराष्ट्र की

उत्तरी सीमान्त पहादियाँ हैं। उन दोनों के बीज ताप्ती पर बुरहानपुर का घाट श्रीर उसपर चौकसी रखने वाला सातपुदा के एक दिन्छन-पिन्छिमी कगार पर स्थित श्रासीरगढ़ का प्रसिद्ध दुर्ग दिन्छन से राजस्थान आने वाले मुख्य मार्ग की कुंजी है। पारियात्र श्रीर सातपुदा के बीच नर्मदा का विचला काँठा—नीमाद — इस प्रकार राजस्थान श्रीर महाराष्ट्र के वीच का सीमान्त प्रदेश रहा है; जिस पर श्राधिकार रखने का प्रयत्न उत्तरी श्रीर दिन्छनी शक्तियों ने सदा से किया है। पर भाषा संस्कृति श्रीर निवासियों की दृष्टि से नोमाद श्राज भी राजस्थानी ही है।

नर्मदा के उत्तर वाली पर्वतशृंखला गुजरात के रेवाकाँठे के पूरब से भोपाल रायसेन तक फैली है। मही नदी के स्रोत इस पारियात शृंखला के उत्तर-पिन्छमी टीलों पर हैं। इसकी मुख्य धार से एक शाखा उज्जैन के पूरब वर्तमान इन्दौर ख्रौर भोपाल राज्यों के बीच उत्तर तरफ फूट कर ख्रपनी अनेक प्रशाखाख्रों से एक भाग की सी शकल बनाती है। पूरबी सिन्ध का पानी उस भाग की शाखा-प्रशाखाद्यों से रिस-रिस कर भरता है। पारियात्र की पूरब-पिन्छमी धार ख्रौर इस उत्तर को बढ़ी हुई बाँही के बीच खर्धचन्द्राकार दून का सुन्दर दन्तुरित ख्रौर उपजाक मैदान, जिसे चंत्रल ख्रौर उसकी सहायक कालीसिंध गंभीरा शिषा पार्वती ख्रादि नदियाँ सींचती हैं, प्राचीन ख्रवन्ति जनपद है, जो महाकविकालिदास के शब्दों में—

### हृतमिव दिवः कान्तिमत्त्वएडमेकम्

भूलोक पर हर लाया गया स्वर्ग का एक चमकीला टुकहा है। अवस्ति की इन रसवाहिनियों के स्रोत पारियात्र की पूरव-पिळ्ठम-गामिनी मुख्य शृंखला में हैं। अवस्ति के दिक्खन की यह पर्वतशृंखला उत्तर श्रोर बढ़ाई अपनी अमेक बाँहियों से श्राडावळा की उसी प्रकार पूरव श्रोर दिक्खन बढ़ी बाँहियों का श्रालिंगन सा करती प्रतीत होती है। मुकुन्द्रा-रतलाम होहद का घाटा, जो उत्तर श्रोर॰पूरव से मालवा होकर गुजरात जाने हा मुख्य मार्ग है, इन दोनों के इस मिलान का ही सूचक है।

हमने अवन्ति या मालवे का दक्लिनी दासना बनाने वाली पर्वत-शृंखला को पारियात्र कहा है। इसका त्राधुनिक नाम कुछ हो तो हमें उसका पता नहीं। परन्तु जैसा कि श्री जयचन्द्र विद्यालंकार ने अपने ग्रन्थों "भारतभूमि" श्रौर "उत्कीर्णलेखाञ्जलि" में बताया है. हमारे प्राचीन पुरला पारियात्र नाम का प्रयोग केवल शृंलला के लिए नहीं, प्रत्युत इसे त्रौर त्राडावळा को मिलाकर समूची पर्वतमाला के लिए करते थे। पौराणिक भुवनशास्त्रियों के अनुसार, वह समूचा पार्वत्य चेत्र. जिसमें पर्णाशा ( बनास ), चन्दना ( संभवतः उदयपुर त्र्रौर चित्ती ह के पास होकर बहने वाली नदी बेहच ), मही, परा ( पार्वती ), चर्मण्वती ( चम्बल ), शिपा, सिन्धु त्रौर वेत्रवती , बेतवा के स्रोत हैं, पारियात्र था \*। यदि वास्तव में देखा जाय तो बेतव। के उपरले प्रस्रवणचेत्र के रायसेनगढ़ से कुछ पूरव, जहाँ ठीक स्त्राज हमारी राजस्थानी भाषा की सीमा समाप्त होती है, हमारे पहाड़ों का यह सिलसिला भी खतम हो गया है। उसके स्रागे दशार्णा (धसान) और केन नरी के प्रश्नवणचेत्र विन्ध्य की जिस शृंखला में हैं, वह स्पष्ट रूप से एक दूसरी पर्वतमाला है। श्राडावळा श्रौर श्रवन्ति के दक्खिन की उक्त पर्वतमाला इस प्रकार एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि उन दोनों को मिलाकर एक ही पवतमाला मानना सर्वथा उचित है।

प्राचीन भारतवासियों का ऋपने देश का ऋन्वी चण बहुत गहराई ऋौर बारीकी से किया हुआ था। ऋतः यह बड़ी ही पते की बात है कि उन्होंने उस सारे पर्वत को जिसके चारों ऋोर कि आज राजस्थानी भाषा का चेक

वायुपुराष, ५४. ६७-६८; उत्कीर्ण्लेखाञ्जलिः, द्वि० संस्क० (१९६६ वि० ), पृ० ५० पर उद्युत, "भारतभूमि" पृ० ६३-६४।

पर्याशा चन्दना चैव सतीरा महती तथा।
 परा चम्यवती चैव विदिशा वेत्रवत्यपि॥
 सिन्धुः शिप्रा सवन्ती च पारियात्राश्रयाः स्मृताः।

है, एक ही नाम दिया था। पारियात्र मंडल भारतवर्ष का एक स्पष्ट। भौमिक विभाग भी है श्रोर भाषा चेत्र भी।

श्रवन्ति के पूरव पारियात्र की उत्तर वाली बाँहीं के पूरवी ढालों का पानी बेतवा के उपरले स्रोतों में जाता है। बेतवा का यह उपरल. प्रस्रवर्ण चेत्र, जिसमें भेलसा भोपाल रायसेन श्रादि की बस्तियाँ हैं श्रोर जिसे श्रव पूरवी मालवा कहा जाता है, प्राचीन श्राकर जनपद है। उसके श्रोर श्रवन्ति के दिक्खन, पारियात्र श्रोर सातपुड़ा के बीच का मध्यनर्मदा कांठा, जिसे श्राज नीमाइ कहते हैं, प्राचीन श्रव्यूप देश है। श्राकर श्रव्यूप श्रोर श्रवन्ति तथा उसके उत्तरपच्छिम श्राडा बला की परवी उपत्यका श्रोर चंबल के कांठे में बसा दशपुर (दासोर या मंदसोर) का प्रदेश मिलाकर श्राज कल का मालवा बनता है।

मालवे का मेवाइ-मारवाइ से घना श्राधिक संबन्ध है। मारवाइ में जब कभी दुर्भिन्न पहता है श्रीर वहाँ घास चारे या पानी की कमी हो जाती है तो वहाँ की जनता गुजरात या श्रम्य किसी पड़ोसी प्रदेश की तरफ न जाकर स्वभावतः मालवा श्राना पसंद करती है। श्रीर मुभिन्न के दिनों में भी मालवे में कृषि श्रादि के लिए श्रच्छे पशुश्रों की श्रामद मारवाइ मेवाइ से ही होती है। मालवे के उच्च मध्यम श्रीर कृषक सभी वगों में, श्रमेक ऐसी विरादियाँ की विरादियाँ हैं, जो मेवाइ-मारवाइ से उठकर श्रभी हाल तक वहाँ जाकर बसती रहीं हैं; श्रीर जिनके सबन्ध रिश्ते-नाते बराबर मेवाइ मारवाइ हाडौती श्रीर हुँदाइ में होते हैं। किन्तु राजस्थान के चेत्रों से बाहर राजस्थानियों के संबन्ध, सिवाय उन लोगों से जो कभी जीविका की खोज में यहाँ से उठकर बाहर जा बसे थे, बहुत ही विरले होते हैं।

श्राडा वला से दिक्खनपूरव का राजस्थान का यह समूचा भूभाग पिन्छिमी महस्थल की श्रापेचा श्राधिक सजल उपजाऊ श्रीर उबह खाबह है। प्रकृति ने मानों उसे स्वाधीनता युद्धों के उपयुक्त रणचेत्र के रूप में ही स्वजा हो।

# §⊏. प्रान्त का ठीक नाम राजस्थान या पारियात्र-मंडल

माषा की एकता और भूमि के सातत्य की दृष्टि से एक होने पर भी समूचे राजस्थानी च्रेत्र का कोई एक नाम हाल तक चालू न था। आगरा (कुरु-पंचाल-त्रज) और अवध के युक्तप्रान्त के नमूने पर कुछ लोगों ने इसे राजपूताना और मालवा कहना शुरू किया था। पर राजपूताना नाम, जैसा कि कहा जा चुका है, अपेचाकृत नवीन और आमक है, और सिर्फ तथाकथित राजपूत ज्ञाति की प्रधानता का बोधक होने से अन्य वर्गों को मान्य नहीं। दूसरे, राजपूताना और मालवा कहने से समूचे प्रांत की एकता का बोध भी नहीं होता।

'राजपूताना त्रौर मालवा' के समान ही कुछ लोगों ने 'मरु मालव' नाम सुकाया है। पहली दृष्टि से शायद इसपर लोगों को एतराज भी न होगा। पर दूसरी त्रापित इसके विषय में भी बनी रहती है।

ब्राह्मणों को छोड़ राजस्थान की प्रायः समस्त जात-विरादिरयाँ अपना उद्गम दूर या निकट के किसी काल में राजपूतों से मानती हैं। राजपूत शब्द से यदि इस समूचे प्रान्तवासियों का प्रहण हो और वह किसी ज्ञाति या वर्ग का वाचक न माना जाय तो समूचे प्रान्त का नाम राजपूताना भी उतना बुरा न होगा। ज्ञातिविशेष, खास कर शासक वर्ग के नाम पर एक समूचे प्रदेश प्रान्त या देशविशेष के नामकरण की प्रथा भारत और विश्व के दूसरे प्रदेशों में भी पुरानी है। आज विश्व के एक सबसे अप्रणी राष्ट्र की नाम, उसकी अधिकांश जनता के स्लाव होने पर भी, किसी युग में उसके शासक एक जरमन कवीले के लोगों के नाम पर रूस है। भारत में बुंदेलखंड बघेलखंड रहेलखंड आदि नाम भी इसी तरह के उदाहरणों के रूप, में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। हमारे पहोसी प्रान्त महाराष्ट्र में भी मराठों की अपनी एक अलग ज्ञाति होते हुए भी उस समूचे प्रान्त के निवासी महाराष्ट्र कहलाते हैं। पर राजपूत नाम आज च्वित्रयवाचक रूप में सारे

भारत में रूढ़ है। श्रतः इस प्रान्त के निवासियों के वाचक रूप में उसे नये श्रर्थ में प्रचलित करना उतना व्यवहार्य नहीं है।

प्रक्रमी मारवाड़ी व्यापारियों के त्राज भारत भर में फैले होने के कारण इस प्रान्त के बाहर, इसके किसी भी प्रदेश का रहने वाला त्रीर कोई बोली बोलने वाला मारवाड़ी नाम से ही जाना जाता है। त्रात: कुछ लोगों ने समूचे प्रान्त का नाम मारवाड़, बृहत्तर मारवाड़ या महामारवाड़ सुभाया है। किन्तु प्रान्त के भीतर यह नाम प्रदेश विशेष का द्योतक है त्रीर सिदयों से पृथक राज्यों या राजनीतिक इकाइयों में विभक्त रहने के कारण प्रान्त के विभिन्न प्रदेशों की त्रात्मचेतना बहुत तीत्र है, त्रात: मारवाड़ से भिन्न प्रदेशों की साधारण जनता त्रापने ऊपर मारवाड़ी नाम का थोपा जाना पसन्द नहीं कर सकती।

यह सब देखते हुए हमने इस पुस्तक में इस समूचे मू भाग के लिए राजस्थान नाम का ही व्यवहार उचित समभा है। क्यों कि यह किसी ज्ञाति वर्ग या प्रदेश विशेष की महत्ता का सूचक न होकर, यहाँ की युगों से चली ख्राती राजकीय दशा का द्योतक है। जैसा कि हम ब्रागो देखेंगे, हमारे प्रान्त के विभिन्न प्रदेशों की जनता, इतिहास के विभिन्न युगों में, ब्रापने- अपने जनपद में स्वतंत्र रहने की बराबर पत्त्वपातिनी रही ब्रीर उसने प्रांत के भीतर या बाहर की किसी स्वेच्छाचारी शक्ति या राज्य को कभी अपने ऊपर स्थापित न होने दिया; एवं बराबर अपनी स्वाधीनता का संघर्ष चलाती रही। यही कारण है कि हमारे प्रान्त में ब्राज भी प्रायः प्रत्येक प्रदेश में छोटे-छोटे ख्रानेक राज्यों का ब्रास्तित्व चला ख्राता है, जो जनता की उन प्राचीन जीवित इकाइयों के जीवाशम होने से ब्राज हमें अपनी प्रगति में बाधक होते नज़र ब्रा रहे हैं। इसके ख्रातिरिक्त, जैसा कि कर्नलटाड ने लिखा है, ब्रांगरेज़ी राज्य के ब्रारंभ काल में 'रायथान' शब्द इस प्रान्त के ब्राधिकांश प्रदेश के लिए ठीक इन्हीं ब्राथों में प्रयुक्त होता भी रहा है। उसी का संस्कृत रूप यह राजस्थान शब्द है।

किन्तु इससे भी श्रिषक उपयुक्त श्रीर प्राचीनतम नाम इस समूचे भूभाग के लिए शायद "पारियात्र मंडल" होगा। पारियात्र शब्द का प्रयोग प्राचीन वाङ्मय में, जैसा कि हम देख चुके हैं, उस समूचे पहाड़ी सिलिसिले के लिए होता था, जिसमें बनास से बेतवा तक की निर्देशों का उद्गम होता है, श्रीर जो हमारे इस प्रान्त के मेक्द्रण्ड या श्रिस्थपंजर के समान पूरव से पिच्छम श्रीर उत्तर से दिक्खन समूचे प्रदेश में श्रुपनी शाखा प्रशाखाश्रों के साथ पैला हुआ है श्रीर हमारे समूचे श्रार्थिक राजनीतिक श्रीर सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। श्रुतः राजस्थानी भाषा का चेत्र ठीक पारियात्र मंडल है। भौमिक श्रार्थिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक श्रीर जातीय दृष्टि से वह एक पूरी इकाई है।

# दूसरा ऋध्याय

### प्राचीन राजस्थान

( लगभग ५४० ई० तक )

# § १. राजस्थान भूमि की प्राचीनता

मूनिर्माण की दृष्टि से हमारी इस राजस्थानमूमि का मुख्य पहाइ आडा बला भूष्ट की उस आरंभिक सलवट का अवशेष है जिसके कारण हिमाचल की पूरव से पिन्छम सीधी रेला में आती हुई घार को गंगा-जमना के स्नोतों से पिन्छम कशमीर तक उत्तर की ओर एक हंसुएं की तरह मुझ जाना पड़ा है, और उसके नीचे का भारतीय मैदान आडा वला के दोनों बाजू कमशः दिक्खनपिन्छम और दिक्खनपूरव को ढालू दो भागों में बंट जाता है, तथा सिन्ध का पानी गंगाजल से अलग हो उससे बिलकुल उलटी दिशा में बह जाता है। इसी प्रकार राजस्थान का पिन्छमी महस्थल उस आरंभिक स्थलान्तरगत समुद्र की तली का समारक है, जो कभी हिमाचल और विन्ध्य मेखलाओं के उभारों के कारण उनके बीच बन गई गहरी चौड़ी खायीं में घुस आया या और जिसे हिमाचल, विन्ध्य और आडा वला से उतरने वाली आरंभिक असंख्य धाराओं ने इन पहाड़ों का धोवन ला ला कर पाटा तथा सिन्ध गंगा के उपजाऊ मैदान के रूप में परिणत कर दिया।

श्री जयचन्द्र विद्यालंकार और पृथ्वीसिंह मेहता कृत "विद्यार—
एक ऐतिहासिक दिग्दर्शन," १९४०, पृ० ४।

राजस्थान के इस उथले समुद्र की याद हमारी पैराणिक अनुश्रुति में युगों तक बनी थी, और आज भी मरुस्थल की रेत तथा उनमें दबे समुद्री सीप शंखों आदि के जीवाश्म (fossils), खड्डी (जिप्सम या खटिका के गन्धित) की जमी हुई तहें और सामर डीडवाणा पँच भद्रा छापर लूणकरण सर आदि नमक के आकर\* उसकी याद दिलाते हैं। इस मरुस्थल की निचली तहें भूगर्मशास्त्रियों के अनुसार आडा वला की धोवन से बनी रैतीले लाल पत्थर की चट्टानों की हैं।

आडा वला और मालवे के पहाड़ों के बीच पूरवी राजस्थान की भूमि की बनावट भी इसी तरह काफी विविध और समस्त रचना लिए हैं। संक्षेप से मालवा के दन्तुरित पटार चंबल और बनास कांटों के मैदानों की स्तररचना प्रायः आड़ी चपटी तहोंवाली शिलाओं से हुई हैं। उन्हें लावामूलक समझा जाता है और उनके ऊपर की काली मिट्टी उन्हों के चूर से बनी होने के कारण बड़ी उपजाऊ है। आडा के निचले स्तर उरगा (gneis) शिस्ट कार्टज़ आदि किस्मों की उन आरंभिक पातालीय (Plutonic) और अर्थ-पातालीय (Hypabisal) चट्टानों के बने हैं, जिनमें लोहा तांबा मेंगानीज सीसा चांदी रांगा आदि धातुओं, नीलम पन्ना पुखराज तामड़ा (garnete) आदि रत्नों उपलब्ध बहुतायत से होती है।

# § २. सम्यता के आरम्भिक अवशेष

आडा वला की उपत्यकाओ तथा दिक्खन पूरवी राजस्थान नर्मदा काठे-और उतरी गुजरात अर्थात् मही और सावरमती की जपरी दूनों में आरम्भिक मानव के अनेक अवशेष पाए गए है। राजस्थान के उत्तर

नमकीन झीलों को राजस्थान में आकर कहते है।

पिन्छम दिन्खनी पंजाब तथा निचले सिन्धकांठे में इडप्पा और मोहन-जोदडो आदि की खुदाई में लगभग ५-६ हजार वर्ष पूर्व की एक अत्यंत समृद्ध सभ्यता के अवशेष मिले हैं। उस सभ्यता में लोहे और घोडे का प्रयोग ज्ञात न होने से विद्वानों ने उसे प्राक्-आर्य या प्राक्-वैदिक सभ्यता करार दिया है। उन खुदाइयों में उपलब्ध तामहा पन्ना आदि कई ऐसी वस्तुयें भी हैं जिनका रासायनिक विश्लेषण किया जाने पर विदिंत हुआ है कि वे आडा वला की वर्तमान अलवर किशनगढ मेवाड आदि राज्यों में पाई जानेवाली खानों से निकाले गये होंगे। उससे पता लगता है कि सिन्धु सभ्यता वालों का संपर्क उक्त प्रदेशों से किसी न किसी रूप में अवश्य रहा होगा। राजस्थान में प्राचीन मत्स्य जनपद की पुरानी राजधानी वैराट की खुदाई में प्रागैतिहासिक नव्याश्म युग के हथियार मिलने से विदित होता है कि वहां की मानव बस्ती भी बहुत पुरानी होगी। अतः आरम्भिक मनुष्यों और प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों की खोज यदि ठीक से की जाय, ( जो कि अभी तक प्रायः नहीं की गई है,) तो राजस्थान के दूसरे अनेक स्थानों से भी उनके प्रचुर परिमाण में प्राप्त होने की पूरी आशा की जाती है।

# § ३. श्रायों के पूर्व की श्रनुश्रुति

राजस्थान के मूल निवासी, जैसा कि अनुमान किया जा सकता है, आडा वला के पहाड़ों में और पूरवी राजस्थान के जंगलों में अब भी जही मात्रा में पाए जाने वाले भील सबर आदियों के पूर्वज रहे होंगे। परन्तु उनकी अपनी भाषा रहनसहन आदि पर आर्य प्रभाव पड़ जाने और उनका पूर्णतः आर्यीकरण हो जाने के कारण, उनका आरम्भिक रहन सहन और जीवन किस तरह का था इसे जानने के अब कोई प्रामाणिक साधन उपलब्धन ही है। तो भी हमारी पौराणिक अनुश्रुति में, जो मुख्यतः आर्यों के भारत में अपने उपनिवेश बसाने का परम्परागत ब्योरा

है, इस प्रकार के अनेक निर्देश हैं कि जिनसे उनके पूर्व की यहां की स्थिति पर कुछ धुन्धला सा प्रकाश पड़ता है। उसके अनुसार राजस्थान के क्षेत्र में आर्थों के सम्पर्क में आनेवाली दो तरह की जातियों का पता मिलता है, उनमें से एक तो नरभक्षक असभ्य और जंगली थी जिसे वहां राक्षस कहा गया है और दूसरी दैत्य या दानव जो सभ्यता, रहम सहन और शारीरिक बल में बहुत बढ़ी चढ़ी बताई जाती है। इस प्रकार के दैत्यों की बस्ती पुष्करारण्य (आज कल के पुष्कर के चौगिर्द के प्रदेश ) के पास बताई जाती है जहां मधु और कैटभ नामक दो दैत्य राजों का संहार विष्णु कमलनाभ द्वारा किया जाने, तथा मधु के पुत्र धुन्धु के अयोध्या के राजा कुवलयास्य द्वारा मारे जाने और उज्जालक नामक उथले समुद्र के तट पर मरुखल में उस नाम से धुन्धुमार (ढूंढाड) नामक मानवों की एक बस्ती कुवलयारन के एक वंशज निकुम्भ द्वारा बसाई जाने की कथा पुराणों में है। हूँ ढाड़ और उसके आस पास के प्रदेश में निक्रंभ क्षत्रियों का अधिकार १३वीं सदी तक रहने तथा अल-वर आदि राजस्थान के अनेक गढ इन्हीं द्वारा बनवाए जाने की अनुश्रुति है।\*

धुन्धुमार मत्स्य ( उत्तरी जयपुर तथा अलवर राज्य ) के पिन्छम, दिक्खनपिन्छमी राजस्थान में साल्व या शाल्व नामक एक ऐसी जाति का उल्लेख भी अनुश्रुति में हैं; जो अपने अत्यधिक शारीरिक बल तथा रणकौशल के लिए प्रसिद्ध थी। अनुश्रुति में शाल्वों का सम्मन्ध किसी आर्य जन ( कबीले ) से नहीं बताया गया और अनेक स्थानों पर उन्हें दैत्य

क किनंघम कृत भारत की आर्कियालाजिकल सर्वें की रिपोर्ट जि॰ १ पृ. २०; ओझा, राजपूताने का इतिहास, जिल्द १ द्वितीय सं०, पृ० २७१।

दानव आदि भी कहा गया है; इससे उनका किसी आर्येंतर सभ्य जातिः के होना अनुमान होता है। शाल्वों के सम्बन्ध मद्र कुरू आदि शुद्ध आर्थों से होने तथा आर्य राज्यों में उनसे बराबर का बर्ताव होने का भी पता हमें मिलता है। इसी प्रकार की एक दूसरी आर्थेंतर जाति दक्खिनपूरवी राजस्थान में नागों की थी; जिसके सम्बन्ध आर्थों से प्रायः मैत्रीपूर्ण होने की भी अनुश्रुति है।

# § ४. श्रार्य बस्तियों का उदय

किन्त भारत के अन्य अनेक प्रान्तों की तरह राजस्थान के जनपदीं का भी वास्तविक और क्रमबद्ध विकास इस प्रदेश में आर्य बस्तियों के बसने के साथ आरम्भ होता है. जिसका वर्णन, जैसा कि कहा जा चका है, इम अपनी पौराणिक ख्यातों ( अनुश्रुति ) से पाते हैं । उसके अनुः सार भारत में अपनी पहली बस्तियां बसाने वाले आर्यों की मुख्यतः दो शाखाएँ थीं—मानव ( सूर्य वंश ) और ऐल ( चन्द्र वंश )। इनमें पहले मानवों को इम ( दूँढाइ ) में, तथा नर्मदा तट और गुजरात काठियावाड़ के प्रदेशों में शार्यात और आनर्ती के रूप में अपनी बस्तियां बसाता पाते हैं। उसके बाद ऐलों की एक शाखा यादवों को अपनी अनन्त शाखा प्रशाखाओं के साथ जमना के दिक्खन चंबला और केन नदियों की दूनों तक के प्रदेश में फैलता एवं उनकी एक शाखा है हयों को, पूर्वी सिन्ध और चंबल की उपरली दूनों, मध्य मर्मदा कांठे तथा गुजरात काठियावाड़ तक, और वहां से विदर्भ (बराड़ ) और महां-राष्ट्र तक फैलता और पूरवी राजस्थान में अवन्ति, विदिशा, दशपुर, माहिष्मति आदि छोटे छोटे अनेक जनपदों की स्थापना करता, देखते है। गुजरात और काठियावाड़ के शार्यात और आनर्त उनमें जज्ब हो जाते हैं।

यादवों की दूसरी शाखाएँ धीरे धीरे चंबल पार कर उत्तर पूरवी

राजस्थान और जमना के दिक्खनपिन्छमी तट के प्रदेश में और गंगा जमना दोआब के पूर्वी अशों में भी फैल जाती है। राजस्थान के उत्तर पूरवी सीमान्त पर इसी प्रकार ऐलों की एक दूसरी शाखा कौरवों की बस्तियां बसी थीं। उनकी एक शाखा, मत्स्यों ने दिल्ली के दिन्खन-पिन्छम, आधुनिक अहीरवाटी, मेवात, और शेखावाटी प्रदेशों, अर्थात् रेवाड़ी नारनौल अलवर और जयपुर राज्य के उत्तरी अंश में अपनी बस्तियां बसाईं।

मत्स्यों के पिच्छम राजस्थान के महस्थल के उत्तरी छोर, आधुनिक बीकानेर राज्य तथा नागौर प्रदेश का प्राचीन नाम भूमि की भौतिक अवस्थाओं की सूचक भौमिक परिभाषा के रूप में जांगल था, उसकी राजधानी उत्तर वैदिककाल में जैन सूत्रों की अनुश्रुति के अनुसार अहि छत्रा (संभवत: आधुनिक नागौर) थी। उसी तरह मारवाइ के लिए महकान्तार और ढूँ ढ़ाढ के लिए महस्थन्य का प्रयोग मिलता है, सो कहा जा चुका है।

दिक्खनी मारवाड़ अर्थात् भीनमाल सांचोर सिरोही तथा सावरमती (प्रचीन श्वभ्रमती) के समूचे उपरले कांठे के प्रदेश का पुराना नाम श्वभ्र मिलता है। शाल्वों की राजधानी मृत्तिकावती को पर्णशा (बनास) नदी के तट पर कहीं बताया जाता है। बनास नाम की दो निदयां राजध्यान में हैं, पूर्वी बनास और पिन्छमी बनास और दोनों के स्रोत आबू के पास पड़ोस में ही हैं; अतः कुछ विद्वानों ने आबू के चौगिर्द के प्रदेश को ही साल्व देश माना है। साल्वों का उल्लेख यों अवन्ति मत्स्य और पजाब के मद्रों के पड़ोस में भी होता है। इससे समूचे दिक्खनीपिन्छमी राजध्यान में उनका होना पाया जाता है। महाभारत में कृष्ण के द्वारिका से इन्द्रप्रस्थ को जाते हुए रास्ते में साल्व देश का संहार करना लिखा है। वहां साल्व देश का जो वर्णन दिया गया है उससे साल्व देश का पर्वत बहुल होना प्रकट है। इससे भी अनुमान होता है कि साल्व लोग

मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेश में कहीं रहे होंगे।

पिन्छिमी मालवे का प्राचीन नाम 'अवन्ति' और पूरवी मालवे अर्थात् भोपाल-रायसेन का नाम 'आकर' था; वह देख चुके हैं। 'आकर' के दिक्खन नर्मदा कछार का प्राचीन नाम अनूप है, सो कहा जा चुका है। अवन्ति के उत्तर पूरव दशपुर की बस्ती भी प्राचीन थी। अवन्ति और दशपुर के उत्तर आधुनिक मेवाड़ का प्राचीन नाम हमें शात नहीं; संभवतः वह समूचा शाब्वों में सम्मिलित हो। उसके उत्तर अजमेर पुष्कर का प्रदेश पुष्करारण्य कहाता था यह भी कहा जा चुका है।

अवन्ति की राजधानी उज्जियनी, 'आकर' की विदिशा, अनूर की माहिष्मित तथा दशपुर (मन्दसौर) भारत की प्राचीनतम प्रसिद्ध नगरियों में से थीं।

#### § ४. जनसत्ता का प्रथम पलना

भारतीय आर्य मानवों तथा ऐलो के पौरव कुरु आदि जन (कबीले) अनुश्रुति के अनुसार शुरू से प्रायः एकतन्त्री थे। परन्तु यादवों में हम आरम्भ से संघ तन्त्र की प्रवृत्ति देखते हैं। है हय-तालजंघों एवं उनकी एक शाखा के वीतहव्यों या वीतिहोत्रों द्वारा भारत में सबसे पहला जनसत्तात्मक राज्य स्थापित करने की अनुश्रुति है; और महाभारत युद्ध से पहले जमना से पिन्छमदिखन गुजरात काठियावाइ और नर्मदा पर्यन्त समस्त पूरवी और दिक्खनी राजस्थान में यादवों के शौरसेन अन्धक वृष्णि सात्वत आदि छोटे छोटे संघ राज्यों का अस्तित्व मिलता है, जो मगध के जरासन्धी साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपने नेता वासुदेव कृष्ण के नेतृत्व में संघर्ष करते, एवं अपनी संघतन्त्री स्वाधीनता की रक्षा के लिए मथुरा से उठाकर अपना केन्द्र काठियावाइ में समुद्र तट पर द्वारिका में ले जाते, पड़ोसी हस्तिनापुर के कौरव और पाञ्चाल राज्यों की राजनीति में दखल देते और इस प्रकार आर्यावर्त के राज्यों में शक्ति समुत्तु-

लन का जतन कर अपनी स्वतंत्रता और संघपरकता की रक्षा तत्परता से करते पाये जाते हैं।

भारत युद्ध में यादव संघ के विभिन्न नेताओं की सहानुभूति परस्पर विरुद्ध पक्षों के साथ रहने से, युद्ध के बाद उनके पारस्परिक मनमुटाव और अन्तःकल्ह तथा प्राकृतिक उत्पातों के कारण उनके संयुक्त संघ के पतन और विनाश की करण कथा भारतीय अनुश्रुति के विद्यार्थियों से सुपरिचित है।

# § ६. महाजनपद श्रवन्ति

भारत युद्ध और यादवों के संघ के पतन के बाद पिन्छमी भारत अर्थात् राजस्थान और गुजरात की राजनीतिक अवस्था और इतिहास पर अनुश्रुति से बहुत कम प्रकाश पड़ता है। ऐतरेय ब्राह्मण में एक स्थान पर भारत के विभिन्न प्रदेशों में उस समय की प्रचलित शासन प्रणालियों का उल्लेख करते हुए राजस्थान और गुजरात के प्रदेशों में 'अराजक-राज्य' 'वैराज्य' स्वराज्य और संघराज्यों का उल्लेख हुआ है। इससे प्रकट है कि भारत युद्ध के बाद भी राजस्थान में किसी न किसी तरह के पश्चायती राज्यों का अस्तित्व चला आता था।

आर्यों के विभिन्न 'जन' या कबीले उस समय तक बस चुके थे और उनमें जन की अपेक्षा जनपद (Territorial State) की मिल का विकास हो चुका था। इनमें से कुछ जनपद बड़े और शिक्तशाली थे और पासपड़ीस के अनेक छोटे जनपदों के उनमें स्वेच्छा से मिल जाने या विजय द्वारा मिला लिए जाने के कारण वे महाजनपद कहलाने लगे थे। भगवान् बुद्ध के कुछ पूर्व इस तरह के सोलह प्रसिद्ध महाजनपदों का उल्लेख हमें पाली साहित्य में मिलता है। उसमें राजस्थान के क्षेत्र में मत्स्य और अवन्ति की गिनती थी।

अवन्ति के वीतिहोत्रों का संवराज्य समाप्त होकर वहां उनके एक

राजवंश की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। भगवान बुद्ध के समय अवन्ति, अपने राजा प्रयोतिया चण्ड प्रयोत के नेतृत्व में, भारत की साम्राज्यकामी चार महाशक्तियों में से एक था। ऐसा माल्स होता है कि समूचा पूरवी राजस्थान, श्रूरसेन, (ब्रज, जिसकी राजधानी मथुरा नगरी थी) और मत्त्य भी तब्ध किसी न किसी रूप में अवन्ति के प्रभाव में थे। पिन्छम में, शाल्व श्रम्भ आदि के विषय में कोई अनुश्रुति उपलब्ध नहीं है। पर समवतः केंभी अवन्ति के प्रभाव क्षेत्र में ही थे। पूरव में विदिशा (भेलसा) और दशार्ण (धसान नदी का कांटा—उत्तर पूरवी बुन्देलखण्ड्ं) तो निश्चय से अवन्ति के अधीन थे। उसके उत्तर वत्तराज उद्दयन को प्रयोत ने अपनी बेटी वासवदत्ता विवाह कर वश में कर लिया था। वत्त की राजधानी कौशाम्बी थी, जिसे अब इलाहा-बाद के पिन्छम जमना के उत्तरी तट पर स्थित कोसम गांव और उसके चारों तर्भ दूर दूर के तक फैले खंडहर सूचित करते हैं। इस प्रकार अवन्तिराज्य को तब इम समूचे राजस्थान या पिन्छमी भारत का प्रतिनिधि राज्य कह सकते हैं।

लेकिब्र-उसंके बाद मगध के नन्दों के मुकाबिले में अवन्ति का पराभव हुआ और मौर्यों ने राजस्थान का आधिपत्य संभवतः नन्दों से वरासत में ही पाया।

### § ७ शिवि मालव यौधेय

राजरूषाँन के उत्तरपिन्छमी सीमान्तों अर्थात् दिक्लनी पंजाब और सिंधामें ऐलों की आनव शाखा के औशीनर शिवि मालव सुद्रक यौधेय श्लादि कबीले अत्यन्त प्राचीन काल से रहते थे। पाणिनि के गणपाठ, क्षोटिलीय अर्थशास्त्र और सिकंदर के आक्रमण के समय उसके साथी यूनानी लेखकों के यात्रा विवरणों से उनके संघ राज्यों का हमें पता मिलता है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भारत में उस समय विद्यमान संघ राज्यों को उनके आन्तरिक संघटन के अनुसार दो वर्गों में विभक्त किया है। एक वर्ग के संघों को वह 'राजशक्दोप जीविनः' कहता,—अर्थात् जिनमें शासकों का एक अलग वर्ग था और शासक वर्ग के सभी मुखिया लोग 'राजा' कहलाते और संघ परिषद् में वही लोग शामिल होते थे; इनकी तुलना हम उसी युग की यूनानी ऑलीगार्कियों (कुलीन तन्त्रों) से कर सकते हैं—और दूसरे वर्ग को वह "वार्ताशस्त्रो-पजीविनः" कहता है। इनमें शासकों या सैनिक योद्धाओं का कोई पृथक् वर्ग न था। समूची जनता साधारणतः वार्ता (कृषि वाणिज्य-व्यवसाय शिल्प) से अपना गुजर करती और अवसर आने पर शस्त्र धारण कर अपने राष्ट्र की स्वाधीनता की रक्षा के लिए जुझ मरने को तत्रर रहती थी। पाणिनि ने इन्हें ही, 'आयुध जीविनः' अर्थात् शस्त्र चलाना ही जिनका व्यवसाय था, ऐसे संघ लिखा है। और दोनों ही राजस्थान पंजाव के इन संघराज्यों की गिनती इस दूसरे वर्ग में करते हैं।

मालवों और क्षूद्रकों ने मिलकर उस जगद्विजयी सेनानी स्किन्दर का पंजाब से सिन्ध की तरफ जाते हुए इटकर मुकाबला किया था, जिसमें सिकन्दर घायल हो गया था और अन्त में उनसे सम्मानपूर्वक सिन्ध कर के ही अपनी सेना सिहत उनके प्रदेश से निकल सका था। शिवियों ने भी मालवों की तरह संधि कर उसकी सेना को अपने राज्य से चुपचाप निकल जाने दिया था। यूनानी लेखकों को भी उनकी वीरता और स्वातंत्र्य प्रेम की धाक माननी पड़ी थी।

यौधेयों का प्रदेश मालवों और क्षुद्रकों के दक्खिन और पिन्छम सतलक के दोनों तटों पर आधुनिक बहावलपुर राज्य से लेकर बीकानेर राज्य के उत्तरी प्रदेशों तथा हिसार कर्नाल रोहतक तक के प्रायः समूचे उत्तरी, दिक्खिनी और पिन्छिमी राजस्थान में फैला था। पाणिनि के गणपाठ के अनुसार यौधेयों के समूह के संघों में त्रिगर्त (होशियारपुर-कांगड़ा) तक के प्रदेशों की गिनती होती थी। सिकन्दर की सेना की

पिन्छम दिक्लिनी पंजाब तथा निचले सिन्धकांठे में हृहण्या और मोहन-जोदडो आदि की खुदाई में लगभग ५-६ हजार वर्ष पूर्व की एक अत्यंत समृद्ध सभ्यता के अवशेष मिले हैं। उस सभ्यता में लोहे और घोडे का प्रयोग ज्ञात न होने से विद्वानों ने उसे प्राक्-आर्य या प्राक्-वैदिक सभ्यता करार दिया है। उन खुदाइयों में उपलब्ध तामड़ा पन्ना आदि कई ऐसी वस्तुयें भी हैं जिनका रासायनिक विश्लेषण किया जाने पर विदित हुआ है कि वे आडा वला की वर्तमान अलवर किशनगढ मेवाड आदि राज्यों में पाई जानेवाली खानों से निकाले गये होंगे। उससे पता लगता है कि सिन्धु सभ्यता वालों का संपर्क उक्त प्रदेशों से किसी न किसी रूप में अवस्य रहा होगा। राजस्थान में प्राचीन मत्स्य जनपद की पुरानी राजधानी वैराट की खुदाई में प्रागैतिहासिक नव्याश्म युग के हथियार मिलने से विदित होता है कि वहां की मानव बस्ती भी बहुत पुरानी होगी। अतः आरम्भिक मनुष्यों और प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों की खोज यदि ठीक से की जाय, ( जो कि अभी तक प्राय: नहीं की गई है,) तो राजस्थान के दूसरे अनेक स्थानों से भी उनके प्रचुर परिमाण में प्राप्त होने की पूरी आशा की जाती है।

# § ३. श्रायों के पूर्व की श्रवुश्रुति

राजस्थान के मूल निवासी, जैसा कि अनुमान किया जा सकता है, आडा बला के पहाड़ों में और पूरवी राजस्थान के जंगलों में अब भी बड़ी मात्रा में पाए जाने वाले भील सबर आदियों के पूर्वज रहे होंगे। परन्तु उनकी अपनी भाषा रहनसहन आदि पर आर्य प्रभाव पड़ जाने और उनका पूर्णतः आर्यीकरण हो जाने के कारण, उनका आरम्भिक रहन सहन और जीवन किस तरह का था इसे जानने के अब कोई प्रामाणिक साधन उपलब्धन हीं है। तो भी हमारी पौराणिक अनुश्रुति में, जो मुख्यतः आर्यों के भारत में अपने उपनिवेश बसाने का परम्परागत ब्योरा

है, इस प्रकार के अनेक निर्देश हैं कि जिनसे उनके पूर्व की यहां की स्थिति पर कुछ धुन्धला सा प्रकाश पडता है। उसके अनुसार राजस्थान के क्षेत्र में आर्यों के सम्पर्क में आनेवाली दो तरह की जातियों का पता मिलता है. उनमें से एक तो नरभक्षक असभ्य और जंगली थी जिसे ब्रह्मं राक्षस कहा गया है और दूसरी दैत्य या दानव जो सभ्यता, रहन सहन और शारीरिक बल में बहुत बढ़ी चढ़ी बताई जाती है। इस प्रकार के दैत्यों की बस्ती पुष्करारण्य (आज कल के पुष्कर के चौगिर्द के प्रदेश ) के पास बताई जाती है जहां मधु और कैटम नामक दो दैत्य राजों का संहार विष्णु कमलनाभ द्वारा किया जाने, तथा मधु के पुत्र धुन्धु के अयोध्या के राजा कुवलयाश्व द्वारा मारे जाने और उज्जालक नामक उथले समुद्र के तट पर मरुस्थल में उस नाम से धुन्धुमार (हूंढ़ाड) नामक मानवों की एक बस्ती कुवलयाइब के एक वंशज निकुम्भ द्वारा बसाई जाने की कथा पुराणों में है। हूँ ढाड़ और उसके आस पास के प्रदेश में निकंभ क्षत्रियों का अधिकार १३वीं सदी तक रहने तथा अल-वर आदि राजस्थान के अनेक गढ़ इन्हीं द्वारा बनवाए जाने की अनुश्रुति है।\*

धुन्धुमार मत्स्य ( उत्तरी जयपुर तथा अलवर राज्य ) के पिन्छम, दिक्लिनपिन्छमी राजस्थान में साल्व या शाल्व नामक एक ऐसी जाति का उल्लेख भी अनुश्रुति में हैं; जो अपने अत्यधिक शारीरिक बल तथा रणकौशल के लिए प्रसिद्ध थी। अनुश्रुति में शाल्वों का सम्बन्ध किसी आर्य जन ( कबीले ) से नहीं बताया गया और अनेक स्थानों पर उन्हें दैत्य

<sup>\*</sup> किनंघम कृत भारत की आर्कियालाजिकल सर्वे की रिपोर्ट जि॰ १ पृ. २०; ओझा, राजपूताने का इतिहास, जिल्द १ द्वितीय सं०, पृ० २७१।

दानव आदि भी कहा गया है; इससे उनका किसी आर्येतर सभ्य जाति के होना अनुमान होता है। शाल्वों के सम्बन्ध मद्र कुरू आदि शुद्ध आर्थों से होने तथा आर्य राज्यों में उनसे बराबर का बर्ताव होने का भी पता हमें मिल्रता है। इसी प्रकार की एक दूसरी आर्थेतर जाति दिक्खनपूरवी राजस्थान में नागों की थी; जिसके सम्बन्ध आर्थों से प्रायः मैत्रीपूर्ण होने की भी अनुश्रुति है।

# § ४. श्रार्य वस्तियों का उदय

किन्तु भारत के अन्य अनेक प्रान्तों की तरह राजस्थान के जनपदीं का भी वास्तविक और क्रमबद्ध विकास इस प्रदेश में आर्य बस्तियों के बसने के साथ आरम्भ होता है, जिसका वर्णन, जैसा कि कहा जा चुका है, हम अपनी पौराणिक ख्यातों ( अनुश्रुति ) से पाते हैं। उसके अनु-सार भारत में अपनी पहली बस्तियां बसाने वाले आर्यों की मुख्यतः दौ शाखाएँ थीं—मानव (सूर्य वंश) और ऐल (चन्द्र वंश)। इन**में** पहले मानवों को हम ( ढूँढाइ ) में, तथा नर्मदा तट और गुजरात काठियावाड के प्रदेशों में शार्यात और आनर्ती के रूप में अपनी बस्तियां बसाता पाते हैं। उसके बाद ऐलों की एक शाखा यादवों को अपनी अनन्त शाखा प्रशाखाओं के साथ जमना के दिक्खन चंबला और केन नदियों की दूनों तक के प्रदेश में फैलता एवं उनकी एक शाखा हैहयों को, पूर्वी सिन्ध और चंबल की उपरली दूनों, मध्य मर्मदा कांठे तथा गुजरात काठियावाड़ तक, और वहां से विदर्भ (बराड़ ) और महा-राष्ट्र तक फैलता और पूरवी राजस्थान में अवन्ति, विदिशा, दशपुर, माहिष्मति आदि छोटे छोटे अनेक जनपदों की स्थापना करता, देखते हैं। गुजरात और काठियावाड़ के शार्यात और आनर्त उनमें जज्ब हो जाते हैं।

यादवों की दूसरी शाखाएँ धीरे धीरे चंबल पार कर उत्तर पूरवी

राजस्थान और जमना के दिक्खनपिन्छमी तट के प्रदेश में और गंगा जमना दोआब के पूर्वी अशों में भी फैल जाती है। राजस्थान के उत्तर पूरवी सीमान्त पर इसी प्रकार ऐलों की एक दूसरी शाखा कौरवों की बस्तियां बसी थीं। उनकी एक शाखा, मत्स्यों ने दिल्ली के दिन्खन-

पिन्छम, आधुनिक अहीरवाटी, मेवात, और शेखावाटी प्रदेशों, अर्थात् रेवाड़ी नारनौल अलवर और जयपुर राज्य के उत्तरी अंश में अपनी

बस्तियां बसाईं।

मत्स्यों के पिन्छम राजस्थान के मरुस्थल के उत्तरी छोर, आधुनिक बीकानेर राज्य तथा नागौर प्रदेश का प्राचीन नाम भूमि की भौतिक अवस्थाओं की सूचक भौमिक परिभाष। के रूप में जांगल था, उसकी राजधानी उत्तर वैदिककाल में जैन सूत्रों की अनुश्रुति के अनुसार अहि छत्रा (संभवतः आधुनिक नागौर) थी। उसी तरह मारवाड़ के लिए महकान्तार और दूँ ढाढ के लिए महस्थन्व का प्रयोग मिलता है, सो कहा जा चुका है।

दिक्लिनी मारवाड़ अर्थात् भीनमाल सांचोर सिरोही तथा सावरमती ( प्रचीन श्वभ्रमती ) के समूचे उपरले कांठे के प्रदेश का पुराना नाम स्वम्र मिलता है । शास्त्रों की राजधानी मृत्तिकावती को पर्णशा (बनास) नदी के तट पर कहीं बताया जाता है। बनास नाम की दो नदियां राज-स्थान में हैं, पूर्वी बनास और पिन्छमी बनास और दोनों के स्रोत आबू के पास पड़ोस में ही हैं; अतः कुछ विद्वानों ने आवू के चौगिर्द के प्रदेश को ही साल्व देश माना है। साल्वों का उल्लेख यों अवन्ति मत्स्य और पजाब के मद्रों के पड़ोस में भी होता है। इससे समूचे दक्लिनीपच्छिमी राज-स्थान में उनका होना पाया जाता है। महाभारत में कृष्ण के द्वारिका से इन्द्रप्रस्थ को जाते हुए रास्ते में साल्व देश का संहार करना लिखा है। वहां साल्व देश का जो वर्णन दिया गया है उससे साल्व देश का पर्वत बहुल होना प्रकट है। इससे भी अनुमान होता है कि साल्व लोग

मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेश में कहीं रहे होंगे।

पिन्छिमी मालवे का प्राचीन नाम 'अवन्ति' और पूरवी मालवे अर्थात् भोपाल-रायसेन का नाम 'आकर' था; वह देख चुके हैं। 'आकर' के दिक्खन नर्मदा कछार का प्राचीन नाम अनूप है, सो कहा जा चुका है। अवन्ति के उत्तर पूरव दशपुर की बस्ती भी प्राचीन थी। अवन्ति और दशपुर के उत्तर आधुनिक मेवाड़ का प्राचीन नाम हमें ज्ञात नहीं; संभवतः वह समूचा शाल्वों में सम्मिल्ति हो। उसके उत्तर अजमेर पुष्कर का प्रदेश पुष्करारण्य कहाता था यह भी कहा जा चुका है।

अवन्ति की राजधानी उज्जियनी, 'आकर' की विदिशा, अनूर की माहिष्मति तथा दशपुर (मन्दसौर) भारत की प्राचीनतम प्रसिद्ध नगरियों में से थीं।

#### § ४. जनसत्ता का प्रथम पलना

भारतीय आर्य मानवों तथा ऐलो के पौरव कुरु आदि जन (कबीले) अनुश्रुति के अनुसार शुरू से प्रायः एकतन्त्री थे। परन्तु यादवों में हम आरम्भ से संघ तन्त्र की प्रवृत्ति देखते हैं। हैहय-तालजंघों एवं उनकी एक शाखा के वीतहव्यों या वीतिहोत्रों द्वारा भारत में सबसे पहला जनसत्तात्मक राज्य स्थापित करने की अनुश्रुति है; और महाभारत युद्ध से पहले जमना से पिन्छमदिखन गुजरात काठियावाइ और नर्मदा पर्यन्त समस्त पूरवी और दिक्खनी राजस्थान में यादवों के शौरसेन अन्धक वृष्णि सालत आदि छोटे छोटे संघ राज्यों का अस्तित्व मिलता है, जो मगध के जरासन्धी साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपने नेता वासुदेव कृष्ण के नेतृत्व में संघर्ष करते, एव अपनी संघतन्त्री स्वाधीनता की रक्षा के छिए मथुरा से उठाकर अपना केन्द्र काठियावाइ में समुद्र तट पर द्वारिका में ले जाते, पढ़ोसी हस्तिनापुर के कौरव और पाञ्चाल राज्यों की राजनीति में दखल देते और इस प्रकार आर्यावर्त के राज्यों में शिक्त समुत्तु-

लन का जतन कर अपनी स्वतंत्रता और संघपरकता की रक्षा तत्परता से करते पाये जाते हैं।

भारत युद्ध में यादव संघ के विभिन्न नेताओं की सहानुभूति परस्पर विरुद्ध पक्षों के साथ रहने से, युद्ध के बाद उनके पारस्परिक मनसुटाव और अन्तःकलह तथा प्राकृतिक उत्पातों के कारण उनके संयुक्त संघ के पतन और विनाश की करण कथा भारतीय अनुश्रुति के विद्यार्थियों से सुपरिचित है।

### § ६. महाजनपद श्रवन्ति

भारत युद्ध और यादवों के संघ के पतन के बाद पांच्छमी भारत अर्थात् राजस्थान और गुजरात की राजनीतिक अवस्था और इतिहास पर अनुश्रुति से बहुत कम प्रकाश पड़ता है। ऐतरेय ब्राह्मण में एक स्थान पर भारत के विभिन्न प्रदेशों में उस समय की प्रचित्रत शासन प्रणालियों का उल्लेख करते हुए राजस्थान और गुजरात के प्रदेशों में 'अराजक-राज्य' 'वैराज्य' स्वराज्य और संघराज्यों का उल्लेख हुआ है। इससे प्रकट है कि भारत युद्ध के बाद भी राजस्थान में किसी न किसी तरह के पश्चायती राज्यों का अस्तित्व चला आता था।

आर्यों के विभिन्न 'जन' या कबीले उस समय तक बस चुके ये और उनमें जन की अपेक्षा जनपद (Territorial State) की भिक्त का विकास हो चुका था। इनमें से कुछ जनपद बड़े और शिक्त शाली थे और पासपड़ोस के अनेक छोटे जनपदों के उनमें स्वेच्छा से मिल जाने या विजय द्वारा मिला लिए जाने के कारण वे महाजनपद कहलाने लगे थे। भगवान् बुद्ध के कुछ पूर्व इस तरह के सोलह प्रसिद्ध महाजन पदों का उल्लेख हमें पाली साहित्य में मिलता है। उसमें राजस्थान के क्षेत्र में मत्स्य और अवन्ति की गिनती थी।

अवन्ति के वीतिहोत्रों का संवराज्य समाप्त होकर वहां उनके एक

राजवंश की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। भगवान बुद्ध के समय अवन्ति, अपने राजा प्रचोतं था चण्ड प्रचोत के नेतृत्व में, भारत की साम्राज्यकामी चार महाशक्तियों में से एक था। ऐसा माल्म होता है कि समूचा पूरवी राजस्थान, श्रूरसेन, (त्रज, जिसकी राजधानी मथुरा नगरी थी) और मत्स्य भी तब किसी न किसी रूप में अवन्ति के प्रभाव में थे। पिक्छम में, शास्त्र श्रम्भ आदि के विषय में कोई अनुश्रुति उपलब्ध नहीं है। पर संभवतः वेभी अवन्ति के प्रभाव क्षेत्र में ही थे। पूरव में विदिशा (भेलसा) और दशार्ण (धसान नदी का कांटा—उत्तर पूरवी बुन्देलखण्ड) तो निश्चय से अवन्ति के अधीन थे। उसके उत्तर वत्सराज उदयन को प्रचोत ने अपनी बेटी वासवदत्ता विवाह कर वश में कर लिया था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, जिसे अब इलाहाबाद के पिन्छम जमना के उत्तरी तट पर स्थित कोसम गांव और उसके चारों तरफ दूर दूर के तक फैले खंडहर सूचित करते हैं। इस प्रकार अवन्तिराज्य को तब इम समूचे राजस्थान या पिन्छमी भारत का प्रतिनिधि राज्य कह सकते हैं।

लेकिन उसके बाद मगध के नन्दों के मुकाबिले में अवन्ति का पराभव हुआ और मौर्यों ने राजस्थान का आधिपत्य संभवतः नन्दों से वरासत में ही पाया।

# 🖇 ७. शिवि मालव यौधेय

राजस्थान के उत्तरपिन्छिमी सीमान्तों अर्थात् दिक्खनी पंजाब और सिंध में ऐलों की आनव शाखा के औशीनर शिवि मालव क्षुद्रक यौधेय आदि कबीले अत्यन्त प्राचीन काल से रहते थे। पाणिनि के गणपाठ, कौटिलीय अर्थशास्त्र और सिकंदर के आक्रमण के समय उसके साथी यूनानी लेखकों के यात्रा विवरणों से उनके संघ राज्यों का हमें पता मिलता है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भारत में उस समय विद्यमान संघ राज्यों को उनके आन्तरिक संघटन के अनुसार दो वर्गों में विभक्त किया है। एक वर्ग के संघों को वह 'राजशब्दोप जीविनः' कहता,—अर्थात् जिनमें शासकों का एक अलग वर्ग था और शासक वर्ग के सभी मुखिया लोग 'राजा' कहलाते और संघ परिषद् में वही लोग शामिल होते थे; इनकी तुलना हम उसी युग की यूनानी ऑलीगार्कियों (कुलीन तन्त्रों) से कर सकते हैं—और दूसरे वर्ग को वह "वार्ताशस्त्रो-पजीविनः" कहता है। इनमें शासकों या सैनिक योद्धाओं का कोई पृथक् वर्ग न था। समूची जनता साधारणतः वार्ता (कृषि वाणिज्यव्यवसाय शिल्प) से अपना गुजर करती और अवसर आने पर शस्त्र धारण कर अपने राष्ट्र की स्वाधीनता की रक्षा के लिए जुझ मरने को तत्तर रहती थी। पाणिन ने इन्हें ही, 'आयुध जीविनः' अर्थात् शस्त्र चलाना ही जिनका व्यवसाय था, ऐसे संघ लिखा है। और दोनों ही राजस्थान पंजाब के इन संघराज्यों की गिनती इस दूसरे वर्ग में करते हैं।

मालवों और क्षूद्रकों ने मिलकर उस जगद्विजयी सेनानी सिकन्दर का पंजाब से सिन्ध की तरफ जाते हुए डटकर मुकाबला किया था, जिसमें सिकन्दर घायल हो गया था और अन्त में उनसे सम्मानपूर्वक सिन्ध कर के ही अपनी सेना सिहत उनके प्रदेश से निकल सका था। शिवियों ने भी मालवों की तरह संधि कर उसकी सेना को अपने राज्य से जुपचाप निकल जाने दिया था। यूनानी लेखकों को भी उनकी वीरता और स्वातंत्र्य प्रेम की धाक माननी पड़ी थी।

यौधेयों का प्रदेश मालवों और क्षुद्रकों के दिक्खन और पिच्छम सतलज के दोनों तटों पर आधुनिक बहावलपुर राज्य से लेकर बीकानेर राज्य के उत्तरी प्रदेशों तथा हिसार कर्नाल रोहतक तक के प्रायः समूचे उत्तरी, दिक्खनी और पिच्छमी राजस्थान में फैला था। पाणिनि के गणपाठ के अनुसार यौधेयों के समूह के संघों में त्रिगर्त (होशियारपुर-कांगड़ा) तक के प्रदेशों की गिनती होती थी। सिकन्दर की सेना की सीधी टक्कर उनसे कभी न हुई थी पर यूनानियों ने उनकी वीरता राज्य-प्रबन्ध और उनके शासन तंत्र की दृढ़ता की ख्याति व्यासघाट पर सुनी थी। उन्हें जब माल्म हुआ कि भारत की उस वीरतम जाति से लड़ना अभी बाकी है और उसके पूरव प्राची (मगध) की विशाल साम्राज्य सेना उनका मुकाबला करने को बढ़ी आरही है, तो उनके हौसले पस्त हो गए और बावजूद सिकन्दर के प्रोत्साहनों और बढ़ावों के उन्होंने आगे बढ़ने से इन्कार कर दिया था। यूनानी लेखकों ने इस वीर जाति का नामोल्लेख नहीं किया। पर तात्कालिक अन्य साहित्यिक निर्देशों तथा उस प्रदेश से बड़ी मात्रा में पाए गए उत्तरकालीन सिकों आदि से इम जानते हैं कि यह जाति यौधेयों की थी। यूनानी लेखकों के अनुसार उनकी संघ परिषद् में ५ हजार सदस्य होते और सेना में रथी अश्वारोही पदाति और गजबल की बहुत बड़ी संख्या थी।

# § ८ राजस्थान मौर्य साम्राज्य में

सिकन्दर के बाद इन संघराज्यों ने चाणक्य-चन्द्रगुप्त की नायकता में, यूनानी शासन का जुआ शीघ्र ही उतार फेंका और मौर्य साम्राज्य की अधीनता मानकर विदेशी आक्रमण के खतरे से अपने को सुरिक्षत किया। मौर्यों ने उन्हें अपना संरक्षण देकर अन्दरूनी मामलों में संघों की स्वाधीनता को अञ्चण्ण रक्खा। कौटिल्य के अनुसार उस समय की भारतीय साम्राज्यनीति में इन संघों की मित्रता और समय पर उनकी नागरिक सेना की सहायता का आश्वासन पाना किसी एक बड़े राजा की मित्रता या उसकी भृतिपालित सेना की सहायता के भरोसे से कहीं अधिक मृत्यवान् था।

राजस्थान के, यौधेय देश के पूर्व, मत्स्य देश की राजधानी विराट नगर (आधुनिक शेखावाटी के पूरवी छोर पर रामगढ़ के पहाड़ों में स्थित वैराट के खण्डहरों ) में सम्राट अशोक का एक स्तम्भ-लेख मिला है। वहां अशोक के समय के बनवाये गये एक बौद्ध विहार के अवशेष भी हैं। तथा नगर के उत्तर तरफ भीमजी की डूंगरी के नीचे एक पूरी चट्टान को काटकर हाथी की सी दी गई शकल पर खुदवाये गये उसके १४ मुख्य शिलालेखों का होना भी सिद्ध होता है; जिनके अक्षर अब प्रायः मिट गये हैं। इससे सूचित होता है कि मत्स्य देश तब सीधा मौर्य विजित (साम्राज्य या खालसा, में था। मत्स्यों के दिक्खन तथा दिक्खनपूरव, कौटिलीय अर्थशास्त्र के अन्सार, राजन्य अर्जुनायन कुकुर आदि अनेक वार्ताशस्त्रोपजीवी संघ पूरवी राजस्थान में कायम थे और समूचा दिक्खन पूरवी राजस्थान अवन्ति विदिशा आदि नन्दों के समय से मगध साम्राज्य के अंग थे।

अवन्ति की राजधानी उज्जयिनी माँगों के पिच्छमा मंडल की राजधानी थी। और विदिशा में भी माँगे राजा या राजकुमार रहते थे। अशोक की माता को विदिशा के एक धनी सेठ को कन्या कहा गया है, और भेलसा के निकट साँची का प्रसिद्ध बाँद्ध स्त्य, को प्राचीनतम भारतीय वस्तु और मूर्ति तक्षण कला की अवशिष्ट सुन्दरतम वीथि (Art galary) है, की नींव उसीकी रक्खी मानी जाती है। अशोक के पुत्र और सिंहल में बौद्ध धर्म का संदेश लेकर जाने वाले प्रसिद्ध राजिभक्षु महेन्द्र और भिक्षणी कुमारी संविमित्रा का जन्म भी विदिशा में ही हुआ कहा गया है।

अशोक के पाते सम्राट संप्रति का राजस्थान अवन्ति से विशेष संपर्क होने की अनुश्रुति अभी तक जीवित चली आती है। संप्रति जैना था और अशोक ने जो कार्य बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया संप्रति द्वारा वही जैन धर्म के लिए किया जाने की प्रसिद्धि है। जैन धर्म की प्रतिष्ठा राजस्थान में अत्यन्त प्राचीन काल से चली आती प्रतीत होती है। उस धर्म के अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर के निर्वाण के ८० वर्ष बाद ही राजस्थान में मध्यमिका नगरी \* में एक जैन केन्द्र होने की स्चना हमें अजमेर के पास बडली गांव से मिले वीर निर्वाण संवत् ८० के एक शिलालेख से मिलती है।

# § ६. यवन श्राक्रमण श्रौर सेनापति पुष्यमित्र

संप्रति के बाद मौर्यों की शक्ति क्षीण पड़ने लगी। तभी भारत के उत्तरपिन्छमा सीमान्त पर स्थित बािल्ब ( बलल ) में यवनों ( यूना-नियों ) ने एक नए राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठा उसके नवयुवक राजा दिमित ( देमित्रियस् ) ने एक बड़ी सेना ले भारत पर आक्रमण किया। यवनसेना साम्राज्यधानी पाटलिपुत्र ( पटना ) तक जा पहुँची। राजस्थान में यवनों ने मध्यमिका तक आ घरा, इसकी गूंज हमें पतंजली सुनि के महाभाष्य में सुनाई देती है। भारतीय साम्राज्य की इस विपत्ति से रक्षा करने का श्रेय एक राजस्थानी ( विदिशा के रहने वाले ) वीर पुष्यमित्र को मिला। जनता

<sup>\*</sup> मध्यमिका नगर के खण्डहर मेवाड़ में चिचांड़ से ८ मील उत्तर वंड़च नदीं के किनारे नगरी नामक ग्राम और उसके आसगस दूर तक फैले हैं। चिचांड़ के किले का परकांटा बहुत कुछ वहीं के पत्थरों से बना है और आसपास के अनेक गांवों में मकानों आदि के लिए वहां से पत्थर ले जाया गया है। नगर के निर्माताओं ने उसे नदी की बाढ़ से बचाने के लिए, एक खास प्रबन्ध यह किया था कि खतरे के बिन्दु के जपर से एक नहर नगर के दिक्खन से काटकर नगर के पूरव ओर घुमा आगे फिर नदी में मिला दी थी। नदी की बाढ़ से नगर रक्षा की यह विधि पिच्छमी एशिया के सुमेर बाबुल आदि प्राचीन नगरों के निर्मादाओं द्वारा बरती जाती थी। प्राचीन भारत में भी उसके प्रचलित होने का यह पहला और एक मात्र उदाहरण अब तक उपलब्ध हुआ है।

साम्राज्य तथा सेना में वह बहुत प्रिय हो उठा। इस राष्ट्रीय विपत्ति से राहत पाने के बाद अन्तिम मौर्य राजा वृहद्रथ की अकर्मण्यता से खीम कर साम्राज्यसेना ने, पुष्यिमत्र के नेतृत्व में विद्रोह किया। मौर्य राजा मारा गया और साम्राज्य की बागडोर पुष्यिमत्र के हाथों में आ गई। पर पुष्यिमत्र अपने को राजा न कहला अन्तिम समय तक सेनापित कहलाना ही पसन्द करता रहा। यह बात कालिदास के एक नाटक मालिकाग्निमत्रम् और पुष्यिमत्र के बाद उसके लड़के अग्निमित्र द्वारा अपने सेनापित पिता पुष्यिमत्र के ''सेनापतेः पितुः पुष्यिमत्रस्य'' नाम के निकाले सिक्कों या तमगों पर से विदित होती है।

पुराणों में पुष्यिमित्र का दो बार अश्वमेध यज्ञ करना लिखा है। उस का अश्वमेध करना कालिदास के उपर्युक्त नाटक से भी ज्ञात होता है, और एक अश्वमेध की उसकी प्रशस्ति भी उपलब्ध हो चुकी है। विदिशा के पास गोनर्द का रहने वाला प्रसिद्ध वैयाकरण और पाणिनी की अष्टाध्यायी पर महाभाष्याकार मुनि पतंजलि उसका पुरोहित था।

### § १०. शुंग साम्राज्य

कालिद्युस के उक्त नाटक के अनुसार पुष्यिमित्र के समय उसका लड़का अमिमित्र विदिशा-अवन्ति का शासक (राजा) था। अन्य सूत्रों से विदित होता है कि पुष्यिमित्र का सारा समय राष्ट्र का यवन आक्रमण से मुक्त करने में ही बीता। राजस्थान का उत्तर पूरवी प्रदेश, शात होता है, तब यवनों और मगध साम्राज्य के बीच जोर अजमाने का अखाड़ा बना हुआ था। दिमित के बाद मिनान्द्र (पाली वाङ्मय के राजा मिलिन्द) के समय यवन फिर प्रबल हो उठे। मिनान्द्र के सिक्के राजस्थान में मध्यामिका (चित्तोड़ के पास के गांव नगरी) से पाए गए हैं। ईश्वा की पहली शताब्दी में एक रूमी लेखक ने रोम और भारत के बीच होने वाले समुद्री ब्यापार एवं यातायात की प्रक्रिया

का दिग्दर्शन कराने के लिए 'एक्यू (अक्ण या लाल) सागर की परिक्रमा, नाम का एक प्रन्थ लिखा जिसमें अरव सागर, जिसे तब वे लोग एक्यू (अक्ण) सागर पुकारते थे, पर स्थित इस समय के बन्दरगाहों, उनमें होने वाले व्यापार व्यवसाय और सामुद्रिक चेष्टाओं का वर्णन दिया गया है। उसमें लिखा है कि भ्रगुकच्छ (वर्तमान भड़ोंच) बन्दरगाह पर मेनान्द्र के सिक्कों का तब तक भी बहुतायत से चलन था।

कुछ भी हो कम से कम राजस्थान से तो शुङ्गों ने ( पुष्यमित्र वाले वंश की पुराणों में इसी नाम से स्मरण किया गया है ) यवनीं की खदेड़ ही दिया प्रतीत होता है। क्योंकि नगरी के पास घोस्ण्डी गांव की एक बावड़ी में लगे उस युग की लिपि में खुदे एक लेख से, जिसकी दूसरी एक प्रति नगरी में 'हाथी बाड़ा' नाम से प्रसिद्ध आयताकार एकसा तराहो हुए बड़े बड़े शिलाखण्डों से, बिना किसी तरह के चूने आदि के चुने गए, एक चौरत आहाते के एक पत्थर पर भी खुदी है, मालूम होता है कि किसी अश्वमेधयाजी सर्वातात राजा ने, संकर्षण और वासुदेव के पूजास्थान के निमित्त वह शिला प्रांकार बनवाया था। राजा का नाम इन दोनों लेखों में मिट गया है। पर वह अश्वमेधयाजी राजा कोई शुङ्ग होना चाहिए ऐसा अनुमान किया गया है। क्योंकि अनुश्रुति में सामा-न्यतः यह कहा गया है कि पुष्यमित्र के बाद गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त से पहले किसी बहे राजा ने अश्वमेध यज्ञ नहीं किया। यों इसके दो एक अपवाद भी हैं, पर यवनों ने किया हो इसकी संभावना बहुत कम है। वैसे अनेक यवन राजा तब तक भारतीय धर्म और रीति नीति अपना चुके थे, जैसा कि उसके कुछ ही समय बाद के तक्षशिला के यवन राजा अन्त-लिखित द्वारा शुङ्क राजा भागभद्र के पास भेजे गए एक यूनानी दूत हेलिओदोर द्वारा, जा वासुदेव का परम् उपासक था, बनवाए गरुइस्तम्म की प्रशस्ति से मालूम होता है। यह गरुड्स्तम्म भेलसा के पास, ऊपर की गरुड़ मूर्ति के बिना, अब भी खड़ा है और वहां खामबाबा के नाम

से प्रसिद्ध है।

#### § ११. गण्राज्यों का प्रवास

भगवान बुद्ध के समय अवन्ति भारत की साम्राज्यकामी चार महाश्वाक्तियों में से एक था, सा कहा जा चुका है। पर नन्दों और मौर्यों के अधीन लगातार चार सौ वर्ष तक मगध साम्राज्य में रहने के बाद जब वह साम्राज्य शिथिल पड़ने लगा और साम्राज्य के दूसरे दूर-वर्ती अंग उससे अलग छिटकने और स्वतन्त्र होने लगे, तब भी मोर्यों के इस पिन्छमी मंडल में स्वाधानता की कोई स्पष्ट प्रवृत्ति इस युग में प्रकट न हो सकी। फलतः राजस्थान अब उत्तर, पूरव और दिम्खन की नई उठी प्रादेशिक शक्तियों के बीच बल परीक्षा का मैदान बन गया।

अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी शुङ्ग लोग उत्तरापथ (पंजाब-सीमाप्रान्त) को अपने अधिकार में न रख सके; और समूचे पिन्छम-उत्तरी पंजाब में यबनों के छोटे छोटे राज्य प्रतिष्ठित हो गए। दिक्खनी पंजाब और राजस्थान के स्वतन्त्रता प्रेमी संव राज्यों ने (जिन्हें संव शब्द के बौद्धों और जैनों के भिश्रु संवों के लिए रूढ़ हो जाने के कारण, अब गणराज्य कहा जाने लगा था) जब भारतीय साम्राज्यों को इस प्रकार अपनी रक्षा में असमर्थ पाया तो उनमें प्रवास की प्रक्रिया आरम्भ हो गई। भारतीय संवों या गण राज्यों में, जब कभी पड़ोस के किसी निरंकुश एकसत्ताधारी साम्राज्य या विदेशी आक्रमण के कारण उनको अपनी जनसत्तात्मक स्वाधीनता की रक्षा करना दुष्कर प्रतीत हाता, इस प्रकार प्रवास करने की प्रथा पुरानी थी। महाभारत युद्ध से पहले अन्धक-वृष्णि संघ का अपने नेता कृष्ण की नायकता में बज से द्वारिका प्रवास का उल्लेख पहले हो चुका है।

पंजाब के इन स्वाधीनता प्रेमी गणों ने भी अपने दक्खिनपूरव राज-स्थान के मरुस्थलीं, दुर्गम वन्यपर्वतीं और गिरिदुर्गों में हट कर अपनी स्वाधीनता की लड़ाई जारी रखने का निश्चय किया प्रतीत होता है। ईसाका दूसरी शताब्दी के उत्तरार्ध में मालव गणों को, जिसका कि मूल अभिजन (यत्र पूर्वें रुषितंसोऽभिजन:—जह ां पूर्वज रहते थे वह अभिजन हाता है) सिकन्दर के समय मुल्तान कोटकमालिया प्रदेश था, तथा उनके पड़सी शिवियों को, जो तब शोर कोटसिबिस्तान प्रदेशों में रहते थे, अब हम पूरवी और मध्य राजस्थान में बसा पाते हैं। "मज्झ-मिकाय सिविजनगदस" मध्यमिका के सिवि जनपद के सिक्के चिचौड़ के पास उपर्युक्त नगरी गांव के खण्डहरों से तथा मालवों के सिक्के उससे उत्तर जयपुर राज्य के उणियारा टिकाने में नगर या कर्कोटनगर के खण्डहरों से एक बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जिनपर उसी युग के अक्षरों में छेख अंकित है। इसी प्रकार राजस्थान के उत्तर पूरव योधेय, राजन्य, आर्जुनायन, कुकुर आदि गणों के इस युग के सिक्के बहुतायत से मिलते हैं।

## § १२. शकों की चढ़ाई

भारत में मौर्यों के साथ माथ मध्य एशिया में यवनों का सितारा भी मन्द पड़ चुका था। वहा शक लोगों ने उनके राज्य का अन्त कर दिया। शकों का एक शाखा वहा से ईरान सांस्तान मकरान और सिन्ध के रास्ते बढ़ती बढ़ती काठियाबाड़ गुजरात होकर अवन्ति तक आ पहुँची और दूसरी शाखा ने सिन्ध के साथ साथ उत्तर तरफ बढ़ पंजाब और सीमाप्रान्त के यवन राज्यों का अन्त करते हुए राजस्थान की उत्तरी परिक्रमा कर उसके पूरव मथुरा तक अपना अधिकार आ जमाया। राजस्थान और दिक्खनी पंजाब के स्वतन्त्रता प्रेमी गणराज्य इस प्रकार चारों तरफ से घर गये और मध्यदेशक के साम्राज्य से उनके संबन्ध

<sup>\*</sup> थानेसर से प्रयाग या राजमहल तक तथा हिमालय और विन्ध्य मेखला के बीच समूचे जमना गंगा के उपरले और मध्य के कांठे कों प्राचीन काल में मध्यदेश कहा जाता था।

प्रायः टूट गये। मालवों से अवन्ति के शकों का गहरा मुकाबला हुआ। पर शकों की बड़ी शक्ति के सामने उन्हें बराबर पीछे हटना पहता रहा। मालवों के पड़ोस में, संभवतः आधुनिक मेवाइ या मेरवाइा प्रदेश में उत्तमभाद्र नामक क्षत्रियों का कोई राज्य शकों का तरफदार था। मालव-उत्तमभाद्रों के एक संवर्ष में उत्तमभाद्रों की मदद के लिए अवन्ति के शक महाक्षत्रप नहपान के सेनापित उपवदात का पुष्कर तक आना और वहां तीन हजार गायें और एक गांव दान करने का उल्लेख हम नासिक की एक पहाड़ी गुफा "पाण्डुलेण" में खुदे उपवदात के ही एक शिलालेख से जानते हैं।

### § १३. मालवगण की स्थापना

अवन्ति लाट और पिन्छमी खानदेश पर अधिकार कर लेने के बाद शकराज्य महाराष्ट्र के सातवाहन राज्य का पड़ोसी हो गया था। शक-सातवाहनों की उठापटक का लंबा संघर्ष तब आरम्भ हुआ। सातवाहन राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी ने अन्ततः शक महाक्षत्रप नहपान को युद्ध में मार कर अवन्ति के इस शकराज्य को जड़ से द्रखाड़ डाला। तभी राजस्थान के मालव आदि गणों के प्रयत्न से अवन्ति शौरसेन और पंजाब तक के शकों का उन्मूलन हो गया (५७ ई० पू०)। मालवों ने इस अवसर को अपने गण की पुनः स्थिति (स्थापना, convention) का स्मारक माना और एक संवत् का प्रवर्तन किया, जो बाद में (छठी सदी ई० के बाद) विक्रम संवत् के नाम से प्रसिद्ध हुआ और अब तक भारत का राष्ट्रीय संवत् बना हुआ है।

इसके बाद राजस्थान पंजाब के प्रायः सभी गणराज्यों ने सतवाहनों की संरक्षा स्वीकार कर ली हो ऐसा अनुमान होता है। (४१ ई० पू०)। श्वकों के बाद अफगानिस्तान, पंजाब और सिन्ध में उनके ही भाई बन्द पल्हव और ऋषिक-तुखार क्रमशः प्रविष्ट हुए। सातवाहनों को, जो तब तक मगध को भी ले चुके थे और समस्त भारत के एकछत्र सम्राट थे। पंजाब और राजस्थान के गणों की रक्षा के लिए दोनों से लोहा लेना पड़ा। लगभग आधी शताब्दी के भीषण संवर्ष के बाद मालव (विक्रम) सेवन् १३५ के करीब सातवाहन सम्राट श्री कुन्तल सातकणीं ने मुस्तान के पास करूड़ के रणक्षेत्र में ऋषिकों को एक करारी हार दी; जिसकी स्मृति में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध शालिवाहन संवत् का प्रचलन हुआ। पर सातवाहनों की यह विजय चिरस्थायिनी न हुई। ऋषिक-कुशन वंशी राजा कनिष्क के मुकाबले में उन्हें उत्तर भारत से हट जाना पड़ा। सिन्ध और पंजाब से मगध, अवन्ति और गुजरात काठियावाड़ पर्यन्त कुशन सचा लगभग सारे उत्तर भारत में फैल गई। सातवाहनों को तब नर्मदा के भी दिक्खन ताती तक हट जाना पड़ा। वहां उन्होंने सातपुड़ा के उत्तरी घाटों पर कुशनों के विरुद्ध अपनी नाकेबन्दी कर ली।

#### § १४ शक ऋषिक साम्राज्य

किनिष्क के बाद हुविष्क और वासुदेव के समय तक कुशन साम्राज्य अपने पूरे यौवन पर था। उनका राज्य मध्य एशिया में कास्पियन सागर के दिक्खनपूर्वा तट से लेकर मगध और गुजरात तक फैला था। पर उस सारे समय में राजस्थान के यौधेय मालव आदि गण कुशनों के विरुद्ध अपना स्वातन्त्र्य संग्राम जारी रक्खे रहे। अवन्ति गुजरात में किनिष्क के पुत्र हुविष्क के सगय शक झामोतिक का पुत्र चष्टन ऋषिकों को महाक्षत्रप (स्वेदार) नियुक्त हुआ। गुजरात के बन्दरगाहों के लिए सातवाहनों और क्षत्रपों के बीच उठापटक का लम्बा संघर्ष चलता रहा। सातवाहनों ने चष्टन के उत्तराधिकारी को परास्त कर दिया। पर महाक्षत्रपों और क्षत्रपों की जड़ इस बीच अवन्ति और गुजरात में काफी जम गई प्रतीत होती है। चष्टन के पौत्र रद्भदामा ने सातवाहनों को करारी हार दी। रद्भदामा एक प्रबल सेनानी और सुशासक रहा प्रतीत होता है। राजस्थान के

पूरवी दिक्खिनी और पिन्छिमी भाग, अवन्ति, बागड़, मारवाड़ का भी अधिकांश उसने जीत लिया था। उत्तरी राजस्थान के यौधेयों को भी उससे हार खानी पड़ी थी ऐसा उसने अपनी गिरनार की चन्द्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाई सुदर्शन झील की मरम्मत कराने की प्रशस्ति में बड़े अभिमान से लिखा है।

# § १५. ऋपिक-तुखार-शकोच्छेता योधेय

उपरि लिखित लेख में रुद्रदामा ने लिखा है कि यौधेय लोग भारत के सब क्षत्रियों में अदम्य प्रसिद्ध थे। इससे प्रकट है कि यौधेयों की शक्ति उस युग में बड़ी प्रवल थी, और उन्होंने उस सारे समय में कुशनों की साम्राज्यशक्ति से जो जमकर मुकाबला किया, उससे सारे भारत में उनकी अदम्यता और वीरता की ख्याति फैलाई गई थी। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता और ऐतिहासिक स्व० डा० काशीप्रसाद जायसवाल का कहना था कि योधेयों का यह गणराज्य प्राचीन जगत की एक अद्भुत वस्तु थी । संयुक्तराज्य अमेरिका सेपूर्व विश्व ने उतना बड़ा और सुव्यवस्थित लोकतन्त्र कभी न देखाहोगा। उत्तर भारत में कुशन सत्ता का अन्त करने का श्रेय अब मख्यतः इन योधेयों को ही दिया जाता है। उत्तर में, पन्छिम बहावलपुर राज्य के उत्तरी छोर से पूरव जि॰ होशि-यारपुर सहारनपुर और देहरादून के घाटो तक तथा दिक्खन में भरत-पुर बीकानेर तक यौंचेयों के उस युग के सिक्के और उनके सांचे, मुहरें, अभिलेख आदि हजारों की संख्या में पाए जाते हैं। इससे प्रकट है कि उन्होंने अपने सहयोगी पूरवी पंजाब के कुणिन्द गण के, जिसके सिक्के उसी युग के यौधेयों के उत्तरपच्छिम सतलज-व्यास दोआव में मिलते हैं, और आर्जुनायनों के. जिनका प्रदेश वर्तमान भरतपुर एवं उसके दक्लिन पच्छिम जयपुर राज्य में था, साथ मिलकर २०० ई० पू० के करीब कभी कुशन राज्य के विरुद्ध पंजाब में विद्रोह खड़ा किया और राजस्थान के गणों, मालय आदि, तथा उनके ठीक पूरव पूरवीराजस्थान और उसके उत्तर पद्मावती तथा मथुरा के नागों के सहयोग से राजस्थान पंजाब और जमना गंगा दोआब से शक-ऋषिक-तुःखार सत्ता को उखाड़ फेंका था। इस विजय की खुशी में यौधेयों में एक नए किसम की मुद्रा का प्रचलन किया जिस सर 'यौधेय गण की जय' या "जयमन्त्रधर (विजय का रहस्य जानने वाले) यौधेयों की गुंख आराध्य देव षण्मुख कार्तिकेय की, भाला लिए, वीरमुद्रा में खड़ी मूर्ति अंकित रहती है।

यौधेयों की एक पूर्ण टकसाल कुछ दिन पहले रोहतक के पास खुदाई करने पर मिला था। जिसमें योधेयों की शाखा रोहीतकों के बहुधान्यक' देश का उल्लेख हुआ है। महाभारत उद्योग पर्व में नकुल के पश्चिम दिग्विजय में बहुधान्यक देश के मत्तमयूरक रोहीतकों का उल्लेख आया है। मोर यौधेयों के आराध्य देवता कार्तिकेय का वाहन माना जाता है और आज भी समूचे राजस्थान में वह बहुत बड़े परिमाण में उपलब्ध होता तथा पवित्र और अवध्य माना जाता है।

इसी प्रकार मेवाड़ के सहाड़ा जिले के एक गाँव नान्दसा में एक पुराने तालाव के बीचोबीच खंड़ पत्थर के एक खंभे पर खुदे मालब (बि०) स० १८५ (२२५ ई०) के एक अभिलेख में उक्त वर्ष की चैत्र पौर्णमासी के दिन ईक्ष्ताकु आदि राजर्पियों के समान प्रसिद्ध मालब वंदा में उत्पन्न और मनु की तरह गुणों से युक्त मनुष्यत्व के सम्पूर्ण भाव को अनुभव करने वाले, जय से नाचने वाले (जयनर्तन) प्रभागवर्षन के पौत्र और जयशोम के पुत्र सीगियों के नेता (सीगिनेतुः)

 <sup>\*</sup> राजस्थानी महाजनों—सराविगयों का एक गोत्र सोगाणी प्रसिद्ध
 है। पाणिनि के अनुसार सोगी से अपत्यार्थ में फिल प्रत्यय होने पर

पोरपा श्री सोम द्वारा—अपने बापदादों की धुरी का समुद्धार करने के कारणजिसका यश द्यावापृथवों के अन्तराल में छा गया था, जिसने सत्र (यज्ञ) भूमि में अपने कर्म (पितृपैतामही धुरी के समुद्धरण) की संपदा के कारण प्राप्त ऋदियों को अपनी सिद्धियों के समान, सब

''सौग्यायणिः'' रूप बनता है; सोगाणी उसी का रूपान्तर होगा।

राजस्थान के अग्रवाल महेसरी सरावगी ओसवाल पोरवाल आदि महाजन सब अपना उद्भव क्षत्रियों से मानते हैं और अपने विभिन्न गोतों को राजपूतों के किसी न किसी गोत्र से निकला कहते हैं।

वास्तविकता यह है कि राजस्थान पंजाब के गणों में, जिन्हें कीटिल्य ने 'वार्ताशस्त्रोपजीवी' कहा है, ब्राह्मणीं की वर्ण व्यवस्था का. जो मुख्यतः एकतन्त्री जनपदों में ही विकसित हुई, जहां की प्रजा विवर्ण अर्थात् असमान जात थी और भिन्न जातता के आधार पर भिन्न वर्णता और भिन्न वर्गता का विकास सुगम था वैसा विकसित रूप कभी न था। सर्वसाधारण अपनी रुचि और मुविधा के अनुसार कृषि वाणिज्य शिल्प व्योपार द्वारा अपना जीविकोपार्जन करते और राष्ट्र के शासन और युद्ध की आवश्यकताओं का भी निर्वहण करते थे। गणतन्त्रों की समाप्ति के बाद जनता की राजनीतिक चेतना नष्ट हुई, तब शासक वर्ग और सामान्य विश: ( जनसमाज ), जो मुख्यतः व्यापार व्यवसाय कृषि कारता था, में मेद स्पष्ट हुआ और ईसा की ९ वीं०-१० वीं० सदी तक यहां ब्राह्मणीं क्षत्रियों और वैश्यों या महाजनों का रूप विकसित हो सका । राजपूतों का एक जाति के रूप में वर्तमान विकास तो और भी पीछे का-१५वीं १६वीं सदी ईसवी के करीब का है। इसके अतिरिक्त यहां की जाट गूजर डांगी धाकड़ कुणबी आदि अनेक जातियां आज भी ऐसी हैं कि जिनका स्थान ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था में अभीतक अनिश्चित है।

† नान्दसा के आसपास मेवाड़ में पुर मांडल का प्रदेश प्रसिद्ध है,

कामनाओं के समूह की धारा को माया की तरह विस्तार कर, उसका वसु (धन या घृत) की धारा की तरह ब्राह्मणों, अग्नि और वैश्वानर (सर्वसाधारण) में हवन किया था—मालवगण के उस प्रदेश में एक षष्टिसत्र का, चन्द्र के प्रथम दर्शन के सामान अवतरण करा, (नान्दसा के) उस महातड़ाग में, वहां के वृक्ष यज्ञयूप और चैत्य, उस (श्री सोम) हारा दक्षिणा में दी गई एक लाख गायों के सींगों की रगड़ से संकुल हो जाने से, जो पुष्कर को भी पीछे रखता था, वह यज्ञयूप खड़ा करने का उल्लेख हुआ है। उसके पास ही महारोनापित श्री सोमभिष्ट सोगी का खिण्डत यूपलेख भी प्राप्त हुआ है, जो अब उदयपुर के विक्टोरिया हाल संग्रहालय में पड़ा है।

इस लेख में श्री सोम के दादा प्रभाग्रवर्धन के 'जय से नर्तन करने बाला' इस विरुद्द से तथा श्री सोम के पिता पितामहों की धुरी हा उद्धार करने आदि की बातों से प्रकट है कि मालवगण ने कोई बहुत बड़ी सफलता इन्हीं दिनों पाई थी और उसमें सोगियों के नेता श्री सोम का एक बड़ा भाग था जिससे मालवगण के उस समूचे प्रदेश में एक नए युग का अवतार हुआ और उसे मनाने के लिए ही सोम ने यह

जिसका मध्यकालीन नाम प्राग्वाट था। राजस्थानी महाजनों की पोरवाइ बनियों की शाखा इसी स्थान से निकली मानी जाती है। पोरप शब्द संभवतः यहां इस प्रदेश पुर के शासक के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है।

नान्दर्गा-पुरमाण्डल का प्रदेश इस प्रकार पुरातत्व की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वहां कभी एक अत्यधिक समृद्धिशाली बस्ती होने की परम्परा भाजतक जनसाधारण में चली भाती है। दुर्भाग्य से उसकी छान-बीन भाजतक नहीं की गई और न वहां के पुरातत्व की सामग्री पूरी तरह पर्यवेशा भभी तक हो पाई है। एकषष्ठिरात्र यज्ञ रच।या। मालवों को यह सफलता संभवतः यौधेयों के साथ मिलकर ऋषिक तुखारों के विरुद्ध विद्राह में सफल होने के रूप में ही मिली होगी। क्योंकि उसी समय अवन्ति गुजरात के महाक्षत्रपों के सिकों में एकाएक बहुत मिलावट हो जाती है। और उनकी परम्परा में भी विच्छेद दिखाई पड़ता है; जिससे उनपर आई किसी बड़ी विपत्ति की सूचना मिलती है। नान्दसा की तरह उसी युग का एक इसरा यूपलेख कोटा राज्य के बड़वा गांव में २३९ ई० का किसी मौखरि

महासेनापित का तथा एक तीसरा खण्ड यूपलेख नगरी गाँव से भी मिला है, जिसके संवत् और नाम वाले अंश टूट गये हैं। ये भी संमवत: इन मालवों के ही हो।

### 

परन्तु अवन्ति का क्षत्रप राज्य, ऋषिक माम्राज्य के पतन के बाद भी बहुत अरसे तक स्वतन्त्र रूप में चलता रहा। उसके शासन में अवन्ति की राजधानी उज्जियनी, पूरव और पिन्छम के ज्ञान संस्कृति और कला के समन्वय से उत्पन्न एक नवीन भारतीय संस्कृति, विद्या और कला का पलना बन गई। भारतीय ज्योतिष में उज्जियनी को आधुनिक बृटिश साम्राज्य के ग्रीनिच का स्थान सभवतः इन क्षत्रपों के आश्रय में ही मिला।

# § १७. गुप्त साम्राज्य श्रौर राजस्थान

कुशनों के पतन के बाद अयोध्या प्रयाग और पाटलिपुत्र में गुप्तों का आविर्माव हुआ। समुद्रगुप्त ने लगभग समस्त आर्यावर्त और दिक्लन के भारतीय राजाओं को परास्त कर एक प्रवल भारतीय साम्राज्य की नींव डाली। यौधेय मालव आर्जुनायन आदि गणराज्यों को भी उसकी अधीनता माननी पड़ी।

गुप्तकाल भारताय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। पिछले काल में यवनों आदि द्वारा जो नई विचार धाराएं रहन-सहन की नयी परिपाटियां तथा कला धर्म दर्शन आदि के नए आदर्श भारत में लाए गए थे, भारतीय विचारों, परम्पराओं और परिपार्टियों से, गुर्तों के झासन काल में, उनका समन्वय होकर, एक राष्ट्रव्यामी नवीन भारतीय सस्कृति का उदय और प्रसार हुआ। साहित्य संगीत कला चित्रण मूर्तितक्षण और भवननिर्माण की भावप्रवण और बलशालिनी भारतीय और वस्तु वादिनी पाश्चात्य यावनी ( यूनानी ) दौलियों में समन्वय स्थापित किय गया; और यूनानी ज्ञान विज्ञान की आत्मसात कर उसे नई चेतनाप्रदान की गई। सारे देश में एक अपूर्व और अद्मुत भारतीय चेतना और आत्मगौरव का भाव जायत हो उठा । उस युग के भारतवासी संसार की अन्य समस्त जातियों के अगुआ थे और उन्हें अपनी इस श्रेष्ठता की सची अनुभूति होती होगी। राजस्थानी महाकवि कालिदास के ब्रन्थों में गुप्त युग के भारतीय आदशीं का हम मूर्त दर्शन कर सकते हैं। जातीय गरिमा से अभिभूत होकर ही उस युग के किसी कवि ने गाया था कि---

गायिन्त देवाः किल गीतिकानि धन्यास्तु ये भारतभूमिमागे, स्वर्गायवर्गस्य च हेतुभूते, भवन्ति भृयः पुरुषाः मुरत्वात् ॥ अर्थात् देवता लोग भी यह गीत गाते हैं कि वे लोग धन्य हैं और देवताओं से भी अधिक (उनकी महिमा) है, जो स्वर्ग और अपवर्ग (मुक्ति) दोनों की प्राप्ति का कारणभूत इस भारत भूमि में जन्म लेते हैं।

### §१८. सामन्त शासन का उदय

परन्तु भारतीय जाति के पतन के बीज भी इसी युग में पड़ने छगे। विशेषतः राजस्थान में, जो इतिहास के आरम्भ काल से अपनी लोक-सत्तात्मक राज्य संस्थाओं और यहां के लोगों की उदाम स्वाधीनता भावनाओं के लिए प्रसिद्ध था, गुप्त शासन के दुष्प्रभाव स्वष्टतः प्रकट होने लगे। सम्राटों के विरुद्गान और उनके व्यक्तिगत महत्व का अत्यधिक बखान होने के फलस्वरूप भारतीय प्रजा अपनी राजनीतिक चेतना धीरे धीरे भूलने लगी। सम्राट राजा या स्वामी के प्रति भक्ति का पाठ इस युग और इसके बाद के युगों के कवियों और साहित्यकारीं द्वारा जनता को बहुत अधिक पढ़ाया गया । गुप्त राजा आने की परम भागवत कहलाना पसन्द करते थे। वे विष्णु के परमभक्त थे; और भक्त-भगवान में सारूप्य की भावना में राजा के दैवी अंश के अन्तर्निहित विचार का परोक्ष रूप से पाषण होता था। राजा और सामन्त अपने नाम से विष्णुं और शिव के जो मन्दिर बनवाते. उनमें अपने नाम के आगे ईश्वर शब्द जोड़ कर उस देवता का नामकरण करने की प्रवृत्ति भी छदा रूप में इसी भावना की द्यांतक थी। गण राज्यों का अस्तित्व इसके बाद सदा के लिए छप्त हो गया। इसमें गुप्तों द्वारा उनकी सीधी विजय या गणसत्तात्मक भावना के दमन की अपेक्षा उनका अपने व्यक्तित्व को बहुत बढ़ाचढ़ा के जनता के सम्मुख उसे एक दिव्य आदर्श रूप में प्रस्तुत करने की चेष्टा और उनके सामन्तों तथा अन्य लाक नेताओं में उनका अनुकरण करने प्रवृत्ति अधिक उत्तरदायी थी। उनकी देखा-देखी गण मुख्यों में भी 'यह भावना बद्धमूल हो उठी और उनमें भी अपने व्यक्तित्व के महत्व को गण के सर्वसामान्य के मुकावरे में अधिक बढाने की महत्वाकांक्षा जगी।

मालव भूमि में, जहां दो सौ वर्ष पहले ऋषिकों और क्षत्रमों को उखाड़ देने में प्रमुख भाग लेने वाले सैनिक नेता और शासक अपने को जनता का नेता अनुभव करते थे, वहां अब नरेन्द्रों क्षितीशों महासामन्तों मंडलेश्वरों और महाराजाओं का बोलबाला हो गया। मालवभूमि और उसके पड़ोस में दशपुर (मन्दसौर) से चन्द्रावती (गंगधार, झालरा-पाटन) तक गुप्तों के सामान्त रूप में एक राजवंश के शिलालेख पाए

जाते हैं, जिनके नाम के अन्त में वर्मा लगा होता है। उस वंश का ठीक नाम आदि अभी तक पता नहीं चला। अन्य लोगों और गणतन्त्रों ने भी उसका अनुकरण किया होगा। इस प्रकार जनता या उसके नेताओं का शासन यहां से हट, सामन्त पद्धित की स्थापना हुई, जो अगले युगों में जनता की राजनीतिक चेतना की मन्दता के साथ अधिकाधिक नरंकुश, एकसचापरक और वंशानुगत होती गई तथा सर्वसाधारण के भाग की मात्रा, राजकाज में, घटने लगी।

समुद्रगुप्त के बाद उसके पुत्र चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य और पौत्र कुमार गुप्त के समय तक गुप्तसाम्राज्य ऐश्वर्य की चरम सीमा पर जा पहुँचा था। चन्द्रगुप्त ने २९३ ई० में अवन्ति के धत्रपराज्य का भी अन्त कर दिया। तक्से गुप्तों का उपरिक या गोप्ता (स्वेदार) उज्जियनी में रहने लगा। उसके पुत्र कुमार गुप्त के समय कुमार का पुत्र घटोत्कच इस प्रकार अवन्ति में रहता था। परन्तु कुमार गुप्त के अन्तिम दिनों में भारत पर हूण आक्रमण हुआ तभी रजस्थान की जनता ने भी पुष्पित्रों के नेतृत्व में सघटित हो गुप्तों की दासता का जुआ उतार फॅकने का अन्तिम जतन किया हा ऐसा प्रतीत होता है, जिससे गुप्तों की राजलक्ष्मी विचलित हो उठी। पर नवयुवक सम्राट स्कन्दगुप्त ने बड़े धैर्य से काम लिया। पुष्य-मित्र गण का विद्रोह अन्ततः असफल हुआ और हूणों को करारी हार खाकर देश से निकल जाना पड़ा। स्कन्द गुप्त ने राजस्थान गुजरात काठियावाड़ तथा अन्य सीमान्तों पर भी नए सिरे से अपने गोप्ता नियत कर साम्राज्य की रक्षा का पूरा प्रवन्ध कर दिया।

पर स्कन्द के बाद गुप्तों की कमजोरी अन्तः कलह तथा हूणों के आक्रमण के कारण साम्राच्य वर्ष्य हो गया। हूणों के राजा तोरमाण ने साम्राच्य का पच्छिमी अंश बीत लिया और ५१० ई० तक राजस्थान के पूर्वी सीमान्त पर स्थित एरण तक का प्रदेश हूणों के अधिकार में चला गया। सम्राट भानु गुप्त ने छिन्न भिन्न होते साम्राज्य की दशा सुधारने का जतन किया। पर उसे सफलता न मिल सकी।

#### § १६. जनेन्द्र यशोधर्मा

गुप्त लोग जब इस तरह हुणों के सामने हार कर भाग रहे थे तभी राजस्थान में एक नए जननेता का प्रादुर्भाव हुआ । हुणों के अत्याचारों से त्रस्त राजस्थान की जनता ने दशपुर (मन्दसौर) के यशोधर्मा विष्णुवर्धन के नेतृत्व में विद्रोह किया। यशोधर्मा के दो लेख मन्दसौर तथा उसके दो मील दूर सोनणी नामक ग्राम से मिले हैं। इससे मालूम होता है कि यह एक प्रतापी राजा था; उसने ब्रह्मपुत्र से पूर्वीचाट ( महेन्द्र गिरि ) तथा हिमालय पर्वत से पन्छिमी समुद्र ( अरव सागर) तक के प्रदेश में स्थित उन सब देशों को. जिन्हें सारी वस्था को अपने प्रताप से आक्रान्त हुआ देखने वाले गुप्त राजा भी न भोग सके तथा राजाओं के मुकुट पर अधिष्ठित होने वाली हुण अधिपतियों की आज्ञा भी जहां प्रवेश न पा सकी थी. अपना वशवर्ती बना लिया था और राजा मिहिरकुल (हुणाधिपति ) को भी, जिसने स्थाणु ( शिव ) के अतिरिक्त किसी के सामने अपना सिर न झुकाया था. अपने चरणों में झकने के लिए विवश कर दिया था। यशोधर्मा को इनमें से एक लेख में जनेन्द्र कहा गया है। वह किसी राज वंश का व्यक्ति नहीं था. प्रत्युत एक जनता का नेता था. जिसने ओलिकर के निशान वाले अपने वंश को स्वयं ही उन्नत किया था एव प्राची तथा उदीची ( उत्तर पंजाब सीमा-प्रान्त ) के बहुत से राजाओं को परास्त कर अन्य नकली सम्राट नाम बारी राजाओं ( पूरव के कमजोर गुप्त वंशी सम्राटों ) के मुकावले में प्रमाट शब्द को तब सच्चे अर्थी में चरितार्थ किया था।

# तीसरा ऋध्याय

#### मध्यकालीन राजस्थान

( ५४०-१५०६ ईः )

## §१. गुर्जरत्रा

यशोधर्मा श्रपने पीछे कोई राजवंश या संघटित साम्राज्य न छोड़ जा सका श्रीर गुप्त साम्राज्य भी हूणों का धका खाने के बाद दुवारा न सँभल सका। यशोधर्मा के बाद कन्नौज के मौखरि श्रीर थानेसर के बैस, जिन्होंने संभवतः जनेन्द्र यशोधर्मा के सेनापतियां के रूप में हूण युद्धों में प्रसिद्धि पाई थी, साम्राज्य निर्माण में मगध के पिछले गुप्त राजाश्रा के प्रतिद्वन्द्वी हो उठे।

राजस्थान में तब अवन्ति श्रीर मालव (दिक्खनी जयपुर, कोटा-वूंदी मेवाइ, श्रादि राज्यों का प्रदेश) पर पिछले गुप्तां का श्रिषकार किर से हो गया हो ऐसा प्रतीत होता है। रोष राजस्थान की स्थिति इस युग में अस्पष्ट है। मालव योधेय राजन्य श्रार्जुनायन श्रादि संवों या गण राज्यों का श्रव कोई पता नहीं। उनकी जगह समूचा पिच्छमी राजस्थान इस युग में गुर्जरत्रा कहलाने लगता है, जो यहाँ गुर्जर नाम की एक नई ज्ञाति की प्रधानता श्रीर विस्तार का सूचक है। गुर्जरत्रा में मालूम नहीं तब श्राधुनिक गुजरात का भी कोई श्रंश था या नहीं, पर साधारणतः इस युग में उससे पिच्छमी राजस्थान श्राभिष्रेत होता था।

# §२. मौस्वरि श्रौर बैस—सम्राट हर्षवर्धन

पहले कह श्राए हैं कि हूण श्राक्रमण की चोटों के बाद गुप्त साम्राज्य फिर सँभल न सका था, कन्नोज के मौलिर उसके मुख्य प्रतिद्वन्द्वी थे। यह मौखरि-गुप्त संवर्ष बहुत समय तक चलता रहा, जिसमें मौखरियों की शक्ति गुप्तों से भारी पहती गई श्रीर कजीज, करीज एक हजार वर्ष से चली आती साम्राज्यधानी पाटलिएज (पटना) के मुकाबले में, उत्तर भारतीय साम्राज्य का केन्द्र बनता गया।

स्थाएवीश्वर (थानेसर) के बैसों ने पहले तो मालवा-स्रवन्ति के गुप्तीं स्रौर फिर कन्नौज के मौखिरियों से स्रपने सम्पर्क कायम किये। बैस राजा स्रादित्य-वर्धन स्रौर मालवा के गुप्त महाराज महासेन गुप्त की बहन महासेनगुप्ता के पुत्र प्रभाकरवर्धन ने कश्मीर-नुलारिस्तान से हूणों को खदेड़, गान्धार सिन्धु गुर्जर स्रौर लाट के राजास्रों को शीघ ही स्रपने बस में कर लिया स्रौर मालवराज को भी उसके सम्मुख भुकना पड़ा। मौखिर राजा प्रहवर्मा से उसकी लड़की राज्यश्री का विवाह हुस्रा था। पर प्रहवर्मा शीघ ही गुनों से संघर्ष में मारा गया। मालव देश के राजा देवगुत स्रौर मगधगौड़ के राजा शशांक की सम्मिलित सेनास्रों ने कन्नौज पर स्रिधकार कर खिया। प्रभाकरवर्धन की तभी मृत्यु हुई थी स्रौर उसका बढ़ा लड़का राज्यवर्धन, जो तभी तुखारिस्तान कश्मीर के हूणों के विरुद्ध चढ़ाई से खीटा था, स्रपनी बहन की मदद के लिए बढ़ा। पर गौड़-मगध के शशांक द्वारा धोके से मारा गया।

तब स्थाएवीश्वर की गद्दी पर प्रभाकर का छोटा बेटा हर्षवर्धन बैटा। उसने मालव देश के गुप्तों श्रौर मगध-गौंड के शशांक को शिकस्त पर शिकस्त दी श्रौर श्रपनी बहन राज्यश्री के श्रभिभावक रूप में समूचे उत्तर भारत का एक हद साम्राज्य के रूप में संघटन किया। गान्धार सिन्धु (मुल्तान सिन्ध-सागर द्वाब का हिन्दकी भाषी प्रदेश) गुर्जर श्रादि पर उसके पिता प्रभाकर के समय से ही बैस श्राधिपत्य चला श्राता था। मालव श्रौर श्रवन्ति उसने शीघ ही जीत लिए श्रौर काठियावाड में बलभी के राजा को भी, जो गुप्तों का सामन्त था श्रौर श्रव स्वतन्त्र हो गया था, परास्त कर श्रपनी बेटी ज्याह उसने श्रपने बस में कर सिमा। लाट (स्तत

भष्च ) भी जीत लिया गया। इस प्रकार प्रायः समूचा राजस्थान तब इर्ष के ऋधिकार में था।

प्रसिद्ध चीनी यात्री श्यु-स्रान्-चुंङ् ( युवाङच्वाङ. या हिएन् चाङ ) के यात्रा विवरण से भारत के ब्रान्य जनपदीं की तरह राजस्थान की ब्रान्त-रंग स्थिति पर भी थोड़ा बहुत प्रकाश पड़ता है। उसके श्रनुसार गुर्जर या गुर्जरत्रा देश की राजधानी भिन्नमाल थी स्त्रीर वहाँ का राजा चत्रिय जाति का था। इससे प्रकट है कि गुर्जरत्रा में गुर्जरों का त्राधिपत्य तब समाप्त हो चुका था। ग्राभिलेखों तथा ग्रन्य सूत्रों के ग्राधार पर मालूम हुन्ना है कि भिन्नमाल का चत्रिय शासक चापोत्कर या चावडा वंश का राजा वर्म-लात या व्याघमुख होना चाहिए, जो संभवतः प्रभाकरवर्धन या सम्राट् हर्षवर्धन द्वारा गुर्जरों के दमन के बाद बैसों के सामन्त रूप में वहाँ स्थापित हुआ होगा। श्यु-त्रान्-र्चुङ् ने गुर्जर देश की लम्बाई ३०० मील श्रौर परिधि = ३३ मील के लगभग बताई है। उत्तरकालिक अभिलेखों के श्राधार पर मारवाइ का डीडवाणा तक का प्रदेश उस समय गुर्जरता मंडल में समाता था । महाकवि माघ श्रौर प्रसिद्ध ज्योतिषी ब्रह्मगुत इन चावड़ों के ही त्राश्रित त्रौर भीनमाल के रहने वाले थे। भीनमाल तब श्चत्यन्त समृद्ध श्रौर विद्या संस्कृति का एक केन्द्र प्रसिद्ध था। इसी प्रका**र** यहाँ का दूसरा प्रसिद्ध राज्य उस समय मत्स्यदेश था, जिसकी राजधानी विराट नगर थी। तीसरा मालव देश, जहाँ के निवासी श्यु-स्रान्-र्चुङ् के कथनानुसार भारत में मगध के पश्चात् सबसे ऋधिक सभ्य ऋौर विद्या संस्कृति के ग्रत्यन्त प्रेमी थे। रयुत्रान् ग्रवन्ति की राजधानी उज्जयिनी का उल्लेख मालवों से ऋलग करता है।

हर्ष के बाद उत्तर भारत में उसका कोई उत्तराधिकारी न होने से कोई शिक्तिशाली राजा न रहा, जो कन्नोज के साम्राज्य का प्रवन्ध भली भाँति करता; श्रतः साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो श्रनेक स्वाधीन प्रादेशिक राज्य उठ खड़े हुए, जिनमें एक मगध में, हर्ष के सहकारी श्रीर मित्र माधव गुप्त

का तथा दूसरा उसके जामाता वलभी के राजा का मुख्य थे। माधव गुरु श्रीर उसके लड़के श्रादित्यसेन ने मगध के इस नये उठे राज्य के रूप में गुरुसाम्राज्य को पुनरुझीवित करने का प्रयत्न किया श्रीर मगध से मालव देश पर्यन्त समूचे प्रदेश को एकछुत्र के नाचे ला दिया। दक्खिनी राजस्थान—श्रवन्ति, वलभी वालों के श्रिधकार में चला गया। इसके श्रितिक्त मध्य राजस्थान में चितौड़ के मौर्य, मेवाइ के पहाइों के गुहिलपुत्र, भीनमाल के चावड़ा श्रादि श्रनेक स्वतन्त्र या श्रर्थ स्वतन्त्र राज्यों का श्रस्तित्व हम खहाँ पाते हैं, जो संभवतः यहाँ के पुराने गण्ममुख्यों के वंशानुगत हो जाने श्रीर गुप्तकाल में गण्मसत्तात्मक परम्पराश्रों के श्रस्त हो जाने के फलस्वरूप श्रस्तित्व में श्राए होंगे।

### §३. नये जननायक

तभी अरब देश में इस्लाम का उदय हुआ और नयां जाग्रित से प्रेरणा पाकर अरबों ने पच्छिमी एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना की । भारत पर भी अरबों के आक्रमण आरंभ हो गए। उनका सबसे जोरदार हमला मकरान के रास्ते सिन्ध (प्राचीन सौबीर देश) पर हुआ (७११-१२ ई०)। सिन्ध का राजा श्रीहर्षराज और उसका बेटा साहसी उससे पहले ही अरबों से मकरान की रच्चा करते हुए मारे जा चुके थे। बहाँ तब उनके ब्राह्मण मन्त्री चच का बेटा दाहिर राज करता था। राजा दाहिर मारा गया और राजवंश की अनेक स्त्रियों ने जौहर कर अपने संम्मान की रच्चा की। रानी बही बहादुरी से अरबों का मुकाबला करती हुई अदचेत्र में मारी गई (७१२ ई०)।

सिन्ध के इतिहास चचनामें में सिन्ध के इन राजाश्रों का सम्बन्ध चिती के मीर्थ राजाश्रों से कहा गया है श्रीर लिखा है कि श्ररकों से परा- जित होने के बाद राजवंश के श्रनेक व्यक्ति चिती ह भाग गए। चिती कि के खनुसार वह दुर्ग चित्रांग नामक किसी मोरी (मौर्थ) राज

का बनवाया हुन्ना है। उसकी याद किले के दिक्खनी छोर पर चित्रांग नामक स्वच्छ पानी का सुन्दर जलाशय है, जिसकी पाल पर खुदी सुन्दर मूर्तियाँ उसका छठी-सातवों सदी में बनना प्रकट करती हैं। किले से कुछ दूर पूठोली गाँव में मानसरोवर नाम का एक सुन्दर तालाब है, जो राजा मान मोरी का स्मारक है। मान का एक न्नामिलेख ७१३ ई० का वहाँ से मिल चुका है, जिसमें उसके तीन पूर्वजों भोज, भीम न्नोर महेश्वर का भी उल्लेख है। सिन्ध के न्नारव विजय के समय चितौह का मौर्य राजा यह मान ही होना चाहिए। मौयों का चावकों न्नादि से क्या सम्बन्ध था सो कह नहीं सकते। चितौह को ख्याति के न्नासार चितौह पर हुए एक न्नारब न्नास पर उसके सरदार नागदा के गुहिलपुत्र बापा (कालभोज) ने ७२८ ई० के करीब चित्तीह का दुर्ग उससे छीन लिया था।

दाहिर के बेटों ने कासिम के बाद संभवतः चिती ह के इन मौयों की मदद से शीघ ही अरबों को सिन्ध के एक बड़े भाग से निकाल दिया। इसी से ७२४ ई० में खलीफा हाशिम ने अपने एक सेनापित जुनैद को एक बड़ी सेना के साथ सिन्ध पर पुनः अधिकार करने मेजा। दाहिर का पुत्र अवसिंह अरबों का मुकाबला करता हुआ सिन्ध नदी के नावों के युद्ध में पकड़ा और मारा गया। सिन्ध पर अधिकार करने के बाद जुनैद ने राजस्थान और गुजरात के कच्छ, चावड़ा (सिन्धमाल), भौर्य (चिती ह), अवन्ति (उज्जैन) और गुर्जर (लाट भरुच-सूरत का गुर्जर राज्य) राज्यों को रोंदते हुए नवसारी तक के प्रदेश को उजाड़ा (७२६-३६ ई०) । पर दिस्खन में वातापी (बदामी) के सोलंकी शासकों के एक सामन्स पुलकेशी अवनिजनाश्रय के द्वारा, जो ७३१ में नवसारी का जागीरदार बनाया गया था, अरबों की इस बाद की रोकथाम की गई।

ं इस प्रकार सिन्ध पर अरवीं का अधिकार हो जाने पर राजस्थान के राज्यों का अरवीं से सीधा संसर्ग पदने लगा। पर राजस्थान के छोटे छोटे राज्य उस बाद को रोकने में श्रासमर्थं साबित हुए। तब राजस्थानी जनता को अपने नए नेता तलाश करने पढ़े। मेवाइ में कालभोज या जापा रावल और गुजरता में प्रतिहार नागभट इन्हीं राज्यकांतियों के फलस्वरूप सामने आये। नागभट ने ७२६-३६ ई० के आरब आक्रमण के बाद कभी चावहों से गुजरदेश का राज्य छीन लिया और ७५७ ई० में लाट देश तक उसका अधिकार छा गया। वलभी राज्य का अन्त ७६७ के करीब एक दूसरे अरब आक्रमण के फलस्वरूप हुआ। नागभट ने इसके बाद सुराष्ट्र और कच्छ तक के प्रदेशों पर अपना अधिकार कर अरब आक्रमण के विरुद्ध एक हढ़ मोर्चाबन्दी कर दी। नागभट का पोता वत्सराज उससे भी प्रतापी निकला।

### §४. प्रतिहार साम्राज्य

मारतीय साम्राज्य की राजधानी कन्नौज की श्रवस्था हर्ष के बाद काफी हाँबाडोल हो गई थी। कुछ समय तक वह संभवतः मगध के गुप्तों के श्रधीन रहा। बाद में वहाँ हम सम्राट यशोवर्मा को राज करता पाते हैं (७२०-७४०ई०)। यशोवर्मा ने मगध श्रौर गौड (बंगाल) को भी श्रधीन किया। पर काश्मीर के राजा लिलतादित्य से उसे भी नीचा देखना पहा। इसके बाद साम्राज्य की बागडोर हर्ष के ममेरे भाई सेनापित भंडी के वंशधरों के हाथ श्रा गई। किन्तु भंडी-कुल की श्रापसी कलह ने गौड-मगध के नवोल्यत पाल राज्य को साम्राज्य के मामलों में दखल देने का श्रवसर दिया। प्रमंपाल ने कन्नौज सम्राट् इन्द्रायुध के विरुद्ध चक्रायुध का पन्न लेकर उसे कन्नौज की गद्दी पर ला बिठाया। वत्सराज प्रतिहार से यह न सहा गया। अस्वों से मुकाबला करने को उत्तर भारत में एक हद साम्राज्य की श्राव-स्थकता भतिहारों को श्रधिक श्रमुभव होती होगी। वत्सराज ने इन्द्रायुध का पन्न ले चक्रायुध श्रौर पाल राजा धर्मपाल को कन्नौज से मार भगाया। पर तभी दिक्खन के नवोत्थित राष्ट्रकृट राज्य की तरफ से उत्तर भारत की

राजनीति में दखल देना प्रारम्भ हुन्ना। राष्ट्रकूट राजा ध्रुव धारावर्ष के सामने वत्सराज को पीछे हटना पढ़ा श्रौर पाल राजा श्रौर उसके कठपुतली चक्रायुध को भी श्रपना सिर नवाना पढ़ा। वत्सराज श्रपने रेगिस्तान के दुगों में वापस श्रा रहा। इस प्रकार उत्तर भारत के साम्राज्य पर नियन्त्रण पाने के लिए पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों का यह तिकोना संघर्ष श्रारम्भ हुन्ना (लगभग ७८५ ई०) जो श्रागे श्राधी शताब्दी तक चलता रहा। श्रन्त में प्रतिहार राजा भोज ने भंडी वंश को उखाड़ कर कन्नौज के सिंहासन पर श्रिधिकार कर समुचे साम्राज्य की वागडोर श्रपने हाथ में ले ली।

राजस्थान में मालय-ग्रवन्ति-न्नार्बुदाचल के परमार, मेवाइ के गुहिल-पुत्र, शाकंभरी के चौहान, मत्स्य-राजोरगढ़ (ग्रालवर राज्य) के गुर्जर प्रतिहार, गुजरात के सोलंकी तथा दिल्ली के तँवर त्रादि ग्रानेक राजवंशों का उदय प्रतिहारों के सामन्त रूप में ही हुन्ना। भोज न्नौर उसके बेटे महेन्द्रपाल (८३६-६०७ ई०) के समय प्रतिहार साम्राज्य पूरे यौवन पर था। कश्मीर मुल्तान की सीमा से राजशाही (उत्तरी बंगाल) तथा हिमालय से नर्मदां तक उनका त्राधिकार त्रान्तु एण रूप से माना जाता था। दिन्खन में राष्ट्रकूटों का साम्राज्य था। प्रतिहार एक तरफ राष्ट्रकूटों के प्रतिद्वन्द्वी थे तो दूसरी तरफ ग्रारबों से उनका संघर्ष बराबर चलता था। ग्रातः उनके विरुद्ध ग्रारब ग्रीर राष्ट्रकूटों की मित्रता बराबर बनी रहती।

श्ररव लाख प्रयत्न करने पर भी मुल्तान से श्रागे न बढ़ सके । सिन्ध में भी उनका श्रिधिकार स्थायी रहा हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। कम से कम पिच्छिमी सिन्ध में तो वहाँ के जाड़ेचा सम्मा स्मरा श्रादि च्रित्रयों ने उनका श्रिधिकार कभी जमने न दिया। उन्हें प्रतिहारों की मदद श्रवश्य रही होगी। पिच्छिमी मारवाइ (श्राधुनिक जयसलमेर) का नाम तब वल्ल मंडल मिलता है, वहाँ भट्टियों (भाटियों) का राजवंश प्रतिष्ठित था; भीनमाल के प्रतिहारों के सामन्त, मेइता मंडोवर के ब्राह्मण हरिश्चन्द्र वंशी प्रतिहार राजाश्रों ने, उनसे त्रवणी, संभवतः जोधपुर राज्य का फलोदी

प्रदेश, छीन लिया था श्रीर उन्हें श्रधीनता स्वीकार करने को विवश किया था। ये भट्टी या भाटी लोग जो श्रपनी श्रानुश्रुति के श्रनुसार उत्तर-पच्छिम सिन्धु-सौवीर से, श्ररज्ञें-जलोचों के दबाव के कारण, राजस्थान की तरफ हट रहे थे, इस प्रकार प्रतिहारों के सामन्त हो जयसलमेर बहावलपुर प्रदेश में बस गए; वहाँ उनकी राजधानी तब 'देरावर' ( वर्तमान बहावल-पुर राज्य में ) था।

# §४. तुर्क आक्रमण

परन्तु दसवीं सदी के आरम्भ में महेन्द्रपाल के बेटे महीपाल के समय राष्ट्रक्ट राजा इन्द्र नित्यवर्ष की (११६ ई०) उत्तर भारत की चढ़ाई में कल्लीज के लूटे जाने के बाद प्रतिहार राज्य की घटती कला आरम्भ हो गई श्रीर अवन्ति के परमार, अग्राहिलवाड़ा के सोलंकी, शाकंभरी के चौहान और मत्स्य के गुर्जर प्रतिहार आदि सामन्त स्वतन्त्र हो गए। सिन्ध के अरबों बलोचों आदि के खिलाफ प्रतिहारों का मोर्चा भी तब कमजोर पड़ गया और वहाँ की काठी, जाड़ेचा, चूडासमा आदि जातियों को तभी उनके मुकाबले में थककर सौराष्ट्र कच्छ आदि की तरफ प्रवास कर जाना पड़ा। प्राचीन सौराष्ट्र का नाम तब से काठियाबाइ पड़ गया। राजस्थान के नवोत्थित राज्यों में अवन्ति का परमार राज्य, राजा औहर्ष, मुंज, सिन्धु-राज और भोज के राज्य में ११ वीं सदी के उत्तरार्ध तक बहुत प्रवल था।

श्रामं का राज्य इस बीच श्राफगानिस्तान के पश्चिम हेरात से बढ़ता हुआ मध्य एशिया में जा पहुँचा था श्रौर वहाँ के बौद्ध तुर्क, जो पुराने हुणों की ही एक शाखा थे, श्रव इस्लाम में प्रविष्ट होने लगे थे। श्रर सारी कोशिशों करके भी श्राफगानिस्तान के पठानों को जीत मुसलमान बनाने में समर्थ न हुए थे। वहां तब तक कनिष्क के वंशज शाहियों का राज्य था। बुखारा के तुकों ने उनके बहुत से इलाके छीन लिये, पर काबुल नदी की दून शाहियों के श्रिषकार में तब भी बनी थी। शाही

श्रपनी राजधानी श्रटक (सिन्ध) के किनारे ले श्राये थे। दसवीं सदी के उत्तरार्घ में 'श्रलप् तम़ीन' नामक तुर्क ने, जो बुखारा के श्रमीरों का हाजिब (द्वारपाल या प्रतिहार) था, गजनी में एक जागीर की नींव डाली। श्रलतगीन के बाद उसके बेटे की मृत्यु हो जाने पर उसके तुर्क गुलाम सुबुक्तगीन ने काबुल दून में लमगान लेकर शाहियों को श्रफगानिस्तान से खदेड दिया। शाहियों ने तब पीछे हट तुकों का मुकाबला पंजाब से श्रारम्भ किया। प्रतिहार राज्य का हास तब श्रारम्भ हो चुका था। पंजाब की रक्षा में भी वह श्रब कोई योग न दे सका।

मुबुक्तगीन के लड़के महमूद गजनवी ने हिन्दुस्तान पर १६ वार चढ़ाइयां की श्रीर शाहियों से पंजाब का राज्य छीन कन्नौज श्रीर गुजरात तक के तात्कालिक सभी राज्यों को भक्तभीर दिया। प्रतिहार राजा राज्य-पाल को भी महमूद से दबना पड़ा। साम्राज्य की प्रतिष्ठा इससे धूल में मिल गई। इसपर घट होकर चेदि (बुन्देलंखएड) के चन्देलों श्रीर गोपादि (गवालियारं) के कच्छपवात (कछ्वाहे) सामन्तों ने कन्नौज पर श्राक्रमण किया श्रीर राज। राज्यपाल प्रतिहार को मार डाला; पर महन्द्र ने उन्हें भी इसका दएड दिया। इस प्रकार पंजाब श्रीर सिन्ध तुर्कों के श्राधिपत्य में चले गये श्रीर स्वयं कन्नौज का साम्राज्य भी तुर्कों का करद बन गया। तात्कालिक श्रिभलेखों में नुरुष्क दएड नाम से एक कर प्रजा से पृथक रूप से वस्त्ल किया जाने का उल्लेख हुश्रा है, जो साम्राज्य की तरफ से तुरकों को चुकाए जाने वाले उस कर की रकम को एकच करने के लिए लगाया गया प्रतीत होता है।

महमूद की एक चढ़ाई श्रन्त में, १०२५ ई० में, काठियावाइ में सोम-नाथ पर हुई; जिसमें वह मुलतान से नाडौल होता हुआ रेगिस्तान के रास्ते अर्णिहिलपाटन होकर काठियावाइ गया। नाडौल तब शाकम्भरी के चौहानों की एक शाखा के अधिकार में था, जो आरम्भ से गुजरात के सोलंकियों के सामन्त थे। महमूद ने नाडौल लूटा, लौटते समय अवन्ति का राजा भोज श्रोर शाकंभरी के चौहान श्रादि राजस्थान के श्रानेक राजा इधर उसका रास्ता काटने को तय्यार थे, इस उर से महमूद को सोमनाथ से कच्छ श्रोर सिन्ध होकर गजनी लौटना पड़ा । सिन्ध के जाटों ने उसे काफी तंग किया श्रोर उसका बहुत सा भार हलका कर दिया ।

## §६. परमार चौहान श्रौर सोलंकी

श्रवन्ति, राजा भोज के राजत्व में, इसके बाद लगभग चौथाई शताब्दी तक श्रीर शान्ति समृद्धि का श्रमुभव करता रहा। राजा भोज श्रीर चेदि ( बुन्देल खरड ) के कलचुरि राजा कर्या ने महमूद के बाद तुकों की शक्ति की, स्रागे बढ़ने से, रोक थामका काफी जतन किया। राजा कर्ण के नेतृत्व में दिल्ली के संभवतः तंवर सामन्त सरदारों ने इरियाना पूरवी पंजाब नगरकोट (कांगड़ा ) तक के प्रदेश तुकों से वापिस ले उत्तरी राजस्थान के रास्ते सिन्ध तक धावे कर वहाँ से उनके बहुत से थाने उठा दिये (१०४४ ई०)। त्र्यवन्ति के त्र्यतिरिक्त दशपुर (मन्दसौर) त्र्यौर मेवाइ का ऋधिकांश भी परमारों के ऋधीन था ऋौर बागड़ ( डूंगरपुर-बांसवाड़ा ) पर उनकी एक दूसरी शाखा सामन्त रूप में राज करती थी। तथा समूचे पिन्छमी राजस्थान ऋौर दिन्खन पूरवी सिन्ध में छोटे-छोटे ऋनेक परमार सामन्तों ( ठकुरातों ) का ब्रास्तित्व हम उस युग में तथा बाद में १४वीं १५वीं सदी तक पाते हैं। उत्तरी राजस्थान में शाकम्भरी का चौहान राज्य भी महमूद के बाद बहुत ऋधिक प्रमुखता में ऋाया और ११वीं सदी के उत्तरार्ध में ऋणहिलपाटन का चौलुक्य (सोलंकी) राज्य भी फिर से सम्भल बैठा। वहां के अजा भीम सोलंकी ने कलचुरी राजा कर्ण के सहयोग से त्र्यवन्ति पर चढाई की त्र्यौर भोर्ज की राजधानी धारा नगरी को , घेर लिया । तभी राजा भोज का देहान्त हो गया । स्रवन्ति गुजरात का यह संघर्ष त्रागे पांच छै पीढियों तक चलता रहा। त्रवन्ति के ये परमार राजा विद्या ऋौर संस्कृति के बहुत बड़े प्रश्रयदाता थे। खास कर राजा

भोज त्रौर उसके छोटे भाई राजा उदयादित्य का नाम इस रूप में बड़ा प्रसिद्ध है। उदयादित्य का बनवाया हुन्ना उदयेश्वर का मन्दिर, जो पूर्वी मालवा में उदयपुर के पास खड़ा है, भारतीय वास्तु न्नौर शिल्प के सुन्दर-तम नमूनों में से एक है।

भीम सोलंकी के बाद उसके उत्तराधिकारी सिद्धराज जयसिंह ऋौर कुमारपाल के समय गुजरात का सोलंकी राज्य बहुत प्रवल हो उटा, जय-सिंह ने लगातार १२ वर्ष युद्ध कर समूचे श्रवन्ति राज्य पर कब्जा कर लिया। त्र्यवन्ति के त्र्यतिरिक्त दशपुर चित्तौड़ तथा उसके पूरव मेवाड़ का समूचा पहाड़ो प्रदेश, जो राजा मुंज के समय से ऋवन्ति के ऋाधिपत्य में चला स्राता था, इस प्रकार गुजरातियों के स्राधिपत्य में चला गया। मेवा इ के पहाड़ों ऋर्थात् नागदा ( एकलिंगजी ) ऋौर ऋघाटपुर ( उदय-पुर से डेढ़ मील उत्तर पूरव बेडच के पूरवी तट पर रिथत त्राहाड़ गाँव श्रीर उसके चारों तरफ दूर तक फैले खंडहर जिसके द्योतक हैं ) में गुहिल पुत्रों का राजवंश छठी शताब्दी ईसवी के उत्तरार्ध से स्थापित चला स्राता था । उसमें प्रतिहार राजा नागभट (१ म) का समकालिक राजा काल-भोज या 'वापारावल' प्रसिद्ध है, जिसने चित्तौड़ पर होनेवाले किसी स्त्ररब श्राक्रमण के समय वहाँ की रह्मा में प्रमुख भाग लिया श्रौर उसके बाद ७२७ ई० में वहाँ के मौर्य राजा से वह दुर्ग छीन लिया था ऐसी स्थाति है। परन्तु ७४४ ई० में चितौड़ पर कुक्कुटेश्वर नाम के किसी राजा का होना पाया जाता है ऋौर उसके बाद दसवीं शताब्दी के उत्तरार्घ से समूचा दिक्खिनी पूरवी मेवाइ परमारों के ऋधीन चला ऋाता था सो कह चुके हैं। अवन्ति के विजय के बाद मेवाड़ के गुहिलपुत्र अब गुजरात वालों के स्नामन्त हो गए श्रौर उनके दक्खिन बागड़ (ड्वॅॅंगरपुर-बॉसवाड़ा) के परमार राज्य का भी शीघ्र ही ऋन्त हो, वहाँ गुजरातियों के सामन्तरूप में मेनाइ के गुहिलापुत्रों की एक शाखा प्रतिष्ठित हुई । मेवाइ के पच्छिम आबू का परमार राज्य तथा आखोर-नाडील के चौहान त्रारम्भ से ही गुजरात

के सोलंकियों के अधीन उनके सामन्त थे, सो कहा जा चुका है। कुमार पाल के समय भाटी जजल या जैसल, जिसने ११५५ ई० में जयसलमेर नगर की स्थापना की थी, भी ११६१ में जीता और चालुक्यों का सामन्त बना लिया गया। उसके उत्तर जयसलमेर के पहास से पूरव काली सिंध अप्रौर दिक्खन पूरव माँडलगढ़ तक का समूचा उत्तरी और मध्य राजस्थान धीरे-धीरे कर शाकंभरी-सपादल इक चौहान राज्य में समा गया। इन चौहानों का पंजाब के गजनबी तुकों से बराबर संवर्ष चलता रहा।

### 🖇 विग्रहराज श्रीर पृथ्वीराज चौहान

कन्नीज साम्राज्य की बागडोर महमूद के ५० वर्ष बाद गाहड्वालों के हाथ में त्रा,गई। राजा चन्द्र त्रीर उसके वेटे गोविन्द के समय गाहड्वालों ने मेरठ से लेकर मुँगेर तक का सारा इलाका ले, गंगा काँठे के समृद्ध प्रदेशों को तुकों के हमलों से मुरच्चित करने का जतन किया। तभी शार्क-भरी के चौहानों ने राजस्थान से उत्तर दिक्खनी त्रीर पिन्छिमी पंजाब श्रीर हिरियान की तरफ त्रपनी सीमा बढ़ाना त्रारम्भ किया। चौहान राजा विग्रह राज चतुर्थ ने, जो प्रसिद्ध चौहान पृथ्वीराज का ताऊ (पिता का बहा भाई) था त्रीर उससे दो पीढ़ी पहले त्राजमेर-शाकम्भरों की गद्दी पर बैटा था, तुकों की एक बाढ़ को, जो वर्तमान शेखावाटी प्रदेश के बावेरा (त्रावेरक) तक चढ़ त्राए थे, रोका त्रीर त्रागे बढ़ते हुए तुकों से हांसी (त्रासिका) त्रीर सरहिन्द छीन त्रपने प्रदेश में मिला लिए। तंबरों से उसने दिल्ली का प्रदेश ले त्रापनी सीमा मेरठ के पिन्छिम त्रीर सतलज के पृरव हरियाने के रास्ते उत्तर में हिमालय तक पहुँचा दी। दिल्ली के पास फीरोजशाह के कोटले में खड़ी त्रश्रोक की लाट पर उसका एक लेख

<sup>\*</sup> नागौर-साँभर के इलाके का यह नाम इस युग में पाते हैं श्रौर माँडलगढ़ हादौती का प्रदेश भी चौहान राज्य में हो जाने से, बाद के युगों में एक श्ररसे तक इस नाम से पुकारा जाता रहा है।

खुदा है। यह लाट फीरोजशाह तुगलक श्रम्बाला जिले में साधीरा के १८ मील दक्लिन तोपरा गाँव से दिल्ली उठवा लाया था। उस लेख में लिखा है कि 'विग्रहराज ने मानों तीर्थयात्रा का प्रसंग हो ऐसे विन्ध्य से हिमाद्रि पर्यन्त विजय कर म्लेच्छां ( तुकां ) के विच्छेद ( विनाश ) ऋांदि द्वारा श्रायांवर्त को फिर से यथार्थ नाम वाला बना दिया है। चाइमान तिलक शाकम्भरीकी भूमिका स्वामी, विजयी विग्रहराज ऋव ऋपनी सन्तान ( परम्परा ) में होने वालों को कहता है कि हमने तो हिमालय से विन्ध्य के अन्तराल की भूमि को अपना करटाता बना लिया है बाकी (पंजाब त्र्यादि जिनपर तव भो तुर्क श्राधिपत्य बना था ) को लेने में श्रापलोगों का मन उद्योगशून्य न होने पावे (११६३ ई०)। पर दुर्भाग्य से उसके भतीजे पृथ्वीराज ने ग्रपने उस महान पूर्वज की उस सीख पर ध्यान न दिया त्रौर उधर जब, शाहबुद्दीन मुहम्मदगोरी ने, महन्द के उत्तराधि-कारियों से गजनी का अधिकार छीन मुलतान गुजरात और पंजाब की तरफ अपने कदम बढ़ाने आरम्म कर दिये थे, पृथ्वीराज अपने पूरवी पड़ोसी ग्रीर स्वजातीय जभौती (ब्रन्देलखंड) के चन्देलां से उलभ श्चपनी शक्ति बरबाद करता रहा।

मुहम्मद गोरी ने गजनवियों से पहले मिन्ध ले सांधे गुजरात की तरफ बदना चाहा। वहाँ राजा कुमारपाल मोलंकी का देहान्त हो चुका था और उसके नावालिंग वेटे मूलराज दिताय की संरक्तिका रूप में उसकी माता शासन यूत्र सँभाले थी। आबू के समीप कायद्रां गाँव में गुजरातियों ने आबू के परमार राजा धरणीवराह के नेतृत्व में तुकों को बुरी तरह हराया और भौज का बड़ा अंदा केंद्र कर लिया। गुजरातियों ने उन कैदियों को हिन्दू बनाकर अपनी जातो में मिला लिया (११७८ ई०)। इस प्रकार गुजरात की तरफ अपनी दाल न गलती देख मुहम्मदगोरी ने कमजोर गजनवी शासकों से पंजाब छीन दिल्ली प्रदेश की तरफ मुँह फेरा। शाक- भरी का चौहान राजा पृथ्वीराज अपने सीमान्त की इन बड़ी बड़ी घट-

नाश्रों के प्रति श्रव तक बेहोश पड़ा था। पर सरहिन्द से श्रागे बढ़ने पर पानीपत के पास तरावड़ी के मैदान में उसने इन पच्छिमी श्राकान्ताश्रों की बाढ़ को रोक लिया। मुहम्मद को बुरी तरह हारना पड़ा श्रीर उसकी सेना तीन तेरह हो गई। वह स्वयं भी घायल हुआ। पृथ्वीराज ने तरावड़ी से श्रागे बढ़ १३ मास के घेरे के बाद तबरहिन्द (सरहिन्द) का किला तुकों से छीन लिया। पर महमूद इतने से हताश होने वालान था। एक वर्ष लाहौर में ठहर कर उसने युद्ध की पूरी तय्यारी की श्रीर श्रगले वर्ष उसी तरावड़ी के मैदान में पृथ्वीराज को परास्त कर कैंद्द कर लिया श्रीर मार डाला (११६२ ई॰)।

तरावड़ी से मुहम्मद सीधा अजमेर की स्त्रोर बढ़ा स्त्रौर पृथ्वीराज के बेटे गोविन्दराज को अजमेर की गदी पर अपने सामन्त रूप में बिटा, तथा अपने एक वर्ड गुलाम कुनुबुद्दीन ऐवक को एक बड़ी सेना के साथ दिल्ली प्रदेश पर कब्जा करने को छोड़ वह गजनी लौट गया।

### §प्त. दिल्ली की पहली सल्तनत श्रीर राजस्थान

पर पृथ्वाराज के भाई हरिराज ने श्रजमेर गोविन्द से छीन लिया श्रीर श्रपने सेनापति चतरराज को एक बड़ी सेना दे कुतुबुद्दीन का मुकाबला करने देहली की श्रोर भेजा। कुतुबुद्दीन चतरराज को ठेलता हुआ श्रजमेर तक श्राया। इरिराज को तब श्रजमेर खाली करना पड़ा।

उत्तर राजस्थान के चौहानों के पतन के बाद कजीज के भारतीय साम्राज्य के प्रदेश एकबार फिर तुर्क श्राक्रमण के लिये खुल गए। मुहम्मद गोरी ने दो साल बाद कन्नीज साम्राज्य पर भी चढ़ाई की। सम्राट गोविन्दचन्द्र का बेटा सम्राट जयचन्द्र इटावे के पास चंदावर के मैदान में तुर्कों के साथ लड़ता हुन्ना मारा गया (११६४)। तुर्कसत्ता श्रामके ४-५ सालों में सब्चे गंगा जमना दोन्नाव (प्राचीन कुरु श्रीर पञ्चाल देशों) में, बनारस तथा गंगा के दिक्खन दिक्खन काशी श्रीर मगध तक जा पहुँची। सम्राट् जयचन्द्र के पुत्र सम्राट् हरिश्चन्द्र ने तब राजधानी कन्नौज की रहा। का भार, जो श्रव सीमान्त का एक दुर्ग था, श्रपने बदायूँ के राठौड़ सामन्तों पर छोड़ गंगा के उत्तर श्रवध में हट कर श्रपनी स्वाधीनता की लड़ाई जारी रक्खी।

राजस्थान में दिल्ली-श्रजमेर नागौर तुकों के श्रिषकार में श्रा गए थे। तुकों ने उसके श्रागे बढ़ने के श्रानेक जतन किए, पर सफलता न मिल सकी। रणथंमोर तथा नाडौल-जालौर के चौहान तथा मेवाह के गुहिल-पुत्र, जो पहले गुजरात के सोलंकियों के सामन्त थे लेकिन श्रव स्वतन्त्र हो गए थे, उन्हें मालवा-गुजरात की तरफ बढ़ने से बराबर रोकते रहे। उत्तर-पिच्छिमी सीमान्त पर इसी तरह जयसलमेर-पूंगल का भाटी राज-पुलतान श्रोर सिन्व की तरफ से उनके हमलों को रोके रहा। १२३४ में मेवाह के राजा जैत्रसिंह ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतिमिश को, जो रणथंभोर ले उज्जैन को लूट नागदा (एकिलंगजी) के रास्ते गुजरात (श्रयहिल-पाटण) पर चढ़ाई करने जा रहा था, करारी हार दी। मेवाह का नाम तब से इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। दो वर्ष वाद इल्तुतिमिश की मृत्यु हुई श्रौर चौहान राजा वाग्भट ने रणथम्भोर तुकों से वापिस ले लिया।

इल्तुतिमश के बाद १२३७ में बल्वन को भी इसा तरह मेत्राइ के महा-रावल समरसिंह से हार खानी पड़ी।

दिल्ली से गुजरात काठियावाइ के बन्दरगाहों को जाने का सबसे छोटा मार्ग वह है जो दिल्ली से रेवाई। नारनौल रींगस श्रथवा रेवाई। से श्रलवर राजगढ़ बसवा जयपुर होकर, श्रयीत दिल्ली के दिक्खन मेवात के श्रत्यन्त दुर्गम पहाडी प्रदेश के एक या दूसरी तरफ से होकर श्रजमेर श्रीर वहाँ से श्राडावला की ऊँची श्रीर दुर्गम पहाडी धार के नीचे नीचे पिच्छिमी मरुस्थल की सीमा पर से गुजरता हुश्रा श्राबू की छोह में से जाता है। दूसरा रास्ता जमुना के पिच्छिम मथुरा या श्रागरा से चंबल के बाँये किनारे बयाना, उतगीर, रखर्यभोर, इन्दरगढ़ होता हुश्रा चंबल पार कर कोटा तक श्राया है, जहाँ उसकी दो शाखाएँ हो गई हैं। एक तो कोटा मुकुन्दरा से पारियात्र श्रोर श्राडा वला के बीच रतलाम दीहद होते हुए गुजरात के रेवा कांटा मैदान में जा उतरा है श्रोर दूसरा इन्दरगढ़ या बून्दी से दिक्खन चंबल को बिना पार किये माडलगढ़ होकर बनास के साथ साथ नर्मदा (एकलिंग) श्रोर उदयपुर होता हुआ मेवाड़ के भोमट प्रदेश में मही श्रोर सावरमती के बीच पनढाल का काम करने वाली पहाड़ों की धार के साथ श्रह्मप्रभदेव होकर गुजरात के मही कांठे में उतरता है।

सल्तनत युग के श्रारम्भ से दिल्ली के दिक्लनपिच्छम प्राचीन मत्स्य देश वहाँ मेवों की बस्ती होने से मेवात कहलाने लगा था। मेव लोग पुराने शकों के वंशज थे। समूचे पूरवी राजस्थान में मेव मीणों श्रादि की बस्तियों, तथा श्रानेक स्थानों पर उनके श्रधिकार की बात इस युग में इम बराबर सुनते हैं। मेव लोग तब भी बड़े लड़ाके श्रीर दुर्दमनीय थे। श्रीर दिल्ली की तुर्क सल्तनत को मेवश्रातंक उस युग में बराबर सताता रहा। गयासुद्दीन बल्बन (१२६६-१२८६) के बाद तक मेव समस्या उन्हें परेशान किए रही। श्रातः दिल्ली श्राजमेर के रास्ते राजस्थान से होकर गुजरात पर कोई बड़ा सैनिक श्राक्रमण करना तब तुकों के लिए प्रायः सुष्कर था। इसके लिए उन्हें प्रायः मेवात का चक्कर काट कर मधुरा या श्रागरे से चंबल के साथ साथ श्रानेवाले दूसरे रास्ते को ही श्रपनाना होता था इसमें रणथंभोर श्रीर मेवाइ के राज्य उनके प्रधान बाधक थे। ग्वालियर श्रीर रखथंभोर लेने के श्रनेक प्रयत्न किए जाते रहे पर कोई स्थायी सफलता न हुई। श्रतः श्रवन्ति श्रीर गुजरात के राज्यों के बीणवीर्य रहने पर भी उन पर तुर्क श्रधिकार न हो सका।

# §९. तुर्क विजय श्रीर पुराने राज्यों का सफाया

१२६१ में जलालुद्दीन खिलजी ने रख्थम्मोर पर फिर आक्रमख किया। इसे तो वह न ले सका पर अवन्ति (जिसे श्रव मालवा कहा जाने लगा था के परमार राज्य को छिन-भिन्न करने में वह सफल हुआ। इसी बीच उसके भतीजे ऋलाउद्दीन खिलजी को भिलसा (प्राचीन विदिशा, पूर्वी मालवा) पर ऋषिकार करने में भी सफलता मिली। गद्दी पर बैठने के बाद ऋलाउद्दीन ने एक बार फिर ऋबन्ति से मेवाइ होकर गुजरात के ऋणाहिलपाटन पर सीधा जाने का जतन किया। पर चितीइ, जो जैत्रसिंह के समय गुहिल पुत्रों की पुरानी राजधानी नागदा के इल्तुतिमश द्वारा उजाड़ी अपने के बाद से ऋब मेवाइ की राजधानी था, के रावल समर्सिंह से उसे हारना पड़ा। तब उसने ऋपने भाई को एक बड़ी सेना दे मेवाइ की दिस्वनी परिक्रमा कर रतलाम दोहद से गुजरात की प्रमुख नगरी ऋग्रासावल (ऋहमदाबाद) होकर पाटन पर धावा बुलवा वहाँ के चालुक्य राज का ऋन्त कर दिया (१२६७-६८)।

राजस्थान के बचे हुए राज्य इस प्रकार ऋब तीन तरफ से घिर गये।

१३०१ ई० में रख्थम्भोर लिया गया ऋौर १३०२ में ऋलाउदीन ने
चित्तौड़ को जा घेरा (फरवरी १३०३ ई०)। रावल समरसिंह का तक
देहान्त हो चुका था ऋौर रावल रत्नसिंह वहां की गद्दी पर था। छै मास
के घेरे ऋौर भारी विनाश के बाद चित्तौड़ पर तुर्क ऋधिकार हो गया

(१६ ऋगस्त १३०३ ई०)। रत्नसिंह की सुन्दरी रानी पद्मावती या
पद्मिनी ऋौर ऋन्य सैकड़ों वीरांगनाऋों ने जौहर कर ऋपने सम्मान की
रख्ना की। उसके बाद १३०५ -११ तक मारवाइ के जालौन, नाडौल,
सिवाखा, भीनमाल, सांचौर ऋादि के चौहान सोनिगरे ऋादि राज्य भी,
जो चालक्यों के पुराने सामन्त थे, जीते गए ऋौर जयसलमेर पर हमला
कर तुकों ने उसे भी उजाइ दिया। फलतः राजस्थान के प्रायः सभी पुराने
राज्यों का, जिनका उदय प्रतिहारों के सामन्त रूप में हुऋा था, ऋब ऋन्त
हो गया; ऋौर तुर्क ऋाधिपत्य निर्द्धन्द भाव से सर्वत्र छा गया।

## §१०. मेवा**ड़ का स्वा**धीनता युद्ध

चिचौद में ऋलाउद्दीन ऋपने बेटे सिज्जलां को छोद गया था। मेवा

में गहलोतों के मुख्यवंश का श्रान्त रावल रत्नसिंह के साथ ही साथ हो सुका था। पर मेवाड वालों ने गहलोतों की एक छोटी शाखा के राखकों के नेतृत्व में, जो सीसोदा गांव के जागीरदार होने से सोसीदिया कहलाते हो, मेवाड के दिखनपिन्छिमी पहाड़ों में छिपकर श्रापनी स्वाधीनता की चेघाएँ जारी रक्खी। उधर जालौर के सोनिग्रा चौहान कान्हड़देव का छोटा भाई श्रीर उत्तराधिकारी राव मालदेव भी दिक्खनी मारवाड़ के पहाड़ों में उपद्रव मचाये था। इसीसे दिल्ली से गुजरात जानेवाला व्यापारिक मार्ग सदा खतरे में रहता। इस समस्या को सुलभाने श्रीर एक तीर से दो शिकार मारने की नीति से मालदेव को तुकों की तरफ से चित्तीड़ का श्राधिकारी बना दिया गया।

१३२५ ई० तक का समय दिल्ली की तुर्क सन्तनत के लिए उत्कर्ष का था। राजधानी की अनेक क्रान्तियों और यदा परिवर्तनों के बावजूद उसकी धाक सारे भारत पर बनी थी। पर १३२५ में गयामुद्दान तुगलक की मृत्यु और मुहम्मद तुगलक के गद्दी पर बैठते ही मेवाड़ वालों ने महाराणा हम्मीर के नेतृत्व में सोनिग्रों से चितौड ले तुर्क सन्तनत के उम आतंक को चुनौती दी। इसके बाद मुहम्मद तुगलक के अहमकपन और दुःस्साहसपूर्ण अदूरदर्शी कार्यों के कारण साम्राज्य भर में अन्यवस्था और विद्रोह फैल गया।

हमीर क्षेत्रसिंह (खेता) और लक्षसिंह (लाग्या) के समय साम्राज्य विघटन की उस प्रक्रिया का मेवाइ ने लाम उठाया। मुहम्मद तुगलक के उत्तराधिकारी फीरोज तुगलक के बाद दिल्ली के तुर्कों की ताकत नाम मात्र को रह गई और समरकन्द के तुर्क मुलतान तैमूरलग (लंगड़े) के भारत अभियान (१३९८) के बाद उसकी रही सही प्रतिष्ठा भी धूल में मिल गई; और मेवाइ के दोनों बाजुओं पर मालवा और गुजरात में, तब दो भारतीय मुस्लिम राजवशों की स्थापना हुई। मालवे के मुल्तान पठान ये और गुजरात के थानेसर के पास रहने वाले टॉक (तक्षक) क्षत्रिय; जो फीरोज तुगलक के समम ही मुस्ल्यान बने थे। वे दोनों पहले दिल्ली सस्तनत के प्रान्तीय शासक थे जो अब स्वतन्त्र हो गए।

पिछमी राजस्थान में सिरोही जालोर आदि पर गुजरात वालों का अधिकार था और उत्तर में नागौर प्रदेश पर भी उन्हीं का स्वेदार रहता था। उसके उत्तर में शेखावाटी झूँझणू तक दिल्ली के अधीन हिसार के हािकम नवाबों के अधीन ये और उत्तरपूरव में मेव मीणे आदि अपने छोटे छोटे ठिकानों में प्रायः अर्थ स्वतन्त्र अवस्था में बने थे तथा राजगढ़ (दिक्खनी अलवर राज्य) का बड़गूजरों (गुर्जर प्रतिहारों) का ठिकाना चला आता था। गवालियर नरवर के कच्छपघातों से अपना प्रदेश निकल जाने के बाद चौदहवीं सदी के मध्य में वे लोग इन मेवों के प्रदेश में राजगढ़-द्यौंसा के बड़गूजरों के पास आ रहे थे और धीरे धीरे उन सरदारों को जीत करके अपना अधिकार वहां फैला रहे थे।

इसी प्रकार पिन्छिमी राजस्थान के उत्तरी अश जांगल देश में प्राचीन योधेयों के छोटे छोटे पंचायती राज्य किसी न किसी रूप में अवतक घले जाते थे। उनके दिक्खनपिन्छम भाटियों ने जयसलमेर राज्य को पुनः संगठित करना शुरू कर दिया था और इनके थाने पूंगल और मोजगढ के प्रदेशों तक फैले थे।

मध्य मारवाड़ में मण्डोवर का ब्राह्मण प्रतिहार वंश, जो नौवीं सदी में भीनमाल कन्नौज के प्रतिहारों के सामन्त रूप में उठा था, किसी न किसी रूप में बचा था। इन प्रतिहारों का नागौर के तुर्क-मुस्लिम थाने से बराबर सवर्ष चलता रहता था।

रोष दिन्खनी मारवाइ और सिन्ध के थर पारकर प्रदेशों तक गुज-रात के सोलंकियों और शाकम्भरी के चौहानों के तथा उनके मुख्य सामन्त आबू के परमारों, नाडौल-जालौर के सोनिम्रा चौहानों आदि के पतन के बाद, उनके वशज चौहान (सोनिम्ने वालेचे देवड़े) परमार (सोढे, साँखले) राष्ट्रकृट (राठौड़) आदि वंशों के राजपुत्र अपने छोटे छोटे कोटलों और गढों में प्रायः स्वतन्त्र जीवन बिताते थे. कोई संगठित राजतन्त्र न था।

## § ११. हिन्दुश्रा सुल्तान

मेवाड़ का नवोत्थित राज्य, इस प्रकार उस समय चारों ओर की मुस्लिम रियासतों और अर्धस्वतन्त्र निरंकुश ठिकानाशाहियों के बीच एकमात्र स्थानीय व्यवस्थित राज्य था, जो राजस्थानियों को चारों ओर की अव्यवस्था, अराजकता और विदेशी एवं विधर्मी सत्ताओं के उत्पीड़न के बीच आशा और विश्रव्धि का संदेश देता और हिन्दुओं को, विदेशी आक्रमक तुर्कों और उनके सहयोगी देसी मुस्लिम राज्यों के विषद्ध संगठित मोर्चा छेने का अहान सा करता प्रतीत होता था। फलतः राजस्थान-गुजरात के अनेक अधिकारभ्रष्ट पुराने राजवंशी और महत्वाकांक्षी लाग मेवाड़ के झंडे के तले एकत्र होने लगे। इससे मेवाड़ की सामरिक शक्ति दिनों दिन बढ़ती गई और उस समय इस तरफ उसके एकमात्र व्यवस्थित राज्य होने से क्यापारी वर्ग की मुरक्षा के कारण आर्थिक दृष्टि से भी उसकी स्थिति मजबूत होती गई, जो महाराणा लाखा के समय जावर में चांदी की खान निकल आने से और भी चमक उठी।

दिक्खन-पिच्छम मारवाइ के वर्तमान मल्लाणी परगने में राठोड़ों का एक वंश सेतकुमार के पुत्र सीहा के वंशधरों का उस युग में था जिन्हें कन्नीज के अन्तिम सम्राट् जयञ्चंद्र का वंशधर कहा जाता है। पर सम्राट जयञ्चन्द्र, जैसा कि हम कह जुके हैं, राठौड़ नहीं गहड़वाल था, जो राठौड़ों से बिलकुल अलग एक पुराना राजवंश है, अतः स्वर्गीय पं० गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने उनका, गहड़वालों के सामन्त बदायूं के राठौड़ों का वंशधर होना, माना है। पर वह भी अनुमान मात्र है। क्योंकि अबतक कोई प्रमाण नहीं मिला कि सेतकुमार या उसके वंशज गंगा कांठे से राजस्थान में आए हों। इसके विपरीत राव सीहा का स्मारक पत्थर पाली के पिच्छमोत्तर १४ मील पर मिला है। मारवाइ के उस गोड़वाइ प्रदेश में हस्तिकुंडी के राठौड़ों का एक वंश ११ वीं सदी में पहले से था जिसे संभवतः नाडौल के चौहानों की किसी शाखा ने समाप्त किया होगा। सेतकुमार और सीहा उन्हीं के वंशघर हो सकते हैं। उनके वंशघरों ने १४ वीं सदी के प्राथमार्थ में कभी जाकर मल्लाणी में, खेड़ के गुहिलों से वह स्थान ले अपना ठिकाना बांधा, जो

धीरे धीरे वहां प्रबल होता गया।

चौदहवीं सदी के उत्तरार्घ में उसी वंश के एक सरदार राव चूंडा ने मण्डोवर का किला जो पहले ईदा खांप के प्रतिहारों का था और उनसे नागौर के तुर्कों ने ले लिया था, ईदों की मदद से ले लिया। नागौर वालों से रक्षा पाने के लिए चूंडा ने अग्ने बड़े लड़केर णमल को मेवाड़ भेजा और महाराणा लाखा से अपनी लड़की हंसा का सम्बन्ध कर दिया।

हंसा और महाराणा लाखा का पुत्र महाराणा मोकल बड़ा प्रतापी हुआ। उसने मारवाड़ में नागौर पर चढ़ाई की और मंडोवर का दुर्ग रणमल को सौंप दिया; तथा दिक्खिनी मारवाड़ में गुजरात वालों के ज़ालौर के थाने को क्या दिया। नागौर के शासक फीरोज तथा उसके स्वामी अहमदशाह गुजराती की सेनाओं को उसके सामने भाग जाना पड़ा। इसके बाद अजमेर और सांभर के इलाकों पर दखल कर उसने दिल्ली सल्तनत को भी कंग दिया तथा पुष्कर के महावराह के मन्दिर में सुवर्ण तुला दान किया।

नागौर और जालौर की अपनी पराजयों का बदला चुकाने के लिए
गुजरातियों ने १४३३ ई. के करीब बागड़ की तरफ से एक बर्ड़ा सेना
लेकर मेवाड़ पर आक्रमण किया। इसके मुकाबले पर जाते समय रास्ते
में ही अपने पिता के एक दासोपुत्र भाई के षड़यन्त्र के कारण थोड़ी
उमर में ही महाराणा मांकल का देहान्त हो गया। पर उसका पुत्र
कुम्भा इससे भी प्रतापी और प्रतिभाशाली राजा निकला। अपने पिता
के खूनियों से बदला चुकाने के बाद उसने मेवाड़ के दिन्खन सिरोही
आबू और ईडर तक के प्रदेशों पर कब्जा कर गुजरातियों के खिलाफ
अडावला के दिन्खनी घाटों की मोरचाबन्दी पक्की कर दी। मालवे की

स्वतन्त्र पठान सस्तनत के प्रथम संस्थापक हुशंगशाह गोरी (१४१५-१४३३ ई.) का पुत्र गजनी खां मुहम्मद लगभग कुम्भा के साथ ही साथ मांड्र की गही पर बैठा था। १४३६ में उसे मार महमूद शाह खिलजी मांड्र का सुस्तान बन बैठा। अपने पिता का मारने के षड़यन्त्र के कुछ अपराधियों के महमूद के पास शरण लेने के अपराध में कुम्भा ने उसपर आक्रमण किया और सारंगपुर के पास मालवियों की सेना को ध्वस्त कर मांड्र को जा घेरा: तथा वह दुर्ग पठानों से ले महमूद को कैद कर चित्तौड़ ले आया, जहां छै मास तक कैद में रहने के बाद संभवतः गागरीन और सारंगपुर तक का मालवे का समूचा इलाका मेवाड़ को देने के बाद वह छूट कर मांड्र जा सका।

मेवाड़ के उत्तरपूरव मांडलगढ़ बंबावदा वगू मैसरोड़गढ़ आदि के प्रदेश में नाडोल के चौहान हरराज या 'हाड़ा' के वंशधरों का अधिकार महाराणा हमीर के सामन्तों के रूप में चला आता था। हमीर के समय देवीसिंह हाड़ा वगूं का ठिकानेदार था और उसने महाराणा की आज्ञा से वहां से उत्तर ढूंढाड़ में बढ़ कर बूंदी का प्रदेश वहां के मीणा सरदारों से छीन लिया था। हमीर के बाद बूँदी के हाड़ों ने मेवाड़ से स्वतन्त्र होने के अनेक जतन किये पर महाराणा खेता, लाखा, मोकल और कुम्मा के आगे उनकी न चली। मालवे वालों से होने वाले युदों के कारण मेवाड़ को अपने उस पूरवी प्रदेश की हढ़ नाके बन्दी करनी आवश्यक थी। अतः महाराणा ने मांडलगढ़ आदि का सारा पूरवी प्रदेश बूंदी से छीन लिया।

बूँदी से उत्तर रणथंभोर और टोडा भीम तक का प्रदेश भी दिल्ली से उसी सिलसिले में लिया गया। उत्तर में उसने दिल्ली सस्तनत से अजमेर नरैना चाटस आंबेर और खादूं के प्रदेश दखल कर वर्तमान शेखाबाटी में खण्डेला तक धावे किए और डीडवाणा के नमक के आकरों से कर वस्तल किया। दिल्ली के सैयदों और गुजरात वालों को तब मेवाइ की सत्ता माननी पड़ी और उन्होंने महाराणा को छत्र भेंट कर हिन्दुआ सुल्तान का विषद प्रदान किया (१४३७ ई०); जो तब से मेंबाड़ के महाराणाओं का विरुद चला आता है। अपनी इन पराजयों का प्रतिकार करने को मालवा गुजरात के मुल्तानों ने तैयारी कर १५४३-६० तक मेंबाड़ पर अकेले अकेले और सम्मिलित रूप से चढ़ाइयां की, पर उन्हें सफलता न मिली।

मारवाड़ में राठौड़ राव रणमल के पुत्र जोधा को महाराणा ने गुज-रात के मुस्लिम केन्द्र नागौर जालौर आदि के मुकाबले में सामन्त रूप में खड़ा किया था (१४५३ ई०)। नागौर का मुस्लिम केन्द्र पिन्छमी राजस्थान में राजनीतिक खुराफात का अड्डा बना हुआ था। कुम्मा ने (१४५६-५८ तक) उस पर तीन आक्रमण किए और अन्त में १४५८ में गुजरात के मुल्तान कुतुबुद्दीन की विडम्बना करते हुए राजस्थान में "शकों (मुस्लिमों, तुर्कों) के महाबुध की उस जड़ को, वहां का गढ़ खहा, खाई को पाट और बड़ी मस्जिद समेत सारे नागौर शहर को जलाकर खाक और गांचर भूमि में परिवर्तित करके, जांगल देश से उखाड फैंका। मूल के नष्ट हो जाने पर दूर तक उसकी शाखाओं और पत्तों की तरह फैले अन्य मुस्लिम केन्द्र मानों अपने आप ही मुरझा गए और नष्ट हो गए। तभी महाराणा की सहमित से राव जोधा ने मंडोवर के समीप ही वर्तमान् जांधपुर की नींव डाली (१४५९ ई०) अपने लिए एक नए राज्य 'बीकानेर' की स्थापना की (१४६५ई०) अपने लिए एक नए राज्य 'बीकानेर' की स्थापना की (१४६५-७२ ई०)।

उस प्रदेश में जोहियों (प्राचीन योधेयों) का पंचायती राज्य किसी न किसी रूप में तब तक चला आता था, सो कहा चुका है। परन्तु उसमें जनपदमिक्त की भावना का धीरे धीरे लोप होकर वह अब एक तरह की निरंकुश कुलीनशाही (आलिगार्की) बन गया था। अतः जोहियों की साधारण जनता या प्रजा जाट आदि उनकी विरोधिनी हो रही थी। इसके अतिरिक्त जयसलमेर पूगल के भाटियों से भी जोहियों के संघर्ष चल रहे थे। राव बीका ने जाटों की नेतृ कर्णी (चारणी) की, जिसमें तब वहां कुछ अलौकिक शक्ति समझी जाती थी, सहायता से जाटों को अपने साथ मिला, जोहियों को परास्त कर और भाटियों का

उधर बढ़ना रोक धीरे धीरे वह सारा प्रदेश दखल कर लिया।

इसी प्रकार द्वंदाढ़ में गवालियर-नरवर के कच्छपघात (कछवाहै) सामन्त दिल्ली के सल्तान फीरोज शाह तुगलक के समय, उसके सामन्त रूप में तंबरों द्वारा वह प्रदेश दखल कर लिया जाने (१३७५ ई॰) पर चौदहवीं सदी के उत्तरार्ध में, वर्तमान अलवर राज्य के दिक्लिन माचेडी, राजोरगढ़ द्यौसा के बडगूजरों के पास आ रहे थे। और बडगुजरों तथा आसपास के मीणा सरदारों से उनके इलाके छीन वहां धीरे धीरे अधिष्ठित हो रहे. यह कह चुके हैं। चौसा माचेडी के बहुगुजर दिल्ली के सुल्तान बहुलोल लोदी के सामन्तों के रूप में १४६८ ई० तक मौजूद थे। महाराणा कुम्भा द्वारा १४३७-६० ई० तक समूचा द्वंदाङ जीत लिया जाने के बाद कछवाहे अब वहां आम्बेर में मेवाड के सामन्त रूप में प्रतिष्ठित हुए। उसके उत्तर और बीकानेर के पूर्वोत्तर, वर्तमान शोखावटी से हिसार सिरसा तक का प्रदेश तब दिल्ली सल्तनत के अधीन, हिसार के किलेदार के नीचे था। वहां बहलोल लोदी द्वारा दद्वे के चौहानों के एक वंशघर बालक को धर्म परिवर्तन के बाद कायम खां नाम से हिसार का हाकिम बनाया गया। उसके वंशधरों ने, झूं झणू वाटी ( वर्तमान शोखवाटी ) के प्रदेश में फतहपुर नाम से एक वस्ती वसा, वहां एक नई जागीर की स्थापना इसी युग में की। समूचा मेवास अहीरवात इस प्रकार तब देहली सल्तनत के अधीन था। दिल्ली के अधीन इन मुस्लिम रियासतों का मेवाड़ के इन सामन्तो और सहयोगियों से बराबर संघर्ष चलता रहा।

दिक्खन में उसी प्रकार आडा वला के दिक्खनी ढालों मही के उपरले कांठे में स्थित बागड़ (डूंगरपुर) का गहलोत राज्य जो १३वीं सदी में गुजरात के चाल्क्यों के सामन्त रूप में उठा और उनके पतन के बाद स्वतन्त्र हो गया था, भी अब मेवाड़ का सामन्त बन गया। आबू सिरोही तथा ईडर पर आधिपत्य स्थापित कर मेवाड़ वालों ने गुजराती मुसलमानों के विकद्ध आडा वला के सभी नाकों की उधर पक्की मोरचा बन्दी कर दी। परन्तु आबू के पिन्छम दिक्खनी मारवाड़ में

जालीर का मुस्लिम थाना बना रहा। इस प्रकार महाराणा कुम्भा के नेतृत्व में मेवाड़ का यह नवीत्थित राज्य उत्तर भारत की प्रमुख शक्तियों में से एक बन गया।

राणा कुम्मा न केवल अपने पड़ोसी राज्यों से सिन्ध विग्रह में ही चौकन्ना था, बल्कि उसने अपने समय के नए उठे राज्यों और उनके शासकों से अपने सम्बन्ध बनाने में भी, तत्ररता दिखाई। काश्मीर के प्रगतिशील और उदार मुस्लिम राजा जैनलआवदीन से उसके सम्बन्ध अच्छे थे और उसने तथा उसके जामाता, काठियाबाइ में जूनागढ के यादव राजा मंडलीक ने जैनलआवदीन के राज्यारोहण पर उपहार लेकर अपने दूत मेजे थे। यह बात हमें समकालिक कश्मीरी किव जोनराज कृत दितीय राजतरंगिणी से विदित होती है। इसी प्रकार दिक्खन में कर्णाटक के विजय नगर राज्य से भी उसका सम्पर्क कायम मालूम होता है। क्योंकि महाराणा स्वयं मराठी और कन्नड का अच्छा विद्वान था, और उसके रचे संगीतरत्नाकर की उपलब्ध एक मात्र प्रति, जो अब बीकानेर के राजकीय पुस्तकालय में है, कनाडी टीका के साथ ही उपलब्ध हुई है; और उसमें कनाडी टीकाकार ने महाराणा के सब विरुदों को अपने आश्रय दाता विजय नगर के राजा पर भी घटाने का प्रयत्न किया है।

## § १२. राजपूतों का उदय

महाराणा कुंभा केवल एक बड़ा विजेता और सुशासक ही नहीं अपित एक बड़ा निर्माता, विद्याप्रेमी और सुसस्कृत विद्वान भी था। मालवे के सल्तानों पर पाई विजय का स्मारक रूप, चितौड़ में उसका बनवाया कीर्तिस्तम्भ, जो हिन्दू मूर्तिशास्त्र का पत्थर में तराशा गया विश्वकोष समझा जाता है, भवननिर्माण और मूर्तितक्षण कला का एक अनूठा नमूना है। इसी प्रकार उसके बनवाये कुंभलगढ़ और उसके पास कुंभस्वामी आदि के मन्दिर तथा उसी युग का बना राणपुर का जैनमन्दिर भी उस युग के राजस्थानी वास्तु (भवन निर्माण कला) के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। साहित्य नाटक सगीत ज्योतिष और वास्तु पर महाराणा कुंभा के रचे या अपनी देख रेख में लिखवाये अनेकों प्रन्थ

उपलब्ध होते हैं; जिनमें उस युग के इतिहास की सामग्री भी बहुत प्रचुर मात्रा में है जिसका अध्ययन समग्र भाव से करने का अभी तक कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। महाराणा कुंभा संस्कृत, मराठी, कनाड़ी, मेवाड़ी आदि अनेक भाषाओं का ज्ञाता था और उन सब में रचना का भी उसे शौक था। उसे इतिहास का भी शौक था और उसने पिछले युग में तुर्क आक्रमणों के कारण नष्टभ्रष्ट विस्मृत और विल्वसप्राय मेवाड़ के पुराने गुहिलपुत्र राजाओं की वंशावली को अभिलेखों, दानपत्रों और प्रश्चित्तयों आदि की खोज अध्ययन द्वारा शुद्ध कराने का जतन भी किया था, यह बात हमें उसके कुंभस्वामी के मन्दिर की प्रशस्त तथा एकलिंग माहात्म्य आदि से प्रकट होती है। इस रूप में उसे पुरातत्व संशोधन की वर्तमान आलोचनात्मक और तुलनात्मक वैज्ञानिक पद्धति का राजस्थान में यूर्पी विद्वानों से भी बहुत पहले और प्रथम प्रवर्तक कहना चाहिए।

. ऐसा माॡम होता है कि महाराणा ने नष्टप्राय प्राचीन या मध्य-कार्लीन, सब तरह की हिन्दू परम्पराओं और सामाजिक संस्थाओं के आदर्शों को पुनुरुजीवित करने का जतन किया हो। तुर्कों के विरुद्ध प्रथम सफल विद्रोह कर**ने** और उत्तर भारत में, सर्वप्रथम, उनसे स्वतन्त्र, एक प्रबल और अग्रसर हिन्दू राज्य की स्थापना करने के कारण मेवाड़ राज्य, और भारत के हिन्दुओं का नेता बना हुआ था। अतः दक्खिन के विजय नगर राज्य की तरह यहाँ भी हिन्दू-संस्कृति, विद्या, कला और समाजादशौँ को पुनरुद्धावित करने का प्रयत हुआ हो, यह स्वाभाविक है। इस सिछ-सिले में हिंदू समाज व्यवस्था के आदर्श-वर्णव्यवस्था की पुनः स्थापना के विचार के समय क्षत्रिय वर्ण के पुनः संगठन के आन्दोलन का विचार भी काम कर रहा होगा। तेरहवीं सदो के अन्त में तुर्क विजय के कारण गुजरात राजस्थान के सब पुराने राजा या सामन्त वर्ग अधिकारच्युत हो चुके थे। उनके वंशभर, कुलाभिमान के कारण अपने को तब राजपुत्र कहकर परिचय देते रहे होंगे। मेवाड़ के झण्डे तले एकत्र होने वाले एसे अनेक राजपुत्रों या राजवंशियों का उल्लेख इम ऊपर कर आये हैं। स्वभावतः ही उनमें समान कुलशील वालों से ही विवाह सम्बन्ध आदि करने की प्रवृत्ति रही होगी; और उनकी वास्तविकता की पहचान की आवश्यकता अनुभव होती रही होगी। इस प्रकार राजस्थान के क्षेत्र में उस समय तक ज्ञात प्राचीन राजवंशों की गिनती की गई और राजपूतों के छत्तीस कुलों की संख्या अन्तिम रूप से प्रसिद्ध हुई। राजपूतों की विशिष्ट जाति का विचार हम पहले पहल इसके बाद ही पाते हैं।

राणा कुम्मा को अन्तिम अवस्था में (१४६० ई० के बाद) उन्माद रोग हो गया था। उसी दशा में उसके बहे लड़के उदयसिंह द्वारा राज्य लोम से १४६८ में उसका खून हो गया। उदयसिंह ने मेंबाड़ की जनता और सरदारों के कोप से बचने के लिए पड़ोस के समन्त राज्यों तथा शत्रुओं को, गुजरात-मालवा और दिल्ली की मुस्लिम सल्तनतों को, मेंबाड़ के अनेक इलाके देकर उनकी सहायता से अपना पक्ष मजबूत करना चाहा। इस गड़बड़ी में मेंबाड़ की शक्ति को काफी धक्का लगा और माराबड़ के जोधपुर बीकानेर तथा अजमेर ढूंढाड़ आदि के प्रदेशों पर मेंबाड़ का नियन्त्रण कुछ शिथिल पड़ गया। पर पितृवाता और राष्ट्रद्रोही उदयसिंह मेंबाड़ की गद्दी को अधिक दिन कलंकित न कर पाया। सरदारों और जनता ने विद्राह कर महाराणा के दूसरे पुत्र रायमल को, जो अपनी निनहाल ईडर में रहने लगा था, मेंबाड़ की गद्दी पर ला बिटाय। (१४७३ ई०)।

रायमल का सारा समय इस अन्तः कलह के धक्के से बिखरी मेवाड़ की शक्ति का संगठन करने, मेवाड़ के अतरंग शासन, तन्त्र के ढांचे, राजपूर्तों की सामन्त प्रणाली, को एक रूप देने, तथा चारों तरफ से मेवाड़ के झंडे तले एकत्र हाने वाले झाला सालंकी परमार डोडिये आदि वंशों के राजपुत्र सरदारों को, जो तुर्क आक्रमण आदि के कारण अधिकार भ्रष्ट हो, इधर उधर भटकने के बाद, मेवाड़ के नेतृत्व में तुर्कों से संगठित मोर्चा लेने या जीविका की खोज में, वहां एकत्र हो रहे थे, जमाने आदि में ही बीता। तां भी उसने अपने शासन के अन्तिम दिनों तक उत्तर में अजमेर आंवेर टांड़ा और दक्तिन में सादड़ी मन्दसौर आदि मेवाइ के अनेक गये हुए इलाकों पर वापिस कब्जा कर लिया

और ड्रॅंगरपुर ईडर, सिरोही आदि के राजाओं को फिर से अपना वशवर्ती बनाया।

मारवाड़ के राव जोधा ने अपनी लड़की श्रुक्तारदेवी का विवाह उससे कर के मेवाड़ सै अपना मेल बनाये रक्खा, बीकानेर का संस्थापक राव बीका उसका साला था ही और सिरोही का राव भी महाराणा की कन्या से विवाह हो जाने के कारण मेवाड़ के प्रभाव में रहा । इस प्रकार राजस्थान के प्रायः सभी राजपूत राज्य मेवाड़ को तब अपना अगुआ और मुखिया मानते रहे। एवं मालवा की नठान और गुजरात की टाक आदि मुस्लिम सस्तनतें उससे दबी रहीं, मेवाड़ में दखल देने या उससे छेड़ छाड़ करने की वे प्रायः हिम्मत न कर स्कीं।

## परिशिष्ट १.

## राजपूत जाति की उत्पत्ति

कर्नल जेम्स टाड ने अंग्रेजी राज कायम होने के समय राजपूतों को एक जात के रूप में संघटित पाया और उन्हें अपने (अंग्रेजों) के शत्रु मराठों मुगलों आदि से फोड़ कर अलग करने तथा अपने समान उन्हें भी भारत की जनता से भिन्न एक विदेशों से आई बाहरी विजेता शासकों की विशिष्ट जाति के रूप मे बता, उनकी कुलीनता के मिण्या-भिमान को बढ़ाने की नीयत से, राजस्थान के जन सामान्य से ही निकले यहां के इस पुराने शासक वर्ग को जनता से अलग रूप में चित्रित करने का जतन किया। तब से अंग्रेज विद्वानों और उनके अन्धानुयायी कतिपय भारतीयों ने, उनके विदेशीपन—यवन शक या हूण मूलकता, की कल्पना गढ़ ली और हर्ष के बाद उठने वाली सब भारतीय राजकों को राजपूत बना दिया। चन्द बरदाई के पृथ्वीराज रासो को जो कि १६ वीं-१७ वीं सदी की कृति है, इन विद्वानों ने १२ वीं सदी का मान कर, उसमें वर्णित आबू में विश्वष्ठ के यहां कुण्ड से निकले अग्नि-कुल वंशी क्षत्रियों की कथा के आधार पर राजस्थान के चावड़ा, परमार, राठौड़ सोलंकी आदि राजवंशों को, उन्होंने विदेशी मूलक करार दिया।

परन्तु श्री पं॰ गौ॰ ही॰ शोझा ने अपने राजपूताने का इतिहास नामक पुस्तक में इसका विस्तार से खडन किया है और दिखाया है कि राजपूत राज्य एक जाति वाचक रूप में साहित्य, या अभिलेखों आदि में १६ वीं सदी से पहले कभी प्रयुक्त नहीं हुआ; और कि तथाकथित ये राजपूत वंश किसी विशेष जाति के नहीं है, न उनमें से अधिकांश वंशों का उद्भव यवन शक या हूण मूलक है। अग्निकुल की कथा भी अर्वाचीन है भौर पृथ्वीराज रासो तथा भाटों की अन्य ख्यातें प्रायाः १६ वीं सदी के बाद की रचनाएं हैं; जो सर्वथा मन गढ़न्त और अप्रमाणिक है (रा॰ इ. जि. १ प्र. ४१-९२)।

पुरानी समसामयिक अरबी या फारसी तवारीखों में भी राजपूत राब्द का प्रयोग १६ वीं सदी से पहले कहीं नहीं मिलता और कश्मीर के संस्कृत काब्येतिहास, कल्हण किव कृत राजतरिङ्गणी में, जो १२ वीं सदी की रचना है, इस शब्द का इस अर्थ में कहीं प्रयोग नहीं है। उसके परिशिष्ट अकवर युग तक लिखे जाते रहे थे, जिनमें से अन्तिम प्रालम्ह कृत परिशिष्ट में राजपूत शब्द जातिवाचक रूप में पहले पहल १६वीं सदी में अकवर द्वारा कश्मीर विजय के प्रसंग में बीकानेर के राजा रायितह और उसके सैनिकों के लिए प्रयुक्त हुआ है। इससे स्वष्ट है कि इससे

\*यह ओर महाराणा कुंमा तथा उसके जवाई कांठियावाड़ में जूनागढ़ के नवाबों के पूर्वज, राजा मंडलीक द्वारा कश्मीर के उदार मुस्लिम मुल्तान जैन-उल-आबदीन को राज्यारोहण के समय, उपहार भेजा जाना, इन दोनों महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए लेखक अपने परम मित्र और सहयोगी श्री अमृतपाल जी वेदालंकार का कृतज्ञ है। भारतीय इतिहास परिषद् द्वारा आयोजित और सर जदुनाथ सरकार द्वारा संपादित होने वाले भारतीय राष्ट्र के इतिहास की १२ वीं जिल्द "अकबर का जमाना" के कश्मीर वाले अध्याय की, जो कलकचा यूनोवर्सिटी के एक अध्यापक द्वारा लिखा गया था और जो—जैसा कि इस युग के अधिकांश इतिहास लेखकों ने किया है—सिर्फ फारसी तयारीशे की

पूर्व के युगों में राजपूत नाम की किसी जाति का उल्लेख करना और हर्ष के बाद उठे प्रतिहार राष्ट्रकृट आदि वंशों को राजपूत कहना भ्रममूलक है। अतः इस आधार पर की गई भारतीय इतिहास की सारी व्याख्यायें गलत है।

रासो और अन्य भाटों की वंशाविलयों में राजपूर्तों के छत्तीस कुलों की जो सूचियां दी गई हैं, उनमें बारहवीं सदी के भारत के साम्राज्य वंशी कज़ीज के गाहड्वालों का कहीं नाम भी नहीं है। अतः स्पष्ट है कि ये वंशाविलयां और सूचियां उस युग की हैं, जब राजस्थान में लोग गाहड्वालों के अस्तित्व की बात भी भूल गए ये और मारवाड़ का नवो-स्थित राठौड़ वंश, इतिहास के ज्ञान के अभाव में, अपने का सम्राट्ज जयचन्द्र का वंशज कहने और इस कारण जयचन्द्र आदि कज़ीज के अन्तिम सम्राटों को राठौड़ समझा जाने लगा था।

राजपूतों के उद्भव तथा गाहड्वालों के राठौड़ प्रसिद्ध होने आदि की कपोल कल्पनाओं का भंडाफोड़ विस्तार से हम फिर किसी दूसरे अवसर पर करेंगे। यहां इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि राजस्थान के राजपूत, महाजन, जाट, माली, ब्राह्मण पुष्करणे गूजर अहीर आदि सब एक ही जाति के हैं, जिसे हम यहां राजस्थानी जाति नाम देते हैं। यंवन शक हूण आदि विदेशी तत्व उनमें मिल जुल भले ही गये हों पर कि, ये या इनमें से कोई समूचे जहमूल से ही उन विदेशी आकान्ताओं के वंशज हैं; कि राजपूत शासकों की कोई विशिष्ट जाति है, जो जाटों महा-जनों आदि से भिन्न रूप की हो, यह सर्वथा भ्रम मूलक वाद है जो केवल प्रचार के लिए गढ़ा गया है।

वृत्ति ( Paraphrasing ) मात्र या, राजतरंगिणियों की इस सम सामयिक स्वतंत्र सामग्री से तुलना करते समय उन्होंने लेखक का ध्यान इन दोनों बातों की तरफ खींचा था; और ये दोनों सूचनाएँ आज लेखक द्वारा यहां पहले पहल इस रूप में प्रकाशित की जा रही है।

# चौथा अध्याय

# श्रवीचीन राजस्थान--(१) सांगा-प्रताप-दुर्गादास-युग

( १५०६-१७२० ई० )

#### § १. सांगा का नेतृत्व

१५०६ में महाराणा रायमल का देहांत हुआ और उसका पुत्र संग्रामसिंह या राणा सांगा मेवाइ के सिंहासन पर बैठा। मालवे में तभी गया
सशाह का देहान्त हुआ और महमूदशाह खिलजी २य (१५११) राजा
हुआ तथा गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा का पुत्र मुजफ्फरशाह २य
गदी बैठा। मेवाइ की राजनीति में राणा सांगा के गदी पर बैठते ही,
एक नवीन स्फूर्ति और प्रखरता प्रकट होने लगी। मारवाइ, बीकानेर,
आंबेर आदि राजपूत राज्यों से अपने संबन्ध हट करने के बाद उसने
दिख्नी के लोदियों से बयाना धौलपुर और ग्वालियर के प्रदेश छीन लिए,
और आगरे के पास पीलियाखाल तक अपनी राज्य सीमा पहुंचादी।
फिर मालवा की राजनीति में दखल दे दिल्ली, गुजरात और मालवा की
सम्मिलित शक्तियों को परास्त कर उसने समूचा उत्तरी मालवा और चंदेरी
दखल कर लिया।

पूरव में मेवाड़ के राजपूत राज्य की सीमा तब बांधोगढ़ और भोपाल-रायसेन तक जा पहुँची। राणा सांगाने इसके बाद गुजरात पर भी चढ़ा-इयां की, और ईंडर-अहमदनगर-बड़गांव तक का प्रदेश गुजरातियों से छीन लिया। लेकिन दक्खिनी मारवाड़ में जालौर का प्रदेश गुजराती सल्तनत के अधिकार में बना रहा। जोधपुर के राव गांगा ने उस पर भी चढ़ाई की, पर सफलता न मिली। मारवाड़ में राव जोधा के बाद (१४८६ ई०) सांतल (१४६२ ई०) और सूजा (१५१५ ई०) के समय जोधपुर राज्य उत्तरोत्तर उन्नित करता रहा था और मेवाइ से उसका सहयोग वरावर बना था। सांगा ने राव गांगा से उस संबन्ध को और दृढ़ किया और गुजारात दिक्की तथा मालवा की सल्तनतों के साय संघर्ष में उसे अपना सहयोगी बनाये रक्खा। मारवाइ से उत्तर बीकानेर राज्य भी तरक्की पर था और राव बीका ने १४८८ में बीकानेर की स्थापना कर अपनी राज्यसीमा उत्तर में सिरसा-हिसार तक पहुँचा दी थी। अपने पूरव कायमखानों तथा हिसार-रेवाइी के नवाबों से उसका संघर्ष बरावर चल रहा था। बीका की फौजों ने उधर रेवाइी तक अपने हमले किये थे। मेवाइ राज्य के संवन्ध इन दोनों राज्यों से अच्छे बने रहे; मेवाइ के महाराणा को वे अपना मुख्या और नेता मानते। पच्छिमी राजस्थान को तुर्क-मुस्लिम शासन से मुक्त कराने में उस युग में उन्हों ने बहुत बड़ा हिस्सा लिया।

महाराणा सांगाने, राव बीका (१५०० ई०) के बाद-राव ल्एाकरण को अपनी बहन विवाह कर (१५१४ ई०) उस राज्य से अपना संबन्ध और पक्का किया। राव ल्एाकरण ने इसके बाद जयसलमेर पर इमला कर उसे भी राजपूतों के संघ में शामिल कर लिया। उसने उत्तर चायल- बाहा (सिरसा प्रदेश) तथा पूरव फतहपुर नागौर नारनौल रेवाही आदि दिश्ली सल्तनत के प्रदेशों पर भी हमले करने शुरू किये और उसी सिल- सिले में १५२६ ई० में रेवाही पर आक्रमण करते हुए युद्ध में उसका देहांत हुआ।

तत्र सांगा का भतीजा जैतसिंह बीकानेर की गद्दी पर बैठा। राजस्थान के उत्तर पंजाब की परस्थिति इस समय बड़ी अस्तव्यस्त थी और उत्तर-पिष्टिम से मुगलों (बाबर) के रूप में तुकों के नये इमले का आतंक वहाँ छा गया था। राणा ने जैतसिंह को मदद दे कर सिरसा पर उसका अधिकार पक्का करा, राजस्थान की नाकेबंदी उधर भी दृढ़ करली। अधिकोय जोहियों का राज्य तब वहां अन्तिम रूप से समाप्त हो गया और

उनके सरदार तिहनपाल # नाथामल † आदि भाग कर लाहौर के मुस्लिम शासकों की शरण में चले गये। जोहियों ने इसके बाद इसलाम श्रहण करलिया।

आंबेर में महाराणा सांगा का समकालिक राजा पृथ्वीराज कछवाहा मेवाड़ का सामन्त था और बूंदी ड्रंगरपुर प्रतापगढ़ और ईंडर के प्रदेश तो पूर्णतः मेवाड़ के आधिपत्य में थे ही। मेवाड़ राज्य में इस प्रकार तब, दक्लिनी मालवे (प्राचीन आनूप देश या आधुनिक नीमाइ) को छोड़ समूचा राजस्थान समा गया था और उसके बाहर के भी कई प्रदेशों पर उसका अधिकार था। पच्छिमी भारत की तो वह तब एकमात्र प्रमुख्य शक्ति था ही अब वह उत्तर भारत की भी मुख्य शक्ति के रूप में सामने आया । मांडू की सल्तनत अब नाम को बची थी और गुजरात को तब मेवाड़ से बराबर दबना पड़ रहा था। पूरव में जौनपुर की शर्की सल्तनत का तब अंत हो चुका था और दिल्ली के लोदी सुल्तानों की भी दुरदशा थी। महाराणा चाहता तो उस पर हमला कर आसानी से भारत का सम्राट बनने का अवसर उसके सामने था। परन्तु इसके लिए जिस ऊँचे आत्म-विश्वास और हिम्मत की आवश्यकता थी वह शायद गत पाँच सौ वर्षों से लगातार तुकों के विरुद्ध सिर्फ रक्षापरक युद्ध ही करते रहने से, उस युग के राजपूतों में शेष न रह सकी थी। अतः सांगा ने स्वयं दिल्ली की ओर प्रयाण न कर काबुल में तैमूर के वंशधर बाबर को, जो मध्य एशिया में फरगाना-समरकन्द ( प्राचीन सुग्ध देश ) का अपना खानदानी राज्य खोकर वहाँ बैठा, हिन्दुस्तान के समृद्ध परन्तु राजकीय दृष्टि से असंघटित प्रदेशों की तरफ अपनी ललचाई निगाईं डाल रहा था, कुछ अन्य लोगों की तरह ही भारत आक्रमण का निमन्त्रण मेजा और कहलाया कि विक्री सल्तनत पर दोनों एक साथ इमला करें, और कि बाबर पंजाब-दिल्ली

पाउळेट कृत गज़ेटियर आफ राजपूताना पृ०, १३ ।

<sup>†</sup> मुंसी सोहनलाल की ख्यात ए०, १०६।

तक का कब्जा ले तथा राणा आगरा और ठेठ हिन्दुस्तान प्रदेश अपने राज्य में मिला ले।

दुरिममानी सुल्तान इब्राहीम लोदी के दुर्व्यवहार से उसके अनेक पठान सरदार नाराज थे और उनमें से भी दो बाबर के पास मदद लेने पहुँचे थे। बाबर के चढ़ाई करने पर इब्राहीम लोदी ने पानीपत पर उसका मुकाबला किया (१५२६ ई०)। तोपों बन्दूकों के नये हथियारों और नये सामरिक कौशल के सामने पठानों की बहादुरी काम न दे सकी। इब्राहीम मारा गया और दिक्षी पर बाबर का दखल हो गया।

#### ६२. सोलहवीं सदी का श्रमफल यशोधमी

भारत में तुर्कों का शासन, तुगलकों के अन्त (१४१४ ई०) के बाद प्रायः सर्वत्र समाप्त हो गया था। उसके बाद जो प्रादेशिक राज्य उठे उनके नेता प्रायः सब जगह भारतीय-हिन्दु या हिन्दी मुसलमान-थे। ध्यान रहे कि पठान लोग भी वैदिक काल से भारत के सीमान्त पर रहते आये हैं, इसलिए उन्हें भी हमें विदेशियों में नहीं प्रत्युत भारतियों में ही गिनना चाहिये। पठानों के एक बड़े अंश ने पिछली दो-तीन शता-ब्दियों से अरब तुर्क आदि विदेशियों का मुकाबला जारी रक्ला था। बाबर के दिल्ली विजय से उत्पन्न इस नये तुर्क आतंक को देख वे कुछ समय के लिए अपने आपसी झगड़े मूंल, उन नये विदेशियों का मुका-कला करने की भावना से प्रेरित हो तैय्यारी करने लगे। पूरव के पठानों ने अपना पूरवी दल बनाकर पटना के लोहानियों के नेतृत्व में एक स्वतंत्र राज्य खड़ा किया और कन्नौज तक दखल कर लिया। वे वहां , सवागन्तुक तुर्कों का सामना करने को सन्नद्ध होकर बैठ गये। पञ्छिम में इसनखां मेवाती के नेतृत्व में उनका दूसरा दल बना। इसने इत्रा-हीम के भाई महमूद लोदी को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर बाबर से लोहा लेने की तैय्यारी की।

वावर के दोआव छेने पर हसनलां और महमूद लोदी वाला पिन्लुमी दल, जिसका आधार राज्यस्थान में मेवात का प्रदेश ही था, राणा सांगा से जा मिला। उत्तर भारत के अधिनायकत्व के लिए तब राखा सांगा और वावर एक दूसरे के प्रतिद्वन्द्वी हो उठे। उम्र में सांगा वावर से एक साल बड़ा था। आगरे से आगे जमना के दिक्तिन कदम बढ़ाते ही बावर की राणा से सीधी ठन गई। दिल्ली सल्तनत का वह प्रदेश सांगा ने कुछ ही बरस पहले लोदियों से छीना था। पर राणा वहां के शासन में कीई रहोबदल न कर सका था। किलेदार सब पुराने थे; वे राणा की उच्चतर सैनिक शक्ति के कारण ही उसकी अधीनता मानने को विवश थे। वावर ने उन्हें आसानी से खरीद लिया और दोआव में उत्तर की ओर, राजस्थान से दूर, उन्हें बड़ी बड़ी जागीरें दे, उस इलाके में सर्वत्र अपने आदमी किलेदार के रूप में नियत किये। इस प्रकार बयाना धीलपुर ग्वालियर आदि के प्रदेश विना लड़े ही आसानी से तुकों के हाथ लग गये।

महाराणा ने तेजो से आगे बढ़ बयाना वापस ले लिया। तब बावर महाराणा के मुकाबले को आगरे से बढ़कर सीकरी आया। उसकी हरावल का खानवे के पास राणा के राजपूतों से पहला मुकाबला हुआ। राजपूतों के अद्भुत रणशौर्य को देख तुर्क सेना में त्रास फैल गया और बावर का दिल भी दहल उठा। उसने शराब छोड़ने का प्रण कर अपनी और सेना की धार्मिक भावना को उत्तेजित किया और महाराणा को संधि वार्ता में फंसा युद्ध की तेयारी के लिए एक मास का अवसर ले लिया। खन्दकें खुदवा सेना के सम्मुख बीचोंबीच सात सौ यूरपी तोपों को चमड़े के रस्सों में कसवा दिया गया और प्रत्येक दो तोपों के बीच बड़ी बड़ी चमड़े की ढालों की ओट में बन्दूकची तैनात किये गये। उनके दोनों बाजू धुइसवार फीजें दुश्मन के केन्द्र के तोपों द्वारा ध्वस्त होते ही बाजुओं पर इमला करने को तैय्यार रक्खी गयीं।

इस सब तैयारी के बाद १७ मार्च १५२७ को खानवा के तंग मैदान में भारत के राजमुकुट की भाग्यनिर्णायक लड़ाई आरम्भ हुई। महाराणा सांगा की सेना में लड़ने के लिये समस्त राजस्थान की सेनाओं के अतिरिक्त ठेठ हिन्दुस्तान और बुन्देलखंड तक के राजपूत स्वयं-सेवक सैनिक इकड़े हुए ये और हसनखां मेवाती तथा मुहम्मद लांदी के साथी पठान भी अपने सामान्य शत्रु विदेशी तुकों से देश की रक्षा करने को एकत्र थे।

दल के दल राजपूत सैनिक मुगलों की आग बरसाने वाली तोपों की उस दीवार पर टूटने और उसे छितरा देने का व्यर्थ जतन करने छंगे। महाराणा स्वयं हाथी पर चढ़ रणसंचालन कर रहा था। एक तीर माथे पर लगने से उसे मूर्छा आगई तो राजपूतों ने उसे पालकी में डाल रणक्षेत्र से हटाने की व्यवस्था की और सादड़ी के झाला सरदार अजा के सिर पर छत्र लगा कर उसके नेतृत्व में युद्ध करने लगे।

इस प्रकार राजस्थानियों की जब पूरी सेना युद्ध में लग गई तो मुगलों की सुरक्षित (रिजर्वड) सेना ने दोनों बाजुओं से वढ कर शत्रु की चंदावल पर हमला कर उन्हें चिकत कर दिया। लड़ाई की यह चाल तुर्कों ने मध्यप्रशिया के मंगोलों से सीखी थी और वाबर को इसी से मात खा कर समरकन्द का मुकुट खोना पड़ा था। यहां उसी के प्रयोग द्वारा उसे हिन्दुस्तान का तख्त नसीब हुआ। झाला अजा हसनखां मेवाती तथा महाराणा के बड़े लड़के भोजराज के श्वसुर और मीराबाई के पिता रिक्सिंह राठौड़ आदि सरदार और अनेकों राजपूत श्रूरमा युद्ध में काम आये (१५ मार्च १५२७ ई०)।

सांगा को बसवा (। बांदीकुई के पास ) आ कर होश आया । युद्ध का परिणाम सुन वह रणक्षेत्र से अपने को हटालाने वालों पर बहुत छुंझलाया और बाबर को विना परास्त किये चित्तीं वापस लौटने से उसने इन्कार कर दिया ।

सांगा की इस तैयारी के कारण खानवा की उस जीत के बावजूद बाबर को मेवाड़ पर सीधे आक्रमण की हिम्मत न हुई। उसने पहले राजस्थान के पूरवी बाजू मालवे को लेने और इस प्रकार मेवाड़ राज्य का संबन्ध ठेठ हिन्दुस्तान और पूरव से काट देने का निश्चय किया। चंदेरी का मेदनीराय उस तरफ मानों महाराणा सांगा का दायां हाथ था। जनवरी १५२८ में बाबर चंदेरी लेने बढ़ा। महाराणा भी फिर जमना पर ही उसका रास्ता छेंकने के लिए काल्पी तक गया। पर राजपूत सरदार, जो अधिकांश में किसी ऊंची प्रेरणा के कारण नहीं बिल्क अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं—अच्छी जागीर, उच्चपद, सम्मान आदि पाने की लालसा जैसे तुच्छ विचारों से, महाराणाके झंडे तले एकत्र हुए थे, अब भीतर ही भीतर युद्ध की किटनाइयों से कतरा रहे थे। उन्हें जब महाराणा को युद्ध से विरत करने का और कोई उपाय न दीखा, तो कालपी के आगे इरिच के मुकाम पर, विष प्रयोग द्वारा अपने उस महान नेता के प्राण हरण कर, उन्होंने अपनी पाप अभिसंधियां पूर्ण कीं।

बाबर ने चंदेरों ले लिया और मेदनीराय के वीरों ने मेवाड़ से मदद न मिलने की दशा में अकेले ही जूझ कर आत्म बिल्दान किया (२६ जनवरी १५२८ ई)। ३० जनवरी १५२८ को महाराणा सांगा का देहांत कालपी में हुआ। बाबर इसके बाद चंदेरी के दिक्तन महाराणा के दूसरे प्रबल सहयोगी रायसेन के पंवार सरदार सलहदी से भेलसा रायसेन सांरग-पुर आदि पूरवी मालवा के किले ले लेना चाहता था। पर तभी पूरबी अफगान दल द्वारा अवध से मुगल सेना खदेड़ देने और कन्नौज ले लेने के समाचार मिले। अतः उसे कन्नौज की तरफ लौट जाना पड़ा।

खानवा की पराजय और महाराणा सांगा के इस प्रकार एकाएक स्वर्गवास होने से, मेवाड़ के गौरव को बड़ा धका लगा और उसके साम्राज्य के अनेक अंगों में अलग होने की प्रवृत्ति प्रकट होने लगी। सांगा का बड़ा बेटा और प्रसिद्ध हिन्दी भक्त कवित्री मीरा बाई का पति भोजराज महाराणा के जीवन काल में ही मर गया था, अतः मेवाड़ की गही पर उसका दूसरा लड़का रत्नसिंह बैठा। मालवे में मांडू के सुलतान महभूद खिलजी २य ने अपने छिने हुए इलाके मेवाड़ से वापस लेने चाहे। पर महाराणा रत्नसिंह के सामने उसकी एक न चली। गुजरात के सुल्तान वंश का एक लड़का बहादुर सांगा के समय अपने भाइयों के डर से चित्तौड़ में शरणागत रहा था। सांगा की माता ने उसे अपने छोटे बेटे की तरह माना था। वह अब (१५२६ ई० से) गुजरात का सुल्तान था। रत्नसिंह ने उस से मिल मालवे के बचे हुए अंश को भी जीत कर आपस में बांट लिया (१५३० ई०)।

उधर इसी समय बाबर का देहांत हुआ और उसका लड़का हुमायूँ दिल्ली के तस्त पर बैठा (१५३०ई०)। उसके बाद ही बूंदी के देशद्रोंही हाड़ा सरदार को, जो सांगा की दूसरी रानी हाड़ी कर्मवती का भाई और उसके पुत्रों विक्रमादित्य और उदयसिंह का तरफदार था और अपने भानजे विक्रमादित्य को सिंहासन दिलाने के लिए मेवाड़ के शत्रु मुगलों—बाबर—से, रणथभोर का प्रदेश उन्हें देने आदि की सांठगांठ कर रहा था, दंड के लिए शिकार के मिस बुलाकर महाराणा रलसिंह ने मरवाना चाहा और उसके साथ द्वन्द्व युद्ध करते हुए स्वयं भी मारा गया (३० जन० १५३२ ई०)। दूसरे साल जोधपुर में उसके मामा और राणा सांगा के दूसरे एक सहयोगी और साले राव गांगा का भी उसके अपने पुत्र मालदेव के हाथों खून कर दिया गया (६ मई १५३२)।

बहादुर शाह को तब बढ़ने का मौका मिला। विक्रमादित्य के छिछोरे स्वभाव से अपसन्त होकर सांगा के साथी मेदनीराय आदि मालवा-मेवाड़ के अनेक सरदार, जो संभवतः विदेशी, मुगल आक्र-त्ताओं के विरुद्ध इधर एक इढ़ मोर्चाबंदी कर लेना चाहते थे, बहादुर-शाह से जा मिले। बहादुर ने मेवाड़ के सरदार सलहदी को अपने धशा कर पूरवी मालवे के रायसेन आदि दुर्गी पर अधिकार करने के बाद

विक्रमादित्य को चित्तौड़ की लड़ाई में हरा, समूचा मालवा और उत्तर में रणथंभोर तथा अजमेर तक के प्रदेश मेवाड़ वालों से छीन लिए। अगछे वर्ष चित्तौड़ पर चढ़ाई कर उसने उसे भी छूटा (१५३५ ई०)। पर बादशाह हुमायूँ के सामने,जो तभी मालवा लेता हुआ उज्जैन से मंदसौर होकर उसके पीछे पीछे मेवाड़ की ओर बढ़ा आ रहा था, उसे भागना पड़ा और बाद में पुर्तगालियों से झगड़ा हो जाने के कारण वह उनके हाथ धोखे से मारा गया।

गुजरात और मालवा इस प्रकार विना लड़े ही मुगलों के हाथ आये।
मुगलों ने इस बीच उत्तरपूरवी राजस्थान में अलवर मेवात आंबेर
सांभर और नागौर तक दखल कर लिया था। वाबर के दूसरे बेटे मिर्जा
हिन्दाल ने, जिसे बाबर का देहान्त होने पर पंजाब-काबुल-कश्मीर का
राज्य मिला था, पंजाब से दिक्खिन बढ सिरसा भटनेर आदि ले, बीकानेर
पर भी हमला किया। पर वहां राणा सांगा के भानजे और सहयोगी राव
जैतसी से हार कर उसे लीट जाना पड़ा।

# § ३. मालदेव, शेरशाह सूर श्रौर राणा उदयसिंह

उधर जोधपुर में राव मालदेव ने मेवाड़ मालवा और गुजरात आदि की इन बड़ी बड़ी घटनाओं के समय अवकाश पाकर, अपनी शक्ति काफी संघटित कर ली। तभी बिहार में सहसराम का जागीरदार एक पठान सरदार फरीद शेरखां एक बड़ी सेना एकत्र कर हुमायूं को हिन्दु-स्तान से खदेडने में सफल हुआ, और शेरशाह सूर के नाम से हिन्दुस्तान का बादशाह बन बैठा।

मेवाड़ की गद्दी पर तब विक्रमादित्य का छोटा भाई राणा उदयसिंह था। अंतः कलह नाबालगी आदि के कारण मेवाड़ की शक्ति अब बहुत कमजोर पड़ चुकी थी। राजपूतों का असली नेतृत्व तब मारवाड़ का राव मालदेव करता था। उसने, जब बहादुरशाह और हुमायूं मालवा गुज-रात के आधिपत्य के लिए झगड़ रहे थे,मेड़ता अजमेर (१५३५ ई॰) और मुगलों से नागौर (१० जन० १५३६) ले लिये; और १५३८ ई० में खिवाणा और जालौर लेकर मारवाड़ राज्य की दिक्लिनी सीमा-मारवाड़ी भाषी प्रदेश के उस छोर तक पहुँचाने का भी जतन किया। पर वर्तमान पालनपुर के संस्थापक पठान सरदारों के आगे उधर उसे बिशेष सफलता न मिली। फिर जब शेरलां मुगलों को दिल्ली और पंजाब से भी खदेड़ शैरशाह के नाम से दिल्ली के तस्त पर बैठा (२४ जनवरी १५४२ ई०) तो उसने नागोर से उत्तर तेजी से बीकानेर की तरफ बढ़ बीकानेर मटनेर और सिरसा तक का प्रदेश दखल कर राजस्थान के पच्छिमी और उत्तरी सीमान्तों की भी नाकेबन्दी इढ करली।

बीकानेर का राव जैतिसिंह युद्ध में मारा गया। उसका लहका आस-करण तब मालदेव के विरुद्ध मदद लेने शेरशाह के पास पहुँचा।

मालदेव ने पूरव में मुगलों से अजमेर सांभर और दूँ ढाइ छीन मेवाइ के उत्तर बनास का समूचा निचला कांठा ले अपनी सीमाएँ चंबल तक पहुंचा दी थीं। अब उसने शेरशाह के आगे आगे भागते बादशाह हुमायूं को, जो तब भक्खर (सिंध) में था, अपने साथ मिल शेर शाह पर मालवे से उत्तर गवालियर पर चोट करने को आमंत्रित किया। पर हुमायूं ने पहले तो उसपर ध्यान न दिया, बाद में जब दिया तब तक शेरशाह चौकन्ना हो चुका था। उसने गवालियर ले मालवे तथा सिंध में चौतरफ मालदेव को रोक थाम का बन्दोबस्त कर और स्वयं भी एक बड़ी सेना के साथ राजस्थान में डीडवाणे तक धुस आकर मालदेव को विवश कर दिया। हुमायूं भक्खर से बहाबलपुर के रास्ते पूंगल बीकानेर होकर मारवाड़ में फलोदी तक धुस आया था। पर मालदेव को अपनी सेना भेज उसे दिक्खन में उमरकोट थर पारकर की तरफ से राजस्थान की सीमा से बाहर खदेड़ देना पड़ा।

इसी दौड़धूप के दरम्यान २३ अक्तूबर सम् १५४२ ई० को ऊमर-कोट में उसके एक लड़का पैदा हुआ जो आगे जलाख़द्दीन अकबर के नाम से हिन्दुस्तान का बादशाह हुआ। पूरवी मालवे में सांगाके सरदार सलहदी का पुत्र और राणा रत्नसिंह का विश्वासपात्र रायसेन का परमार सरदार पूरणमल बहादुरशाह और मुगलों के पतन के बाद फिर प्रबल हो उठा था। शेरशाह को डर हुआ कि कहीं सांगा और मेदनीराय की तरह मालदेव और पूरणमल मिलकर राजस्थान में उसकी प्रतिद्वन्द्विता में एक जबरदस्त शक्ति के रूप में न खड़े हो जांय। अतः उसने गवालियर से दक्खिन हट, सात महीने के किठन घेरे के बाद रायसेन ले, समूचे मालवे पर पहले दखल कर लिया। तब वह दिल्ली से मरुभूमि के रास्ते मालदेव के विरुद्ध बढ़ा। बीकानेर का राव कल्याणमल सिरसा से आकर उससे मिल गया। मेड़ता का राव वीरमदेव भी, जो सांगा के बड़े बेटे मोजराज की पिल प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा का ताऊ (बड़ा बाप) और अन्तिम दिनों में उसका अभिभावक भी था और मालदेव ने जिसे खदेड़ कर मेड़ता और अजमेर दखल किये थे, शेरशाह के साथ सेना में था। मालदेव भी सेना के साथ जोधपुर से चलकर उसके विरुद्ध अजमेर तक आया।

करीब एक मास तक अजमेर से दिक्खन समेल और गरीं के मोचों पर शेरशाह और मालदेव की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने पड़ी रहीं। पर शेरशाह की उन भारतिविजयिनी सेनाओं को मालदेव पर हमला करने की हिम्मत न पड़ी। शेरशाह ने तब छल से मालदेव के मन में अपने सरदारों के प्रति अविश्वास पैदा कर, लड़ाई जीतनी चाही। मालदेव घोखे में आ गया, पर सरदारों ने अकेले ही समेल के मोर्चे पर शेरशाह को युद्ध का वह मजा चखाया कि उसके मुख से अनायास ही निकल पड़ा कि "मुड़ी भर बाजरी के पीछे मैं हिन्दुस्तान का राज इस मुक्स्मूमि में खोने चला आया था।"

समेल की जीत के फलस्वरूप आबू जोंधपुर अजमेर जहाजपुर आदि पर शेरशाह का अधिकार हो गया और मालदेव को दक्खिन-पन्छिम मारवाड़ के किलों की शरण लेनी पड़ी। शेरशाह ने वीरम को जीधपुर का राज दिया और राव कल्याणमल ने बीकानेर का राज उस की सहातता से वापस पाया । चित्तौड़ के राणा उदयसिंह ने भी शेरशाह की अधीनता मानली । इस प्रकार समूचा राजस्थान शेरशाह के अधिकार में चला गया ।

राजपूत राजा फिर आपस में मिल, कोई संघटित मोरचा यहां न बना सकें, इसके लिए, शेरशाह ने अजमेर का सामरिक महत्व पहचान उसपर अपना सीधा अधिकार बनाए रखना स्थिर किया। भारत की केन्द्रिय या साम्राज्यशक्ति द्वारा इस नाके पर अधिकार रखने की नीति तब से आज तक बराबर चली आती है।

सामरिक और मुल्की इन्तजाम की दृष्टि से उपयुक्त और महत्व के केन्द्रों को पहचानने की शक्ति शेरशाह में अद्भुत थी। अजमेर की तरह पटना ( प्राचीन पाटलिपुत्र) रोहतास ( रोहित वस्तु ) और प्राचीन इन्द्रप्रस्थ के स्थान पर शेरगढ़ (दिल्ली का पांडवों के किले के नाम से प्रसिद्ध, पुराना किला ) आदि प्राचीन और मध्यकालीन हिन्द स्थानी का महत्व इस दृष्टि से पहचानने और वहां नयी किलेबन्दी कर उन स्थानों के उद्धार का श्रेय उसे है। देश की शासन व्यवस्था में भी इसी प्रकार उसने यहां की चली आती पुरानी हिन्दू परंपराओं पर तुर्क विजय के फलस्वरूप ला दी गई जागीरदारी-मन्सबदारी प्रथा का अन्त कर तथा पुरानी प्रणाली में अनेक आवश्यक सुधार कर, उसे फिर से चलाने का जतन किया और हिन्दू शासन की मध्यकालिक पुरानी इकाई परगना (प्रतिजागरणक) को फिर से शासन की इकाई बना, लगान की आदायगी और स्थानीय शान्ति व्यवस्था आदि में ग्राम पंचायतों की सामूहिक जिम्मेवारी स्थापित कर, जमीन की पैमाइश करा, लगान की वसूली का किसान से सीधा बन्दोबस्त कर तथा उसके लिए उन्हें सब तरह की संभव सविधाएं देकर जन साधारण और सरकार के बीच के जाति धर्म नस्ल आदि के आधारों पर कायम बिचवा जागीर-

दार-जमींदार वर्ग के विशेषाधिकारों को भरसक समाप्त करने का जतन उसने किया । राज्य को धर्म मजहब के प्रभाव में रखने के मध्य कालिक आदर्श को छोड़, उसने सारे मुल्क में एक कानून पर स्थित इट और आधुनक जातीय या राष्ट्रीय राज्य स्थापित करने का भी उद्योग किया।

इसके लिए उसकी मुख्य सहायिका थी सर्वसाधारण कृषकों में से खड़ी की गई उसकी वह पदाित सेना, जिसके सामने मध्ययुगीन सामन्तशाही आधारों पर संघटित घुड़सवार फोजें सब नाकामयाब साबित हुई और एक साधारण जागीरदार का वह बेटा, मुगलों-तुकों की उस प्रवल बाढ़ को, जिसे रोकने में लोदी लाहानी और मेवाड़ के राणा सांगा जैसे प्रवल राज्य के शासक तथा उसके श्रूर सामन्त राजपूत सरदार भी असफल हुए थे, थाम देने और वापस ठेलते हुए एक बार भारत की सीमा से वाहर निकाल देने में सफस हुआ। उसने भारत में पटानों आदि के, कबीलों और फिरकोंवार संघटित, उद्धत घुड़सवारों को इस प्रकार अपने वश में करने का जतन किया तथा सलहदी मालदेव जैसे पुराने और अहंकारी सामन्तां और जागीरदार घरानों की शक्ति को, उनके कोटले ढाकर उसने तोड़ दिया। इस प्रकार एक विश्वद्ध बलवती राष्ट्रीय सेना और उससे रक्षित राष्ट्रीय राज्य की नींव ढालने में वह इतने थोड़े अरसे में सफल हुआ।

शेरशाह का वह उत्थान भारतीय इतिहास के कुछ बड़े बड़े रोमान्सों में से एक और कदाचित सबसे अधिक चमत्कार पूर्ण है। वह कुछ तीन वर्ष हिन्दुस्तान की गद्दी पर रहा, जिसमें इतनी बड़ी सैनिक कारवाहियों-विजयों के बीच भी, सेना, न्याय, शासन, बन्दो बस्त, चुङ्की, सुद्रा, यातायात, धार्मिक पक्षपात, या जातिभेद मिटाना आदि राष्ट्र निर्माण के प्रायः उन सभी मुख्य विषयों पर, एक नवीन और आधुनिक शासन की दृष्टि से, आवश्यक नीतियों का वह इस

प्रकार सफलता पूर्वक सूत्रपात। कर सका कि तब से आज तक उसके बाद आने वाली देसी या विदेशी कोई भी साम्राज्यसरकार उसकी बनाई लीक छोड़ सफलता पूर्वक बहुत इधर उधर नहीं। जा सकी।

शेरशाह स्वयं एक पक्का मुसलमान था, तो भी उसने शासन और राजनीति में मजहबी कट्टरपन या पक्षपात को कभी स्थान न दिया और शासन तथा व्यवहार में जाति भेद और ऊंच नीच की भावना को उसने सदा अनुत्साहित कर समूची जनता को एक बनाने का जतन किया। इस दिशा में उसके बाद बादशाह अकबर को जो सफलता और श्रेय मिला वह बहुत कुल उसी के पदचिन्हों पर चलने का परिणाम था।

जमीन की पैमाइश, बन्दोबस्त नयी अर्थनीति एवं मुल्की शासन-व्यवस्था आदि जमाने में उसका मुख्य सहकारी एक राजस्थानी-मेवात खत्री-राजा टोडरमल था, जो कहते हैं उसे पहले पहल १५४१ में लाहौर में मिला था।

किन्तु राजस्थान के क्षेत्र में शेरशाह जागीरदारी या सामन्तशाही को हटाकर कोई नया प्रवन्ध या बन्दोबस्त आदि न कर सका। इसका कारण एक तो इसके लिए उसे समय ही न मिला। दूसरे, यदि समय मिलता भी तो यह काम करना यहां तब उसके लिए भी उतना सुकर न होता; क्यों कि गत दो तीन सौ वर्षों से तुर्कों के मुकाबले में, लगभग उन्हीं के नमूने पर, यहां राजपूतों की सामन्तपद्धति का नये रूप में जो संघटन राणा इम्मीर से सांगा तक के समय खड़ा होता रहा था, वह काफी सशक्त और उद्धावित अवस्था में था। मालदेव जैसे प्रवल राजा को मारवाड़ में जो असफलता हुई, उसका एक कारण यह भी था कि उसने भी शेरशाह की तरह अपने सामन्तों को दबाने या नष्ट करने का जतन किया था। और स्वयं शेरशाह को मालदेव के विरुद्ध समेल में जो सफलता मिली उत्त में असंतुष्ठ या विद्रोही सामन्त उसके अच्छे, हथियार बने थे; विजय के बाद शेरशाह को भी उन्हें सैतुष्ट करना पड़ा था। यही कारण था कि

बादशाह अकबर को भी शेरशाह के बाद राजपूतों के इस सामन्तवाद से समझौता करना पड़ा, जैसाकि अभी हम आगे देखेंगे।

मालदेव को परास्त करने के बाद शेरशाह ने साम्राज्य के अन्य दूरस्थ भागों की तरह अजमेर और जोधपुर को भी राजधानी से जोड़ने के लिए सड़क बनवाई थी। राजस्थान के बाद ही बुन्देलखंड को जीतने के जतन में कालंजर के घेरे में, हुकों (पलीता बंधे तोप के गोलों) के ढेर में,एक हुकों के किले की दीवार से टकरा कर जा पड़ने से लगी आग में झलस जाने के कारण २२ मई १५४५ ई० को शेरशाह का असमय में ही देहान्त हो गया। भारतीय इतिहास में शेरशाह जैसे संघटनकर्ता और सफल सेनानी, कुशल व्यवस्थापक और उदार तथा दूरदर्शी राष्ट्रनिर्माता राजनेता विरले हुए हैं।

मालदेव ने शेरशाह के मरते ही वीरम से जोधपुर वापस लेलिया और अगले बारह बरसों में जैसलमेर से मेड़ता तक समस्त उत्तरी मार-बाड़ पर धीरे धीरे अपना कब्जा वापस किया। दक्खिन में पठानों से जालौर लेने का भी उसने फिर प्रयत्न किया पर सफल न हो सका।

## § ४ राजा हेमचन्द्र विक्रमादित्य

शेरशाह के वंशजों से हुमायूं ने दिल्ली वापस ले लिया। राजस्थान का उत्तर पूरवी प्रदेश-शेखावाटी मेवात-प्राचीन यौधेय देश का एक भाग था। प्राचीन अनेक गणतंत्री जनपदों और नगर गणों की राजधानियों के खंडहर उस प्रदेश में फैले हैं। कौटिल्य ने, जैसा कि ऊपर देख चुके हैं, हन गणों को वार्ताशस्त्रोपजीवी कहा है अर्थात् वहाँ के निवासी उस समय से वार्ता अर्थात् कृषि वाणिज्य व्यापार में और समय आने पर शस्त्र व्यापार में भी कुशल चले आते थे। गणतंत्रों के पतन और सामन्ततंत्र के उदय के साथ उन गणों के मुखिया घरानों की गिनती तो राजन्यों राजपूतों ठाकुरों या कुलीन ब्राह्मणों में होने लगी. और सर्वसाधारण गृहपति व्यापारी या महाजन वर्ग में तथा कृषक जनता, जाटों गूजरों

मालियों आदि के रूप में पलट गई। राजस्थान की अप्रवाल (अप्रोहा प्राम विनिर्गत, अप्रोहा गांव से निकले) खंडेलवाल (खंडिला ग्राम विनिर्गत, खंडेला गांव से निकले) रस्तोगी या रोहतगी (रोहीतक, अर्थात् रोहतक से निकले) धूसर धाकड़ (धर्कट) आदि अनेक व्यापारिक जातियों का मूल अभिजन इस प्रकार इसी प्रेदेश में या उसके चौगिर्द पाया जाता है।

व्यापारियों के अतिरिक्त अनेक ऊंचे दर्जें के राजव्यवहारिक (मत्यदी) और राजनेताओं (statsmen) को भी जन्म देने का श्रेय उस भूमि को है। महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध स्वनामधन्य मंत्री भामाशाह और ताराचंद के पिता काविद्या ओसकाल महता भारमल महाराणा सांगा के बुलाने पर रणथम्भोर के किलेदार के रूप में इसी प्रदेश (अलवर शहर) से उठकर चित्तोंड गया था। शेरशाह के सहकारी और अकवर के प्रसिद्ध मुसाहब, वर्तमान जमीन की पैमाइश और बन्दोबस्त की प्रणाली के प्रवर्तक, राजा टोडरमल की जन्मभूमि भी अलवर के पिन्छम वैराट के आसपास ही कहीं बताई जाती है।

इसी प्रकारका मेवात का रहने वाला एक महापुरुष उस युग में 'हेमू' नाम का एक धूसर \* बिनयां था, जो पूरव की सूर सेना में मोदी का काम करता था और अपने शौर्य चातुर्य से बढ़ता बढ़ता होरशाह के वंशधर अदाली सूर के मुख्य सलाहकार और सेनापित पद पर पहुँचा था। हुमायूं की मृत्यु (१५५५ ई०) के बाद अदाली ने एक बड़ी सेना के साथ उसे मुगलों को दिल्ली से निकाल देने के लिए मेजा। हेमू ने मुगल सेना को दिल्ली से खदेड़ कर राजा हेमचन्द्र विक्रमादित्य के नाम से अपना अभिषेक कराया और तब एक बड़ी

<sup>#</sup> धूसर छोग अब अपने को भागेव कहते हैं और परशुराम के बंशधर ब्राह्मण बताते हैं, पर मध्यकालीन अभिलेखों में उन्हें विणक ही कहा गया है।

सेना के साथ पंजाब को भी मुगलों से साफ करने के विचार से बढ़ा। पर दुर्भाग्य से वह कोई उच्च राजवंशी क्षत्रिय न था, अतः उस युग के हिन्दुओं ने और गैर मुस्लिम होने से मुसलमानों ने भी उसका पूरा साथ न दिया।

मुगलों और हेमचन्द्र की सेना का मुकावला एक बार फिर उसी पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में हुआ। मुगलों के पाँव रणक्षेत्र से उखड़ने ही वाले थे कि राजा हेमचन्द्र के, जो एक हाथी पर चढ़ा सेना का संचालन कर रहा था, अचानक एक तोर लगा ओर वह घायल हो गया। सेना भाग खड़ी हुई, हेमचन्द्र विक्रमादित्य मुगलों का बंदो होकर मारा गया, और दिल्ली के तख्त पर हुमायूं के बेटे जलालुदीन अकबर का अधिकार हो गया।

#### §५. अकबर की साम्राज्य स्थापना

मुगलों ने इस बीच काफी सबक सीख लिया था। वे अनुभव कर चुके थे कि एक विदेशी की तरह रह कर वे इस देश में राज्य नहीं कर सकते। अतः उन्होंने अबुके आते ही अपने रिश्ते-नाते यहां के निवासियों से बनाने आरंभ किये, तथा इस देश के रहने वाले मुसलमानों और हिन्दुओं दोनों से अपने संबन्ध मैत्रीपूर्ण बनाने की नीति अपनायी।

मेवाड़ ने इस बीच अपना पुराना गौरव फिर से पाने का जतन किया था। राणा उदयसिंह ने अजमेर और रणधंमोर है कर आंबेर और आबू को भी फिर से अपनी सत्ता मानने को विवश किया। इसके अतिरिक्त चित्तोड़ पर होने वाले बार बार के हमलों से बचने के लिए उसने वहां से पिन्छम पहाड़ों में हट कर मेवाड़ की प्राचीन राजधानी आघाटपुर। (आइड़) के खंडहरों के पास नयी राजधानी उदय पुर की नींव डाली (१५५६ ई०)। मेवाड़ के पूरव तरफ मालवा में हुमायूँ द्वारा सूरों के परामव के बाद नियुक्त वहां के हाकिम शुजाअतला का बेटा बाजबहादुर स्वतंत्र सुलतान बन बेटा था और उत्तर

तरफ मेवात अजमेर में हसनखां मवाता की तरह शेरशाह का सेनापित पठान हाजीखां वैसा ही प्रबल और मुगलों के विरुद्ध कियाशील था। परन्तु पच्छिमी राजस्थान में उत्तर का बीकानेर राज्य मालदेव के विरुद्ध शुरू से पहले शेरशाह से और अब मुगलों से सहयोग कर रहा था; और बहां के राव कल्याणमल के दूत इस काम के लिए दिल्ली बैठे थे। शेष मारवाड में मालदेव अब भी वैसा ही प्रबल था।

राजस्थान का अधिकांश इस प्रकार अब भी मैवाड का वशवर्ती था और मालवा-मेवात के पठान भी मुगलों के विरुद्ध उसी को अपना मुखिया मानते । ऐसी दशा में यदि राजपूत चाहते तो सांगा की तरह एक बार फिर तुकों (मुगलों) की जड इस देश से हिला देते: उनके संघटन को तोडे और मेवाड की प्रमुखता का अन्त किये विना मगल साम्राज्य का भारत में जमना तब प्राय असंभव था। अतः होश संभालते ही (१५६० ई०) अकबर ने राजस्थान की राजनीति में दखल देना आरंभ किया। सब से पहले उसने आगरे के दक्खिन बढ मालवा पच्छिमी बुन्देलखंड के बाजबहादुर को परास्त कर दिल्ली सल्तनत के उस पुराने सूबे पर अपना-अधिकार जमाया । बाजबहादुर तब भागकर मेवाड की शरण में आ रहा । मारवाड़ में तभी भूगव मालदेव का देहान्त हुआ (७ नवंबर १५६२)। सरदारों ने उसकी अन्तिम इन्छा के अनुसार उसके छोटे लड़के चन्द्रसेन को गद्दी दी। इसपर उसके लड़के रामसिंह उदयसिंह आदि रूठकर अकबर से जा मिले। अकबर ने मालवा लेने के बाद मेवात आंबेर भौर मारवाड़ जीतने के लिये प्रयाण किया। रास्ते में आंबेर का भारमल कछवाहा, जो अभी तक मेवाड़ का सामन्त था, सब से पहले विश्वासघात कर अकबर से जा मिला। अकबर ने उसकी बेटी से विवाह कर तथा भार-मल के बेटों भगवानदास मानसिंह आदि को अपनी सेना में ऊँचे पद दे अन्य राजपृत सरदारों को उनका अनुसरण करने का प्रलोभन दिया। मेंडता ले अकबर ने समचा उत्तरी भारबाह हावल कर लिए। ===ने-

ने तब दिक्लिनी मारवाड़ की तरफ हट अपनी स्वाधीन चेष्टाएँ जारी रक्लीं। अकबर ने मालदेव के अन्य पुत्रों को मारवाड़ में जागीरें आदि दे मारवाड़ के राठौड़ों में एक तरह का यह युद्ध सा आरंभ करा दिया। तभी वीकानेर का राठौड़ राज्य भी मुगलों की श्वरण में आ गया। अकबर ने इन सब रावळों (राजकुलों) से विवाह संबन्ध स्थापित कर उनके रावों कुंवरों आदि को अपने यहां ऊँचे ऊँचे मनसब दे सहज में ही उन्हें दिल्लो साम्राज्य का सैरख्वाह बना लिया।

मालवा और मारवाड़ लिए जाने तथा आम्बेर आदि के सामन्तों के विस्वासघात कर अकबर से जा मिलने के कारण मेवाड़ राज्य के कई पहलू टूट गये और उसकी द्यक्ति काफी शीर्ण हो गई। परन्तु उसकी नामि अभी तक सुरक्षित थी। उसे तोड़े तथा उसकी प्रतिष्ठा और गौरव को मिटाये विना मुगल साम्राज्य राजस्थानियों और उत्तर भारत के हिन्दुओं और शायद भारतीय मुस्लिमों की दृष्टि में भी पूरी तरह स्थापित न समझा जाता। क्योंकि जैसा कि हम देख चुके हैं, राणा कुंभा और सांगा की विजयों के फलस्वरूप मेवाड़ उस समय उत्तर भारत में हिन्दुओं और शायद भारतीय मुस्लिमों की भी भक्ति का लक्ष्य बन चुका था +। यहां के महाराणाओं का विरुद्ध हिन्दुआ सुलतान या हिन्दुआ सूरज तब समकालिक मुस्लिम रियासतों ने भी स्वीकार किया था और वे भी मेवाड़ को आदर की दृष्टि से देखते थे। खासकर पानीपत के बाद तो

<sup>8</sup> ध्यान रहे कि जयपुर जोधपुर आदि के स्वामियों का पद मेवाड़, के ठिकानेदारों का साही था और मेवाड़ से स्वतन्त्र होने पर भी उन्हें पूरे राजा(Sovereign king) के अधिकार कभी प्राप्त न थे,अतः उनके लिये हम यहां 'रावळा' शब्द का प्रयोग इस विशेष अर्थ में ही कर रहे हैं, जो उस युग में वस्तुतः ही उनके लिए प्रयुक्त होता था। राजा महाराजा आदि खिताब इन्हें बाद में मुगलों द्वारा ही दिए गए।

<sup>+</sup> शेरशाह सूर के समय प्रसिद्ध सूफी कवि मिलिक मुहम्मद जायसी

राणा तुर्क आक्रमण का मुकाबला करने वाले उस युग के सभी भारतियों का नेता माना जा चुका था। अतः १५६७-६८ ई० में बड़ी तैयारी के साथ अकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की।

निश्चित पराजय देखकर भी मेवाड़ियों ने बड़ी वीरता पूर्वक तुर्कों को इस चुनौती का उत्तर दिया। राणा उदयिष्ट राज का खजाना, आवश्यक कागजात और सामग्री हे मेवाड़ के पहाड़ों की तरफ हट गया। चित्तौड़ पर राजपूतों और मेवाड़ की सर्व साधारण जनता दोनों ने, आस पास के किसान देहातियों आदि ने भी राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज की बहू भक्त कवियत्री मीरा के भाई मेड़ता के राय वीरमदेव के पुत्र जयमल की, जो अकबर द्वारा मेड़ता छीन लेने (१५६२ ई०) के बाद अब मेवाड़ की शरण में आकर रह रहा था, और फत्ता सीसोदिया (आमेठ के सरदारों का पूर्वज) की, अध्यक्षता में अपने रक्त की अन्तिम बूँद तक का बलिदान कर विश्व के स्वाधीनता युद्धों के इतिहास में नया पन्ना लिख डाला, जो युगों तक राजस्थानवासियों को अपनी धरती की स्वाधीनता के लिए मरने का पाठ पढ़ाता रहेगा।

चित्तौड़ के बाद राणथंभोर भी लिया गया। वहाँ का किलेदार बूंदी का हाड़ा सरदार राव सुर्जन बड़ी जागीर का प्रलोभन पाकर मुगलों से मिल गया। राजस्थान में कहानी प्रसिद्ध है कि अकबर ने चित्तौड़ की रक्षा में अपने रक्त की अन्तिम बूंद तक देकर लड़ने वाले जयमल और

ने, मुसलमान होते हुए भी अपने काव्य पद्मावत में मेवाड़ के अन्तिम रावल रतनिसंह को अपना नायक और दिल्ली के सब से बड़े तुर्क मुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को अपना खलनायक बनाकर इस बात की सूचना दी थी कि मेवाड़ के, तुर्कों के विरुद्ध, किये हुए सफल संघर्षों ने यहाँ के राजवंदा के प्रति भारतीय मात्र के हृदय में, बिना हिन्दू और मुसलमान के मेद के, कितनी आदर और प्रतिष्ठा का स्थान प्राप्त कर लिया था।

फत्ता की तो हाथी पर चढ़ी मूर्तियां बनवाई और सुर्जन की गधे पर चढ़ी मूर्ति बनवाकर आगरे में अपने महलों के सामने दरवाजे पर लगवाई।

समूचे मध्य और दिक्खनी राजस्थान पर भी इस प्रकार मुगलों का आधिपत्य हो गया। अकबर ने भी शेरशाह की तरह राजस्थान में मुगलंशासन की सीधी स्थापना न की। मारवाड़ और मेवाड़ के अनुभवों ने उसे बंता दिया था कि वैसा करने में उसे अपार जनधन की हानि उठानी पड़ेगी। इसके विपरीत भारमल भगवानदास मानसिंह रायसिंह (बीकानेर का राजा) आदि पुराने सरदारों को विवाह बन्धन द्वारा राजवंश से संबद कर, उच्च पद दे तथा जनसाधारण को उनके परंपरागत राजवंशों के ही नीचे रख उनकी राष्ट्रीय आत्मचेतना को ठेस पहुँच कर जायत करने का खतरा उठाये बिना, राजस्थान वासियों के शौर्य और यहाँ के राजव्यवहारिकों (मत्सदीवर्ग) की चातुरी को भाड़े पर ले, काबुल से कामरूप (आसाम) उड़ीसा गुजरात और दिक्खन तक मुगल साम्राज्य के विस्तार की मुविधाओं का पूर्वानुभव उसे हो चुका था। इस नीति में अकबर आश्चर्यजनक रूप से सफल रहा।

#### §६. महाराणा प्रताप

१५७६ तक काबुल से कटक और काठियावाड़ से कूच विहार तक समूचा उत्तर भारत इस प्रकार मुगलों की छत्रछाया में आ चुका था। पर राजस्थान में मेवाड़ ने तुकों के इस दावे को तब भी स्वीकार न किया। राणा उदयसिंह और उसका बेटा महाराणा प्रताप मेवाड़ के पहाड़ों से मुगलों के विरुद्ध अपनी स्वाधीनता की लड़ाई जारी रक्खे थे। दिल्ली से गुजरात जाने वाले दोनों मुख्य मार्ग मेवाड़ के आजू बाजू से होकर गुजरते हैं। राणा प्रताप ने (१५७२ई०) मेवाड़ के पहाड़ों (गोगूदा-कुंमलगढ़ प्रदेश) से छाप मारकर उन्हें मुगलों के लिए असुरक्षित कर दिया। इस प्रकार मालवा गुजरात और दिक्खन पश्चिमी राजस्थान

अर्थात् दिक्खनी मारवाड़ और बागड़ में मुगलों की स्थित खतरे में पड़ी गई। १५७६ ई० में अकबर ने मानसिंह के साथ एक बड़ी सेना प्रताप का दमन करने को कुंभलगढ़ प्रदेश में भेजी। महाराणा से हलदी घाटे के नाके पर मानसिंह की सेना का मुकावला हुआ। परिणाम संदिग्ध रहा। हकीम सूर नाम का एक पठान सरदार भी, जो शेरशाह का वंशध्य था और देश की रक्षा के लिए किदेशी (मुसलमान) मुगलों के मुका बले मेवाड़ के 'हिन्दुआ सुलतान' की अधीनता में लड़कर प्राण देना अधिक गौरवास्पद समझता था, इस युद्ध में मेवाड़ की तरफ से लड़ा और काम आया।

अकबर लाख प्रयत्न करने पर भी महाराणा को जीते जी अपने वशा में न कर सका। मेवाड़ियों ने अपना सारा देश, जहाँ मुगलों का कब्जा था या उन्हें रसद पानी मिल सकता था, उजाड़ डाला और अधिकांश जनता अपनी आजादी की लड़ाई के लिए अपने नेताओं के साथ पहाड़ों का आश्रय ग्रहण कर छापा मार युद्धों से शत्रु को परेशान करती रही। महाराणा ने आगे २५ वर्ष तक इस प्रकार छापा मार युद्ध कर मेवाड़ का बड़ा अंश मुगलों से वापस ले लिया। महारणा प्रताप के बाद महाराणा अमरसिंह के समय भी मेवाड़ का यह स्वाधीना युद्ध जारी रहा।

सकबर के बाद (१६०५ ई०) जहाँगीर ने फौज पर फौज भेज मेवाड़ को छुकाने के प्रयत्नों में कोई कसर न रक्खी । अन्त में १६१४ में लगातार चालीस वर्ष के युद्ध और बरबादी के पश्चात् मेवाड़वासियों ने थककर सुगलों का सिक्का माना । राणा अमरसिंह ने शाही दरबार में उपस्थित होने को बाध्य न किया जाने और अपने बदले युवराज को मुगल दरबार में भेज सकने की रियायत पाने की शर्त पर इथियार डालना मंजूर किया और मुगलों से दूसरे राजपूत राजाओं की तरह बेटी व्यवहार करना मी मंजूर न किया \*। जहाँगीर ने भी अधीनता मानने के चिह्न रूप में सिर्फ एक हजार सवार मुगल फौज में भेजने और चित्तौड़ की किले बन्दी न करने देने की शर्त पर मेवाड़ियों के आत्मगौरव को सान्त्वना देते हुए शान्ति कर ली।

#### §७. राजस्थान मुगल साम्राज्य में

इसके बाद लगभग पैंसठ वर्ष (१६१४-७६ ई०) राजस्थान का राजनीतिक इतिहास यहाँ के राजाओं सरदारों और भृतिभागी सैनिकों के रूप में सर्वसाधारण जनता और राजपूतों का साम्राज्य के विभिन्न भागों में लड़ने और मुगल साम्राज्य की श्रीवृद्धि में यहाँ के वीरों के बिलदानों का इतिहास है। यहाँ के राजाओं और राजपूतों ने मुगल सेनाओं में सेवा कर अच्छी स्थाति प्राप्त की और मुगलों के सामन्त या मन्सवदार रूप में अपनी वृत्ति के एवज उनमें से अनेक ने राजस्थान तथा साम्राज्य के अन्य भागों में मुगलों से जागीरें आदि पाईं। आंबेर, (जयपुर) कृष्णगढ़, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, सिरोही, ईडर, इङ्गरपुर, बाँसवाड़ा, प्रतापगढ़, सीतामऊ, रतलाम आदि मध्य और दिनस्ति राजस्थान की वर्तमान अनेक छोटी बड़ी रियासतें, राजस्थान में, इस प्रकार मुगलों द्वारा मेवाड़ आदि पुराने राज्यों के चौगर्द उनके पुराने सामन्तों आदि को उनसे स्वतंत्र, साम्राज्य की सेवाओं के बदले में जागीरें देने और इस प्रकार पुराने राज्यों की शक्ति को कमजोर बना देने की नीति के फल स्वरूप ही पहले पहल अस्तित्व में आई।

<sup>\*</sup> ध्यान रहे कि मेवाड़ वालों का इसमें मुगलों से मुसलमान होने के नाते नहीं बल्कि एक विदेशी आक्रान्ता होने के नाते ही परहेज का इतना आग्रह था। विदेशियों के विजेता और सर्वशक्तिमान होने पर भी मेवाड़ वाले उनके महत्व या उच्चता को कम से कम अपने समाज में मानने को तैय्यार न थे।

मुगलों के सामन्त रूप में आंबेर के राजा भारमल भगवानदास मानसिंह जयसिंह (मिर्जा राजा) सवाई जयसिंह, जोधपुर के महाराजा उदयसिंह स्रसिंह गजसिंह यदावन्तसिंह, बीकानेर के रायसिंह दलपित सिंह स्रसिंह कर्णसिंह अनूपिसंह तथा कृष्णगढ़ राज्य के संस्थापक कृष्णसिंह आदि राजपूत सरदारों के नाम भारत भर में प्रसिद्ध हैं।

राजस्थान के व्यापारी वर्ग को भी इन राजपूत फौजों के साथ भारत के विभिन्न प्रान्तों, बंगाल बिहार उड़ीसा बरार खानदेश और महाराष्ट्र तक में फैलने और उस युग में तथा पीछे, भी भारत के आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक जीवन में विशेष भाग अदा कर, सर्वत्र अपने लिए समाज में एक खास स्थान प्राप्त करने का अच्छा अवसर मिला। विशेषतः बंगाल गुजरात खानदेश तथा दक्खिन महार राष्ट्र में जयपुर जांधपुर बीकानेर आदि राजाओं की स्बेदारियों के समय राजस्थानी व्यापारी और राज कर्मचारी (मुत्सद्दी) वर्गों को अपना व्यापार और कारवार इन प्रान्तों में जमाने की बड़ी सुविधा रही। यहीं कारण है कि आज भी वहां के समस्त आर्थिक और सामाजिक जीवन में मारवाड़ियों का महत्व पूर्ण स्थान बना है।

## § ⊏. राजसिंह श्रौर दुर्गादास

अकबर जहाँगीर और शाहजहाँ के समय तक मुगलों और राज-पूतों में काफी मेल रहा। परन्तु औरङ्गजेब के मुगल सिंहासन पर पर बैठते ही उनका यह परस्पर का सौख्य टूटने लगा। इसमें औरंगजेब की धर्मान्धता और मुस्लिम पक्षपात की नीति के अतिरिक्त देशम्यापा हिन्दू पुनरुत्थान या यों कहें कि विदेशी तुर्क शासन और उनके द्वारी इसलाम के नाम पर लाई गई विदेशी अरबी ईरानी संस्कृति के प्राधान्य के विरुद्ध, देसी भारतीय रीति नीति-परंपरा मानने वालों तथा सामान्य देश निवासियों के विद्रोह की भावना भी \* एक मुख्य कारण थी।

दिक्खन में तब मैवाइ के राजवंश की ही एक शाखा— भोंसलों में शिवाजी भोंसले का उद्य हुआ था। अपने गुरू रामदास और माता जीजाबाई की शिक्षा के फलस्वरूप शिवाजी में हिन्दूपतपातशाही + कायम करने की महत्वाकांक्षा जगी थी। शिवाजी के छापा मार युदों के कारण दिक्खन में मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को गहरा धका लगा। शिवाजी के दिख्ली में मुगलों की कैद से निकल भागने (अगस्त १६६६) के साथ साथ भारत के इतिहास में एक नये युग का आरंभ हुआ। आंबेर के मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र रामसिंह का भी उसमें हाथ था। मुगल शस्त्रों की आजेयता की धाक शिवाजी ने तोइ दी। औरंगजेव की धर्मान्धता और हिन्दू (बल्कि कहना चाहिए अपने मुस्लिम संप्रदाय के अतिरिक्त सभी संप्रदायों, चाई वे हिन्दू हों या मुसलमान—क्यों कि शिया दाऊदी बोहरों आदि मुस्लिम संप्रदायों के दमन में भी वह उतना ही दृढ़ आग्रही था) विरोंधी रवैयों ने इस में आग में घी का सा काम किया। राजा जयसिंह और रामसिंह तो मन ही मन उससे खीझे थे ही, जोधपुर के राजा यशवन्तसिंह से भी

<sup>\*</sup> क्योंकि औरंगजेब के शासन के खिलाफ उठे विद्रोहियों में सिर्फ हिन्दु ही नहीं बल्कि तमाम भारतीय—मुसल्मान, पठान बोहरे आदि भी—सिमिलित थे, और आगे भी, जैसा कि हम देखेंगे, मुगलों तुकों के विरुद्ध भारतीय मुसलमानों का सहयोग विद्रोही मराठों आदि के साथ बरावर बंना रहा। अतः इसे सिर्फ हिन्दु पुनरुत्थान नहीं बल्कि भारतीय पुनरुत्थान यही नाम दिया जाना चाहिए।

 <sup>+</sup> शिवाजी का हिन्दूपत पातशाही का आदर्श भी किसी प्रकार
 मुस्लिम संप्रदाय विरोधी नहीं कहा जा सकता।

औरंगजेब की पुरानी दुश्मनी थी; क्यों कि शाहजहां के बाद मुगलों के आतृ-युद्ध में वह उसका प्रधान विरोधी रह चुका था। यशवन्तसिंह के मरते ही \* (१६७८ ई० में ) औरंगजेब ने मारवाड़ जप्त कर, हिन्दुओं पर जिजया कर फिर से लगा कर और हिन्दू मंदिरों को गिरवाने तथा उनकी मरम्मत वापिस न करने आदि की आज्ञाएँ निकाल कर, राज-स्थान वासियों की अपने विरुद्ध खड़ा कर लिया।

मारवाड़ियों की राजनीतिक चेतना अभी नष्ट न हुई थी। राठौर वीर दुर्गादास के नेतृंत्व में वे अपनी धरती के लिए लड़ने मरने को तैयार हो गये। मेवाड़ ने भी, जो राणा अमरसिंह के जमाने में अधीनता स्वीकार कराने वाली संधि के अपमान का अनुभव कर रहा था, इस अवसर पर मालदेव के समय से चली आती मेवाड़-मारवाड़ की प्रति-द्विता और मनमुटावों को भुलाकर,मारवाड़ियों का उनके इस स्वाधीनता सुद्ध में साथ दिया। मारवाड़ और मेवाड़ की सम्मिलित शक्ति ने इस भकार महाराणा राजसिंह के नेतृत्व में औरंगजेब के मारवाड़ को ज़ब्त करने के अधिकार को जुनौती दी।

२२ अक्त्वर १६८० ई० को विषप्रयोग द्वारा महाराणा राजिस्ह का अचानक देहांत हो गया। राजपूतों ने उसके बाद राणा जयसिंह के नेतृत्व में युद्ध जारी रक्खा। उन्होंने औरंगजेंब के बड़े शाहजादें अकबर को अपनी तरफ मिला हिन्दुस्तान का तस्त उलट देने को तैयारी की (१ जनवरी १६८१)। पर ऐस्याश तिवयत अकबर ने गद्दी नशीनी की खुशियां मनाने में पंदरह दिन व्यर्थ लो दिये। राजपूतों और अकबर की इस सुस्ती का फायदा उठा चतुर औरंगजेंब ने एक बड़ी सेना अजमेर में एकत्र करली और राजपूतों में अकबर के प्रति अविश्वास पैदा

<sup>\*</sup> यशवन्तसिंह सीमाप्रांत के अफगानों को, जो मराठों की ही तरह इस समय मुगल-तुर्क शासन के विरुद्ध एक राष्ट्रीय विद्रोह किये हुए ये, दबाने के प्रयत्न में मारा गया था।

कर वह उनकी उस योजना को विफल करने में सफल हुआ । राजसिंह के सुखासीनवृत्ति पुत्र राणा जयसिंह ने तब मारवाड़ियों का साथ छोड़ें सुगलों से संधि करली । अकबर को दुर्गादास तब मेवाड़ के भोमट प्रदेश बागड़ अलिराजपुर आदि के रास्ते पहाड़ों पहाड़ों दिक्खन में छत्रपित शिवाजी के पुत्र शंभाजी के पास छोड़ आया ।

औरंगजेब ने मेवाइ से मुलह कर और मारवाइ का इन्तंजाम कर अपनी सारी शक्ति के साथ शंभाजी का दमन करने और बहमनी रियासतों को जीतने के विचार से दिक्खन की ओर प्रयाण किया ( पितम्बर १६८१ )। वहां वह मराठों को दबाने और दिक्खन पर पूरी तरह कब्जा पाने के लिए लगातार पचीस बरस तक युद्ध करता रहा। पर उसे सफलता न मिली और पूरे साम्राज्य में अव्यवस्था, उपद्रव और विद्रोह आरंभ हो गये। साम्राज्य का खजाना खाली हो गया। इसी अवस्था में औरंगजेब का देहांत हुआ (१७०७ ई०)। उसके अन्तिम समय मराठा छापा मार नर्मदा पार कर राजस्थान और गुजरात तक धावे करने लगे थे।

मारवाइ वालों ने इस बीच अपना स्वाधीनता युद्ध बन्द न किया था। जयसलमेर के भाटो, मेवात के सतनामी और व्रज के विद्रोही कृषक (जाट) भी उनके शांमल हो गये थे; और "मारवाइ में सूर्यास्त के बाद मुगल राज केवल थानों में रह जाता, मैदान में अजित (यशवन्त सिंह के पुत्र) का राज होता था।" दुगांदास ने दक्षिण से लौट १६६० ई० सक मुगलों के सब थाने मारवाइ से उटा दिये। अजमेर के मुगल शासक से उसने राह चुंगी की चौथ वस्ली और औरंगजेब का देहान्त होते ही यशवन्तसिंह के पुत्र अजितसिंह ने जोधपुर मुगलों से वापस लें लिया। उसके बाद मारवाइयों ने बीकानेर भी दखल करना चाहा। पर एक लोहार के अनुपम साहस के कारण अजित को वहां से विफल्ड लीटना पड़ा।

# . § ६. राजपूतों को पुनः संघटित करने की कच्ची कोशिश

औरंगजेंब के बाद उसके लड़कों में राज के लिए संघर्ष आरंभ हुआ तो राजस्थान के राज्य दो दलों में बँट गये। मेवाइ बूंदी किशनगढ़ ने उसके बड़े लड़के मुअजम का और आंवेर कोटा आदि ने आजम का पक्ष लिया। अजित तटस्थ रहा। मुअजम जीता और बहादुरशाह के नाम से दिल्ली के तख्त पर बैठा। आंबेर मारवाइ ने उसका पक्ष न लिया या, अतः वह उनका विरोधी हो गया। आंबेर को उसने खालसे कर लिया और मारवाइ में भी फिर से सर्वत्र अपना पहरा चौकी विठा अजित को नाम मात्र का राजा बना रहने दिया। इसके बाद ही बहादुर शाह अपने सबसे छोटे भाई कामबख्श को दबाने के लिए दिक्यन चला गया। आंबेर मारवाइ के अधिकारच्युत राजा तब मवाइ में राणा जयसिंह के पुत्र अमरसिंह २य के पास उदयसागर पर एकत्र हुए, और उन तीनों ने मिल मुगलों का आधिपत्य राजस्थान से उठा देने का निश्चय किया। राणा अमर ने अपनी लड़की की सगाई आंबेर के राजा जयसिंह (सवाई) से कर दी।

मेवाड़ के राणा, अमरसिंह १म के समय से मुगलों के सामने हथियार डाल चुके थे, तो भी वे शाही दरवार में न जाने तथा मुगलों से दूसरे राजपूत कुलों की तरह विवाह-संबंध न करने जैसी छोटी बातों को लेकर तिनके की ओट में अपनी पराधीनता की लजा छिपाये और अपने वंश को बहुत ऊंचा माने हुए थे। राणा अमरसिंह २य ने इस मौके पर दोनों राजाओं से उनकी विपन्नावस्था का लाभ उठा, यह श्वर्त मनवाली कि उदयपुर के राजवंश की बेटी यदि किसी से विवाहे तो वह सदा पटरानी ही बन कर रहेगी और उससे हुआ लड़का, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, राजा बनेगा। इस प्रकार राजस्थान में तुच्छ अंतः कलह का वह बीज बोया गया, जिसने आगे चलकर यहां के सारे राजमीतिक जीवन को विषाक्त कर दिया और बाहरी शक्तियों को राजस्थानी राज्यों के मामलों में दखल देने का अवसर दे यहां के जन-धन

ही अपार हानि कराई। अस्तु। मेवाइ मारवाइ और आंबेर के राजाओं की इस मुलाकात के बाद मारवाइ आंबेर और सांभर से मुगल राज्य शीझ ही उठ गया। बहादुद्धशाह को तब राजपूतों से मेल करना पड़ा। उसके मरते ही (१७१२ ई०) अजित ने अजमेर भी ले लिया। पर बाद में उसे वह खाली कर मुगल दरबार की अधीनता माननी पड़ी।

बहादुर के बाद मुगलों की शक्ति विरुक्त क्षीण हो गई। दा सैयद बन्धुओं ने दिल्ली दरवार में "मुगलों" (विदेशी = ईरानी तूरानी मुसलमानों) के विरुद्ध एक हिन्दी दल बना और मारवाड़ के राजा अजितसिंह, कोटा के भीमसिंह आर मराठों को अपने पक्ष में करके दिल्ली दरबार को अपना वशवर्ती बना लिया। अजित अजमेर का स्वेदार बना और मालवे की स्वेदारी दिल्ली दरबार के दूसरे दल (विदेशियों— "मुगलों") के नेता वर्तमान निजाम राज के संस्थापक गाजिउद्दीन फीरोज जंग २य को मिली। समूचे दिक्खन पर वास्तविक (Le facto) रूप में मराठों का आधिपत्य माना गया और उसके चिन्ह रूप उन्हें वहां से चौथ (आधिपत्य सूचक मालगुजारी का चौथा हिस्सा) और सरदेश मुखी (सरदेशमुख अर्थात् देश के प्रधान मुखिया वतनदार या इस्लांके दार के अधिकार का सूचक मालगुजारी का दसवां भाग) वसूल करने का अधिकार दिया गया (१७१७ – १६ ई०)।

१७२० में सैय्यदों ने मुहहमादशाह को दिल्ली की गद्दी पर बैटाया। फीरोजजंग तब साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर मालवे से बड़ी सेना खड़ी कर दिख्लन की तरफ भागा। सैय्यदों ने मंगाल राज्य के संस्थापक दोस्त- मुहम्मद रहेले को, जिसे बहादुरशाह के समय एक जागीर पूर्वी मालवा में मोगाल के आसपास मिली थी, फीरोजजंग के दमन को मेजा। उसी प्रयत्न में उस साल बादशाह और विदेशी दल के षड्यंत्र से सैयादों का अन्त हुआ। तभी दिक्लन में उनका सहयोगी बालाजी विश्वनाथ भी चल बसा और मराठा छत्रपति ने उसके लड़के युवक बाजीराव को पेशवाई दी । उधर फारोजजंग को निजाम-उल-मुल्क का खिताब और

दिल्ली बादशाहत की वज़ारत सौंपी गई (१७२१ ई०)। राजस्थान के पूरवी सीमान्तों पर बुन्देलखंड में छत्रसाल तथा ब्रज में वर्तमान भरतपुर राज के संस्थापकों के पूर्वजों के नेतृ में विद्रांह उठे थे। उन्हें दबाने के लिए मुहम्मदखां बंगश (पठान) और आंमेर के राजा सवाई जयसिंह मुगल दर्बार की तरफ से क्रमशः नियुक्त हुए। बंगश ने बुन्देलों को काल्पी मैदान से और जयसिंह ने जाट नेताओं को ब्रज से निकाल दिया। ब्रज बालों ने तब भागकर अजितसिंह की शरणली। जयसिंह और बंगश दोनों तब मारवाइ पर आये। अजित को भी तब अजमेर खाली कर अधीनता माननी पड़ी (१७२३ ई०)। अगले साल राजा जयसिंह और अन्य लोगों के बहकावे में आ उसके लड़के अभय सिंह ने राज्य लोभ में फंस मुगल सम्राट को खुश करने की नियत से अपने छोटे भाई वस्तसिंह द्वारा अजितसिंह का खून करा दिया।

महाराष्ट्र में बालाजी विश्वनाथ के बाद मराठा दर्बार में यह बहस छिड़ी कि उन्हें पहले समूचा दिक्खन जीत वहां अपना एक संघटित राज्य कायम कर तब मुगल साम्नाज्य पर चढ़ाई कर उसे जीतना चाहिए या साम्राज्य की जड़ पर सीधी चोट करनी चाहिए। बाजीराव पेशवा दूसरे पक्ष का प्रधान पोषक था। छत्रपति शाहू ने भी बाजीराव का समर्थन किया। फलतः मराठों ने मुगलों की शक्त जांचने के लिए १७२३ ई॰ से अपने उत्तर गुजरात और दिक्खनी राजस्थान (मालवे) पर धावे करने आरम्भ किये। तभी राजस्थान के उत्तर पंजाब में सिक्खों के जत्थों की कार्रवाइयां भी आरंभ हो गई।

निजाम ने मराठों की रोक के लिए मालवा और गुजरात दोनों में अपने भाइयों को स्वेदार नियुक्त किया। पर साम्राज्य में चारों और फैली अराजकता विद्रोह और अव्यवस्था को संभालने में वह असमर्थ रहा, अतः १७२४ में उसने वजारत से छुटी ले चुपचाप दिक्लन का रास्ता पकड़ा। वहाँ वाजीराव और छत्रसाल से मिल, उसने दिक्लन वे स्माल शासक को हरा, निजाम राज्य की नींव डाली।

# पांचवां अध्याय

### श्रवीचीन राजस्थान-(२) मराठायुग

( १७२०-१७४६ )

§ १. मालवा हाड़ोती में मराठों का प्रवेश

बादशाह मुहम्मदशाह ने निजाम और मराठों की रोक थाम के लिए मालवे में अपने एक विश्वस्त अनुचर दयाराम नागर के लड़के गिरधरबहादुर को तथा गुजरात में सरबुलंदखां को नियुक्त किया। दिक्खन पूरवी राजस्थान (मालवे) का मुगल शासन बारबार की तबदीलियों और सैनिक कारवाइयों के परिणामस्वरूप काफी शिथिल हो गया था। वहां के छोटे छोटे जागीरदार सरदार तथा स्थानीय शासक स्वच्छन्द और उक्छृखल होते जा रहे थे। इससे वहां की आम रियाया परेशान और त्रस्त थी और पास पड़ौस की अपेक्षा कृत बड़ी और सबल रियासतों का आसरा खोजने लगी थी।

मेवाइ में महाराणा अमरसिंह २य (१७१० तक) और संग्रामसिंह २य (१७३२ ई॰ तक) के समय, वहां की आन्तरिक शासन व्यवस्था को पुनः संघटित किया गया और पिछले मुगल मराठों आदि की नकल पर सरदारों को जागीरी इलाके स्थायी रूप में बांट उनकी पद प्रतिष्ठा की श्रीणयां नियत की गईं। राजस्थान के राज्यों में पायी जाने वाली ठिकानाशाही जागीरी प्रथा का सूत्रपात इस प्रकार इसी युग में हुआ \*! इस से आकृष्ट हो पास पड़ोस के मुगल जागीर के गांव और

<sup>#</sup> राणा अमरसिंह २य से पूर्व मेवाड़ में सरदारों के निवास स्थान के अतिरिक्त जागीरी इलाके स्थिर नहीं थे, न उनकी पद प्रतिष्ठा का कोई स्थिर श्रेणी विभाग था। जागीर के गांव और इलाके महाराणा समय समय पर और आवश्यकतानुसार बदलते रहते थे और मान प्रतिष्ठा के पद भी बहुत कुल व्यक्ति की योग्ता और सेवाओ

इलाकों के अनेक छोटे मोटे राजपूत सरदार भोमिये गिरासिये आदि जिन्हें मेवाड़ से उसकी शक्ति को कमजोर बनाने के लिए अलग कर, मुगलों ने सीचे अपने शासन में ले लिया था, अब फिर से मेवाड़ में मिलने लगे। मेवाड़ के पूरव रामपुरा, भानपुरा, और दिक्खन पूरव मंदसौर तक के प्रदेश,मुगल-पठान-तुर्क सैनिकों की घांघली और लूटपाट से बचने के लिए, इस प्रकार मेवाड़ में फिर से सम्मिलत हो गये। मेवाड़ ने मुगल दरबार में अपने प्रभाव का उपयोग कर राजा जयसिंह की मदद से अपने दिक्खन-पच्छिम गुजरात के महीकांठे का ईंडर प्रदेश भी अपने में मिला लिया (१७२७ ई०)।

मालवे में गिरधर बहादुर ने मराठों के हमलों से रक्षा पाने के लिए, सेना जुटाने और उसका खर्च चलाने को, वहां के साहूकारों जागीरदारों जमीदारों और साधारण कृषक जनता पर कर बढ़ाया और अन्य प्रकार

के अनुसार निश्चित होते थे; वंशानुगत रूप से स्थिर नहीं थे। इससे जागीरदार शक्ति शाली न हो पाते और राज्य के अनुरक्त सेवक बने रहते थे।

जब तक राज्यकेन्द्र सशक्त था यह स्थिति बनी रही। मुगलों की अधीनता के आरंभिक दिनों में भी साम्राज्य की धाक के कारण यह स्थिति बिगढ़ने न पाई। पर मुगल साम्राज्य की शीर्णता के साथ जागीरदारों और साहसिक व्यक्तियों की शक्ति बढ़ने लगी। राजा लोग साम्राज्य के जमाने में स्वयं कुछ आरंभ करने के अभ्यासी न रहे थे। अतः साम्राज्य की शक्ति का सहारा छूटते ही उनका अपने जागीरदारों को वश में रखना दुष्कर हो उठा और तब व्यक्तियों को वंशानुगत रियायतें और प्रलोभन दे कर अपने साथ मिलाने की नीति, जैसे साम्राज्य में चली, वैसे ही इन राज्यों में भी चलने लगी। जैसा कि हम अभी आगे देखेंगे, यह उनकी कमजोरी का हेतु थी और उनके अधः पतन विनाश और अन्त में हमारी समूची जाति की पराधीनता का कारण हुई।

से दबाव डाला, तो जनता ने विद्रोह कर आंवेर के राजा सवाई जयसिंह से सहायता की पुकार की। जयसिंह तभी मुगल साम्राज्य की क्षीय माण दशा का लाभ उठा, अपने वंश की अन्य छोटी शाखाओं—शेखा-वतों नारूकों आदि—की मदद से समूचे ढूंढाड़ तथा उसके उत्तर नागरचाल-झूंझणूवाटी (आधुनिक शेखावाटी) और मेवात प्रदेशों में, वहां के कायमखानों, मेवों, मोणों आदि के ठिकानों का धीरे धीरे अन्त कर, अपने राज्य का विस्तार करने में छगा था; और दिक्खन में ढूंढाड़ी भाषो हाडौती को भी अपना वशवर्ती बनाने के उपाय कर रहा था। उसके परे मुगल साम्राज्य के धनधान्यपूर्ण स्वे मालवे पर भी जय-सिंह की ललचाई निगाहें लगी थीं।

मालवे की जनता के पुकार करने पर जयिं ह ने उन्हें दिक्खन से बाजीराव को बुलाने की सलाह दी। मेवाड़ में राणा संप्रामिं हिंदितीय ने तभी मराठा दरबार को अपने सगोत्रों का राज जान उस से सम्बन्ध स्थापित करने को एक दूतमंडल सितारा भेजा।

मालवे की जनता ने इन्दौर के चौधरी नंदलाल मंडलोई के नेतृत्व में, जिसके सुपुर्द मुग़ल साम्राज्य की तरफ से नर्मदा घाटों की चौकसी

<sup>#</sup>इस दूतमंडल में पीपल्या का स्वाम ाघिसह शक्तावत प्रमुख था। छत्रपति शाहू को अपने विरोधियों को समझाने शान्त करने और मराठा मण्डल के आन्तिरिक मामलों को सुलझाने में उससे बड़ी मदद मिली। शाहू ने १७२६ में अपने मालवा क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारियों के नाम इस संबन्ध में एक फरमान निकाला कि "ये बड़े सरपुरूष और मेरे कुल के हैं।" मेरा बड़ा उपकार किया है। इन्हीं (मेवाड़ के राजवंश जों) के प्रताप से भारत में हिंदू राज अब तक स्थिर है।" कोई" इनकी मर्यादा तोड़ने की दुष्टता न करे।"

का कार्य था, संघटित हो मुगलों की पतनोन्मुख निरंकुश सचा का प्रितिशंध करने के लिए कृषकों की एक स्वयंसेधक सेना खड़ी कर, वाजीराव को मालवा आने का निमन्त्रण दिया। बुदेलखण्ड के छत्रसाल ने भी तभी बाजीराव को मुगलों के खिलाफ सहायता करने को बुलाया। बाजीराव का छोटा भाई चिमाजी अप्या और सेनापित उदाजी पंवार एक बड़ी सेना लेकर खानदेश के रास्ते मालवा में घुसे और बाजीराव स्वयं बराइ के रास्ते बुंदेलखंड में। गिरधर बहादुर और उसका भाई दया बहादुर मांडू और अमझरा के पास की दो लड़ाइयों में घिर कर मारे गये (नवंबर दिसंबर १७२८ ई०)। गुजरात में सर बुलंद खां ने भी मराठों को चौथ देना स्वीकार किया (१७२९ ई०)। इसपर बादशाइ ने मालवे की स्वेदारी गिरधर के पुत्र भवानीराम नागर से ले मुहम्मद खां को और गुजरात की सरबुलन्द खां के बजाय जोधपुर के राजा अभयसिंह को सौंप दी। किन्तु चार बरस बाद बंगशा को भी मराठों से घिरकर हार माननी पड़ी (१७३२)। तब सवाई जयसिंह ने मालवे की स्वेदारी पाई, पर वह भी मराठों को रोक न सका।

इसी समय बुंदेलखंड में छत्रसाल का देहान्त हुआ (१७३१)। उसकी वसीयत के अनुसार राजस्थान के पूरवदिक्खनी बुंदेलखंड के सागर और दमोह के प्रदेश व्यक्तिगत जागीर रूप में बाजीराव को मिले। मुगल साम्राज्य की घटती कला का लाभ उठाकर मारवाइ का राजा अभयसिंह और आंबेर का जयसिंह क्रमशः गुजरात और मालवे के स्बे-पर अपने दांत गड़ाये थे।

पर मराठों के उस क्षेत्र में आजा ने से अब उधर दोनों की साधें सफल न हुईं। अभयसिंह ने गुजरात के मराठा सेनापित और वर्तमान राज्य के संस्थापक पिछाजी गायकवाड़ को, जो सेनापित दाभाड़े की तरफ से वहां नियत था, धोखे से मरवा अपने मार्ग का कांटा साफ करना चाहा (१७३२)। पर गुजरात की प्रजा उसके मारवाड़ी अमलों की दिन रात को लूटखसोंट और धांधली से पहले ही त्रस्त थी। वहां की कोली मील आदि जंगली जातियों ने मराठों के पक्ष में विद्रोह खड़ा कर दिया। पिलाजी के बेटे दमाजी गायकवाड़ ने बड़ौदा और गुजरात का एक बड़ा अंश मारवाड़ियों से छीन लिया। उघर अभयसिंह ने अपने उत्तर बीकानेर और पूरव अजमेर की तरफ़ भी अपना राज बढ़ाने का जतन किया। बीकानेर में तो उसकी दाल न गली पर अजमेर के बड़े अंश पर उसका प्रमुख जम गया। अजमेर के भिणाय, सावर, मसूदा आदि के राठौड़ ठिकाने उसकी इन सफलताओं के फलस्वरूप मारवाड़ के आधिपत्य में चले गये।

आंबेर के महाराजा जयसिंह ने इस बीच महाराणा की खुशामद कर अपने छोटे लड़के और महाराणा के भानजे माधवसिंह के नाम
पर मेवाड़ के रामपुरा भानपुरा की जागीर पा ली थी। बूंदी के राव
बुषसिंह को भगा और अपने एक नुमाइन्दे दलेलसिंह हाड़ा को उसकी
गद्दी पर बिटा कर तथा उससे अपनी एक लड़की ब्याह कर वह हाडौती
को भी अपने बस में करने का जतन कर रहा था। मराठों द्वारा बंगश को इरवा उसने मालवे की स्वेदारी भी बादशाह से अपने नाम लिखा ली थी। पर पेशवा के सेनापतियों के गुजरात की मुहिम से लौटकर फिर राजस्थान आने पर उसे मालवे के २८ परगने और ६ लाल इपये दंड रूप में उन्हें देने पड़े। मालवे पर इस प्रकार ब्यवहारतः मराठा आधि परय स्थापित हो गया।

मराठा दरबार में हुए आपरी फैसले के अनुसार मालवा खास तौर पर पेशवा का व्यक्तिगत क्षेत्र माना गया और वहां की आमदनी में से एक वड़ा अंश उसे लेने का अधिकार मिला। उसके व्यक्तिगत अनुचर और सेनापतियों के रूप में मालवे के राणोजी शिन्दे, मल्हार होलकर और उदाजी पंवार मालवे में मेजे गये। इन तीनों वंशों के पूर्वज

बाजीराव ने गुरू में उदाजी पंवार को ही मालवे की जागीर दी

१४ वीं १५ वीं सदी में राजस्थान से ही उठ कर महाराष्ट्र में बसे थे और इनके सम्बन्ध राजस्थान से किसी न किसी रूप में चले आते थे। । थी। पर बाद में संभवतः कार्य की गुरुता को देख मल्हार होलकर और राणोर्जी शिन्दे को भी उसने इधर मेजा और यहां की आमदनी में तीनों का भाग बराबर नियत किया। उदाजी इसपर रुष्ट हो कर गुजरात के मराठा जागीरदार सेनापित दाभाड़े के दल में, जो कि बाजीराव का विरोधी था, मिलने का जतन करने लगा। अतः इसके बाद इधर शिन्दे और होलकर को ही प्रमुखता मिलती गई, पंवारों पर पेशवा का उतना विश्वास न रहा।

† शिन्दे पुराने नागवंशी क्षत्रिय थे, जिनका अधिकार गवालियर नरवर आदि के प्रदेश पर चिरकाल तक रहा था। पंवारों का संबन्ध धार और मालवा से प्रसिद्ध ही है। होलकर धानक (गइरिये) हैं। उनकी परम्परा है कि उनके पूर्वज पहले बज में रहते थे। १२ वीं १३ वीं सदी में वे लोग चिचौड़ के आसपास के प्रदेश में आकर बसे। किन्तु चिचौड़ पर तुर्क अधिकार होने के बाद वे और दिन्छन राजस्थान की सीमा पर खान देश में बागलाना और पूर्णा नदी के कांठे (औरंगाबाद जिले) में जा बसे। मल्हार होलकर के पूर्वज मराठा युग में पूर्णा के कॉठे से उठ कर पूना के पास होल नामक गांव में बसे थे, हसी से होलकर कहलाये।

अपने पिता के देहान्त के बाद मल्हार (राजस्थान के सीमान्त पर) तलीदा में अपने मामा के पास रहता था। उसने अपनी लहकी से मल्हार की शादी कर दी थी। उसके ममेरे भाई नारायण को मेवाइ के महाराणा की तरफ से मंदसौर के पास एक जागीर मिली थी। उसमें से आधी नारायण ने अपनी बहन को दे दी, जहां उसने अपने पित के नाम से मल्हार गढ़ का दुर्ग बनाया, बाकी आधी नारायण के वंशधरों के अधिकार में रही—जिसमें नारायण गढ़ का दुर्ग बना है।

इसी कारण बाजीराव ने उन्हें मालवे के लिए चुन कर भेजा।

बूंदी के राव बुधिंसह ने राज्यच्युत होने पर पहले मेवाड़ बालों से मदद मांगी. पर राजा जयसिंह के लिहाज़ के कारण राणा ने जब उसका साय न दिया तो उसकी स्त्री ने दलेलिंग्ह के बड़े भाई और बुधिंग्ह के तरफदार सरदार प्रतापर्सिंह हाड़ा को मल्हार होलकर से सहायता लेने भेजा। तब मराठों को राजपृत राज्यों के आपसी मामलों में भी दखल देने का मौका मिला। मल्हार, राणोजी शिन्दे और प्रतापिंह हाड़ा के इस प्रकार बुधिसंह का पक्ष लेने पर राजा जयसिंह को. हाडौती में भी अपने राज्य-विस्तार की सब योजनाओं पर पानी फिरता नजर आने लगा। उसने महाराणा जगतसिंह २य की, जो तभी गद्दी पर बैठा था. अध्यक्षता में मेवाड़ के हुरड़ा नामक स्थान पर समस्त राजपूत राजाओं का एक सम्मेलन बुला मुगलों और मराठों दोनों को राजस्थान से खदेड देने की संगठित चेष्टा की एक योजना बनाई ( जुलाई १७३४ ई० )। पर राजपूत राज्यों के पीछे इस समय कोई ऊंची राजनीतिक आदर्श की प्रेरणा या जनहित की भावना काम न कर रही थी। अधिकांश राजपूत राजा संकुचित वंशामिमान में चूर और व्यक्तिगत शानशौकत या विलासिता के शिकार थे। उन्हें एकत्र कर कोई कार्य करा लेना एक दुराशा मात्र थी।

उधर दिल्ली दरबार में भी राजस्थान से मराठों को निकाल बाहर करने के मशिवरे हो रहे थे। नवम्बर १८३४ में मुगल सेनापित खान -ए- दौरान और बज़ीर कमकद्दीन एक बड़ी सेना समेत मेवात आम्बेर के रास्ते मालवे की ओर बढ़े। जोधपुर का राजा अभयसिंह, आंबेर का जयसिंह, कोटा का राव दुर्जन साल आदि भी उसके साथ रास्ते में मिल गये। मराठों ने मालवे से उत्तर बढ़ हाड़ौती के दिक्खन मुकन्दरा घाटे को पार करते ही रामपुर के नाके पर मुगलों-राजपूतों की उस सम्मिलित फीज का मुकाबला किया। मुगलों और मराठों का प्रश्न आने पर जय- सिंहकी भीतरी सहानुभूति मराठों की तरफ थी। उसके इशारे पर मराठे मुगल फौज पर घेरा डाल चारों तरफ के इलाके में प्रविष्ठ हो खुली लूट-मार करने लगे। राजा जयसिंह ने तब बीच में पड़ मालवे की चौथ का २२ लाख रुपया मुगलों की तरफ से मराठों को दिलाने का वादा कर शांति-संधि करा दी। पर बादशाह ने जोधपुर के राजा अभयसिंह की शिकायत पर, उसके बहकावे में आ, यह समझौता न माना। मराठों ने गुजरात के रास्ते प्रविष्ठ हो जालौर आदि मारवाइ के अनेक प्रदेशों में लूट मार की। पर अभयसिंह के सेना ले कर दिल्ली से रवाना होने की सूचना पाकर वे गुजरात वापस लौट गये।

जयसिंह ने तब बाजीराव को उत्तर भारत पर बड़ी चढ़ाई का आमंत्रण मेजा। मुगलों ने जयसिंह से आगरा और मालवे की स्वेदारी छीन, दिक्खन पर एक विशाल आक्रमण की योजना बनाई थी, पर मराठा हरावलें बाजीराव के छोटे भाई चिमाजी अप्पा की अधीनता में बुंदेलखंड मालवा गुजरात और राजपूताने के रास्तों से उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य पर एकाएक टूट पड़ीं। बाजीराव स्वयं भी पीछे से मालवा बागड़ से मेवाड़ के रास्ते उत्तर की तरफ बढ़ा। महाराणा जगतसिंह ने अपनी सीमा पर आगे बढ़ कर उसका स्वागत किया और अपने साय उदयपुर लिवा लाया। बाजीराव ने शिवाजी के वंश की मूल गद्दी के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया और महाराणा से बनेड़ा जागीर रूप में मांगा। पीछोला के सरोवर में जगनिवास महलों का निर्माण तभी पूरा हुआ या, महाराणा उसे वहां ले जाना चाहता था, पर बाजीराव को इसमें कुछ धोखे का संदेह हो जाने से वह बिगड़ा। तब महाराणा ने १।। लाख रुपया वार्षिक कर १० वर्ष तक मराठा राज्य को देना स्वीकार किया।

राजा जयसिंह अपने राज्य की सीमा से आगे बढ़कर किशनगढ़ पर बाजीराव से मिला और मालवा मुगलों से उसे दिला देने का पूरा आश्वासन दे तथा अभी मौका नहीं है यह कह उसे उसने उस रास्ते जाने से रोका। बाजीराव भी दिल्ली से उस आश्वासन की पुष्टि होने पर दक्खिन वापस लौट गया।

बादशाह ने मराठों की सभी शर्तें मान ली थीं, जिनके अनुसार पुरानी दी हुई जागीरों और मुख्य मुख्य किलों को छोड़ मालवे का समुचा प्रदेश बाजीराव को सौंप दिया जाता। पर बाजीराव ने बाद में अपनी शर्तें बहुत बढ़ा दीं, जिन्हें पूरा मानने को बादशाह तैयार न हुआ। बाजीराव एक बड़ी सेना के साथ पूना से चालीस मील प्रति दिन की चाल से चलता हुआ अपने मुकाबले को आती बड़ी बड़ी मुगल फीजों को चकर दे, एकाएक दिली आ पहुँचा (९-४-१७३७)। उसका इरादा दिल्ली को लूटने और मराठा शक्ति का कुछ वास्तविक परिचय बादशाह को देने या उसकी गद्दी को सर्वथा उलाइ कर खत्म कर देने का था। पर वहां मुगल दरबार की भीतरी दशा का कुछ परि-चय पाने के बाद उसने लिला कि "मैने अपना इरादा बदल दिया।" सम्राट् और देसी या हिन्दी दल मराठों से सहयोग करना चाहता था, पर मुगलई या विदेशी मुस्लिम दल उसके रास्ते में मुख्य बाधक था। अतः उसने अब साम्राज्य की डोर विदेशियों के हाथों से छीन अपने आद-मियों के हायों रखने तथा उसकी मान प्रतिष्ठा का उपयोग अपने पक्ष में कर अधिक से अधिक लाभ उठाने की नीति अपनाने का निश्चय किया। राजा जयसिंह और मेवाड के महाराणा के प्रभाव और प्रतिष्ठा का भी उपयोग उसने इस कार्य के लिए बराबर करना स्थिर किया। दिल्ली की फ्रीजें संभलकर जब राजधानी की ओर वापस लौटने लगीं तो बाजीराव सन्धि की बातचीत जारी रखते हुए, वहां से रेवाड़ी नारनौल कोटपूतली होता हुआ, मोहनपुरा के रास्ते अजमेर की तरफ हट गया। राजा जयसिंह ने, जो बादशाह के बुलाने पर अलवर हो कर दिछी की तरफ जा रहा था. अपना प्रदेश छटने से बचाने को उसे घास-दाने की सब सुविधाएं दे दीं और बादशाह से मालवे की नायब स्बेदारी दिलाने का भी आश्वासन दिया। अजमेर से बाजीराव द्वंढाढ़ के रास्ते गवालियर होकर अन्तर्वेंद (पिन्छिमी युक्तप्रान्त) की तरफ बढ़ा। सुगल दल ने तब निजाम को दिक्खन से बुलवा मेजा। महाराष्ट्र में तब कोंकण तट पर मराटों की पुर्तगालियों से लड़ाई छिड़ गई थी, अतः बाजीराव को दिक्खन लौट जाना पड़ा।

निज़ाम ने दिली पहुँच कर जयसिंह से आगरे और मालवे की स्वेदारी छीन अपने भाई-वेटों को वहां शासक नियत कर दिया। अभयसिंह से गुजरात भी छीन लिया गया। इसके बाद एक बड़ी सेना के साथ वह बाजीराव को फिर उत्तर भारत में बढ़ आने से रोकने के लिए मालवे की तरफ बढ़ा। राजपूतों में अब सिर्फ कोटा का राव दुर्जनसाल मुगलों के साथ था। भोपाल के पास दुराहासराय पर बाजी-राव ने निजाम को पूरी तरह घेर लिया और कोटा पर धावा मार मराठों ने उसे पूरी तरह ख्टा। निजाम को हार माननी पड़ी और न सिर्फ मालवा बल्कि नर्मदा से चंबल तक समूचे प्रदेश (पिन्छमी बुन्देल-खंड और बज के अनेक अंशों समेत) पर मराठा आधिपत्य मनवा देने और ५० लाख की खंडनी ( ransom ) दिलाने का वादा करने पर मराठों ने उसे छोड़ दिया ( जनवरी १७३८ )।

### §२. नादिरशाह की चढ़ाई, मराठों का चम्बल तक प्रभुत्व

भारत के उत्तरपिन्छमी सीमान्त पर इस बीच एक नया प्रवल शतु उठ रहा था। राजस्थान के प्रांगण में चल रहे मुगल-मराठा संघर्ष के कारण सीमान्त की रक्षक सेनाएं प्रायः सब इस मोर्चे पर खिंच आई थीं। अतः इस मौके का लाभ उठा ईरान का महान सैनिक नेता नादिर शाह कन्दहार, काबुल और पंजाब जीत राजधानी दिल्ली पर आ दूटा (फरवरी १७३८ ई.)। राजपूत राजा निजाम के बरताव से रूठे हुए ये और दर्बार का हिन्दी दल भी नाराज़ था। निजाम को नीचा दिखाने के लिए उसने तो नादिर का साथ भी दिया। बादशाह ने इस राष्ट्रीय विपत्ति के समय बाजीराव को सहायता के लिए बुलाया। वह आने को तैयार था; पर मराठा फौजें तब कोंकण में पूर्तगालियों से उलझी थीं। नादिरशाह को भी डर था कि कहीं मराठे मुहम्मदशाह की मदद पर आ न जांय, अतः उसने पत्र लिख कर मराठा छत्रपति की खुशामद की और उसे पसल करने का जतन किया।

दिल्ली लूटने के बाद नादिर ने राजस्थान की तरफ बढ़ने का विचार प्रकट किया। राजपूत राजाओं में इससे त्रास फैल गया और जयसिंह आदि ने अपने परिवार सुरक्षा के लिए महाराणा के पास उदयपुर मेज दिये। बाजीराब ने चंबल से नर्मदा तक के सब घाटों की रक्षा का भार अपने पर लिया और पुर्तगाली युद्ध को जैसे तैसे समाप्त कर मराठा सेनाओं को मालवा बुलवा भेजा। नादिरशाह संभवतः इन तैयारियों के समाचार पा अधिक दिन भारत में ठहरना बुद्धिमानी न समझ, मराठा सेनाओं के उत्तर प्रयाण के ९ दिन पहले (४ मई १७३९ ई. को ) ही करीब ६५ करोड़ की नकदी रत्न-आभूषण आदि की ऌट ले. दिल्ली से ईरान की तरफ खाना हो गया। राजस्थान के उत्तरी अंश मेवात एवं हरियाने के कृषक. जाटों गूजरों अहीरों आदि, ने तथा पंजाब में सिक्खों ने रास्ते में उसका यह बोझ कुछ इलका किया। संभवतः उन्हें ही दबाने को नादिर ने बाद में बलोच अफगान आदि सैनिकों की टकडियां इधर मेजीं, जिन्होंने अगले युग में छुटेरों और भाड़ेत सैनिकीं के रूप में राजस्थान के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण भाग लिया। राजस्थान के उत्तर पंजाब और पञ्छिम सिन्ध में इसके बाद ईरानी राज्य कायम हो गया और दिल्ली दरबार की रही सही प्रतिष्ठा भी धूल में मिल गई।

अगले बरस् राजस्थान के दिक्लिनी अंचल में हंडिया और खरगाँव की अपनी जागीरों का प्रबन्ध देखते हुए, नर्मदा तट पर बीमार पड़ जाने से बाजीराव का देहान्त हुआ ( २५ अप्रैंळ १७४० )। उसकी उमर तब कुळ ४३ वर्ष की ही थी। उसका भाई चिमाजी भी उसका शीघ ही अनुगामी हुआ। राजा शाहू ने तब मराठा मंडल की पेशवाई बाजीराव के लड़के बालाजीराव को सौंपी। दुराहरासराय की संधि को पृष्ट कराने के लिए उसी वर्ष बालाजीराव एक बड़ी सेना ले गवालियर तक बढ़ा। राजा जयसिंह मुगलों की तरफ से उसे धौलपुर जाकर मिला ( १५ मई १८४१ ) और मालवा स्थायी रूप से मराठों को सौंप दिया गया।

मालवे में जम जाने से मराठों को राजस्थान और मुगल साम्राज्य के उत्तरी सूत्रों की रोजमर्रा की राजनीति में दखल देने को अच्छा आधार मिल गया।

#### § ३ सवाई जयसिंह

१७४३ में आंवेर के राजा जयसिंह का देहान्त हुआ। वह एक सुशासक चतुर राजव्यवहारी (diplomat) और दूरदर्शी राजनेता था; जिसमें ऊँची कल्पना और व्यवहार बुद्धि दोनों प्रचुर मात्रा में विद्यमान थीं; आंवेर का ठिकाना उसकी अवसर दर्शिता और राजनीतिक स्झबूझ के फल स्वरूप बढ़कर प्रायः समूचे ढूंढाइ प्रदेश का राज्य बन गया था। ढूंढाइ के उत्तर नागरचाल और झुझणूंवाटी (फतहपुर) की कायम-खानी रियासत समाप्त हो वर्तमान शेखावाटी के रूप में वह समूचा प्रदेश, उसके पूरव और उत्तर समूचा मेवात तथा दक्लिनपूरव जमना और चंवल पर्यन्त बज के कई अंश भी धीरे धीरे उसके वश में आ गये थे।

मुगल सम्राज्य की घटती कला के समय अपना स्वतंत्र राज कायम करने का मौका ताकने वाले निजाम आदि अन्य सेनापतियों, मुगल अधिकारियों, या मन्सबदारों की तरह वह भी अपना राज बढ़ाने में और उसे दृढ़ करने में तत्पर था; पर जोधपुर के राजा अभयसिंह आदि की तरह वह सिर्फ एक सिंद्धान्तहीन साहसिक न था। मराठों के 'हिन्दू पतपातशाही' वाले आदर्श के प्रति उसकी सहानुभूति थी। लड़खड़ाते हुए मुगल साम्राज्य को एक दम ढाने के बजाय, जहां तक हो सके उस केन्द्र को अपने प्रभाव में बनाये रख कर उसके प्रभुत्व की प्रतिष्टा का अपने लाभ के लिए उपभौग करने अौर इस प्रकार हिन्द-पतपातशाही के आदर्श को एक नये रूप में गुगल साम्राज्य को ही भारतीयों के एक केन्द्रिक साम्राज्य या राष्ट्रीय राज्य में -- बदल देने की नीति, बाजीराव ने बहुत कुछ उसकी सलाह पर चलकर ही स्वीकार की की थी। उदयपुर के महाराणा के प्रति भी चौदहवीं सदी से चले आते हुए राजपूर्तों के मुखिया और 'हिन्दुआ सुल्तान' के रूप में हिन्दुओं के के एकमात्र नेता और हिन्दु राज्य का प्रतीक होने से, जयसिंह की आदर भावना थी। राणा की अध्यक्षता में उसने राजस्थान की समस्त बिखरी हुई शाक्तयों को एकत्र कर, यहां के मामलों में बाहरी शक्तियों द्वारा समय समय पर किये जाने वाले इस्तक्षेप को और उसके फलस्वरूप होने वाली यहां के जन धन की अपार हानि को. रोकने के भी उसने अनेकों जतन किये थे; पर वे, इस युग के राजपूत राजाओं की, अपनी जनता के प्रति कर्तव्य भावना की अपेक्षा. अपने वंशों कुलों की प्रतिष्ठा या व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति के कारण, सफल न हो सके।

जयसिंह संस्कृत हिन्दी मराठी तुर्की फारसी अरबी आदि अनेक भाषाओं का ज्ञाता और गणित ज्योतिष कर्मान्तकी \* ( एजिंनियरिंग ) आदि में भी व्युत्पन्न था। गणित और ज्योतिष में उसने अपने समय तक हुई यूरप और एशियाई देशों की नई से नई खोजों का समावेश

इंजिनियर के अर्थ में कर्मान्तक नवकर्मान्तक शब्द का प्रयोग राजस्थान के मध्यकालिक अभिलेखों में बहुत बार आया है।

और समन्वय कर भारतीय ग्रह नक्षत्रों कीं संशोधित सरिणयां बनवाई थीं। इसके लिए उसे जब माल्स हुआ कि युरप में ज्योतिष की नयी खोजें हुई हैं तो उसने जरमनी से बड़ा खर्चकर ज्योतिषी पादियों को अपने यहां बुला उनकी तालिकाओं की भी जांच कराई थी। जयपुर दिल्ली उज्जैन और बनारस में उसकी बनवाई वेधशालाएँ (जन्तर मंतर या मानमंदिर) उसकी विद्वत्ता ज्ञान पिपासा के मूर्च चिन्ह हैं और आंबेर के पास नई राजधानी के रूप में बसाया गया जयपुर जैसा सुयोजित और सुन्दरतम नगर कर्मान्तकी में उसकी गित, रुचि और कीर्ति का योग्य स्मारक है।

### § ४. मराठों राजपूतों में विगाड़ होना

जयसिंह के वाद आम्बेर जयपुर की गद्दी पर उसका बड़ा बेटा ईश्वरीसिंह बैटा, पर महाराणा जगतसिंह ने अमरसिंह द्वितीय के समय वाली सिंध के अनुसार अपने भानजे माधवसिंह को राजगद्दी दिलानी चाही। मराठे शुरू में ईश्वरीसिंह के पक्ष में थे; पर महाराणा के धन का लालच दिलाने पर, कोटे का राव दुर्जनसाल बूंदी के पदच्युत राव बुधिह का बेटा उम्मेदसिंह तथा मालवा में पेशवा का मुख्य कारिन्दा मल्हार होलकर, माधवसिंह का पक्ष लेने लगे। ईश्वरसिंह ने पेशवा को अपने पिता और स्व० बाजीराव के बीच के संबन्धों की याद दिलाई। पर मल्हार के बहकावे और राणा के धन के प्रलोभन में फंस, पेशवा अपने दूसरे सरदारों (शिन्दे आदि) के विरोध के बावजूद, माधवसिंह के पक्ष में हो गया और उसने ईश्वरीसिंह का कोई लिहाज न किया।

बाजीराव ने उत्तर भारत की राजनीति में, आरंभ से, राजपूतों के सहयोग से काम लिया था। बालाजीराव को इस समय उसकी और भी अधिक जरूरत थी। पर राजा शाहू के इसी समय (१७४३ में) अचानक एक लंबे अरसे के लिए बीमार पड़ जाने और १७४९ में उसके

देहान्त तथा बाद में छत्रपतित्व के लिए उठे उत्तराधिकार संबन्धी अनेक अगड़ों और दिक्सिन के मामलों में ही फंसा रहने के कारण वह इधर की घटनाओं पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान न दे सका। फलतः उत्तर भारत का कारबार प्रायः उसके कारिदों होलकर शिन्दे आदि की ही मारफत चलाया जाता रहा। वे लोग मराठा राजनीति के सूत्रों को दूर हिष्ट से जोड़ने की गजाय प्रायः अपने क्षणिक और व्यक्तिगत लाभालाभ को ही अधिक महत्व देते।

ईश्वरीसिंह ने आत्महत्या कर ली। मराठा सहायता से माधवसिंह जयपुर की और बुधसिंह का वेटा उम्मेदसिंह बूदी की गद्दी पर बैठे। पर मराठे उनसे भी बनाकर न रख सके। माधवसिंह से अपनी सहा-यता की एवज में टोंक तथा मेवाइ का रामपुरा भानपुरा प्रदेश, जो माधवसिंह को राज न मिलने तक जागीर के रूक में महाराणा की तरफ से दिया गया था, अब मल्हारराव ने ले लिये। राणोजी शिन्दे ने इस पर आकर जयपुर वालों से कुल राज्य का एक चौथाई भाग अपने लिए मांगा। तब माधवसिंह की भी मराठों से बिगइ गई और समूचे जय-पुर राज में उनके खिलाफ विद्रोह उठ खड़ा हुआ; जो मुश्किल से दबाया जा सका (१७४८)। कोटा बूंदी और मेवाइ से भी उनके संबन्ध शीव ही बिगइ गये और मराठों की मित्रता की साख राजस्थान भर से उठ गई।

## § ४. श्रब्दाली श्रौर दाऊदपोत्रों का उदय, मराठों का सारे राजस्थान पर श्राधिपत्य

तभी ईरान में नादिरशाह का कतल हो गया ( ९-६-१७४७ )। उसका प्रधान सेनापित अहमदशाह अन्दाली जो कि स्वयं पठान था अब कन्दहार आकर पठानों का शाह बना। उसने नादिर का अनुसरण कर दिल्ली साम्राज्य की कमजोरी से लाभ उठाना तय किया।

मुगलों ( तुर्क-ईरानियों ) और पठानों का अस्थिवैर शेरशाह के जमाने से चला आता था। अहमदशाह अन्दाली के उत्थान से भारत में बसे हुए पठान सचेष्ट हो उठे और यहां फिर से पठान राज्य कायम होने के सपने देखने लगे।

पंचाल देश में पठानों के उदय के साथ ही सिन्ध डेराजात (डेरा गाजीखां, डेरा इस्माइलखां) और जोहियाबार (प्राचीन यौधेय देश के उत्तर पिन्छमी बड़े अंश) में बलोंचों का प्राबल्य हो उठा। उन्होंने राजस्थान के थर पारकर प्रदेश पर, जो सोढों (परमार राज पूतों की एक खांप) के अधिकार में था, अपना आधिपत्य स्थापित किया तथा जयसलमेर और बीकानेर के उत्तर माटियों से देरावर आदि की बस्तियां छीन कर बहावलपुर में दाऊदपोत्रा राज की स्थापना की। हाकड़ा के दिक्खन मोजगढ़ वल्लर (सारदारगढ़) आदि की बस्तियों वाले राजस्थानी प्रदेश के लिए उनकी माटियों जोहियों और बीकानेर वालों से छीनाझपटी चलने लगी। थर पारकर के लिए जोधपुर वालों से मी उनकी खटपट चलने लगी। जयसलमेर के पिन्छम तणोट (तणुकोट) आदि प्रदेशों में सिन्धी भाषी लोगों का प्राधान्य भी तभी से हुआ।

देहली और जमना-गंगा दो आब (प्राचीन कुक्देश) के पूरव नजीबाबाद से बरेली और बदायूँ तक प्राचीन उत्तर पंचाल देश है। वहां सतरहवीं सदी के अन्त से अनेक पठान साहसिक लोग आ आकर बसने शुरू हुए थे, जो अफगान देश के पहाड़ी इलाके (रोह\*) के रहने बाले होने से कहेले कहलाते थे। उनके नाम से उत्तरपंचाल का नाम अब कहेलखंड पड़ गया था।

कुर और पंचाल में रहेलों ने वहां के पुराने हिन्दू जागीरदारों

<sup>#</sup> पष्तो भाषा में रोह का अर्थ होता है पहाड़ ।

से छीन छान कर अपनी अनेक बड़ी जागीरें बनाली थीं। उनके दिक्खन निचले जमना गंगा दोआब अर्थात् एटा इटावा फरुखाबाद और कानपुर जिलों का प्रदेश प्राचीन दिक्खन पंचाल है। अफगानों की बिस्तयां वहां भी बड़ी मात्रा में बसी थीं। उनके पिन्छम, कुरु और राजस्थान के बीच, अलीगढ़ से पलवल और कामा तक तथा मैनपुरी से करोली और सबलगढ़ तक, जमना और चंबल के खादर के दोनों ओर का प्रदेश प्राचीन श्रूरसेन या वज है, जहां किसानों के रूप में मुख्यतः जाटों की बस्ती है। कुरु-पंचाल में भी जाट कुषक ही मुख्य हैं। सतरहवीं सदी के आरंभ से वज के इन कुषकों में भी एक तरह की राजनीतिक सचेष्टता जागी हुइ थी। पर राजा जयसिंह और दिक्खन पंचाल के नवागन्तुक अफगानों के सामने उन्हें दबना पड़ा था।

जयसिंह के बाद व्रजवासी अपने बूढ़े नेता बदनसिंह और उसके दत्तक पुत्र स्रजमल (जाटा) के नेतृत्व में फिर उठ खड़े हुए। सिन-सिनी धूण आदि की अपनी पुरानी गढ़ियों की जगह उन्होंने डीघ कुंमेर भरतपुर जैसे अनेक दृढ़ दुर्ग बना लिये। राजस्थान में अलवर और रेवाड़ी तक उनकी कार्यवाहियाँ चलने लगीं।

सन् १७४८ के शुरू में अब्दाली लाहौर छीनकर दिल्ली की तरफ बढ़ा। मुहम्मदशाह ने अपने बेटे शाहजादा अहमद और अवध के स्वेदार के भतीजे सफ्दरजंग को मुकाबले के लिए भेजा। सरिहन्द पर उन्होंने अब्दाली को हराकर (११-३-१७४८) लौटा दिया। इसके एक मास बाद मुहम्मदशाह चल बसा और अहमदशाह गद्दी पर बैठा। उसने अब्दाली और रहेलों की रोकथाम के लिए सफ्दरजंग को, जो कि ईरानी था, अपना वज़ीर बनाया।

सफ्दर ने रुहेलों के विरुद्ध मराठों और व्रजवालों से मदद माँगी मराठा फौजें उसके बुलाने पर जयपुर से सीधी दक्खिन पांचाल की ओर बढीं। उन्होंने व्रजवासियों की मदद से दक्खिन पंचाल श्रीघ्र ही पठानों से साफ कर दिया और उन्हें खदेड़ते हुए उत्तर पंचाल और कुमाऊँ की तराई तक ले गये (मार्च १७५२)। व्रजमंडल और दिक्खन पंचाल भी इस प्रकार मराठा आधिपत्य में आ गये। अन्दाली ने तभी पंजाब पर फिर चढ़ाई की। बादशाह और बज़ीर ने मराठों को आगरा और अजमेर, अर्थात् व्रजमंडल और राजस्थान की स्वेदारी बाकायदा सौंप दी। उसके उत्तर हिसार संभल मुरादाबाद और बदायूँ में भी, अर्थात् राजधानी के चौगिर्द हरियाना कुरु और उत्तर पंचाल की जागीरें भी उन्हें दीं। पंजाब के चार मुहालों की मालगुजारी और समूचे सिन्ध पंजाब से चौथ वस्त्ली का अधिकार भी उन्हें दिया और समूचे साम्राज्य में आन्तरिक और बाहरी शत्रुओं को दबा कर व्यवस्था कायम रखने का कार्य उन्हें सौंप अन्दाली के विरुद्ध उनसे मदद मांगी।

इधर राजस्थान में मारवाड़ के राजा अभयसिंह का देहान्त हो गया था (१७४९ ई०)। सरदारों ने उसके अयोग्य और मूर्ख लड़के राम-सिंह को हटा अभयसिंह के भाई, नागौर के जागीरदार- बख्तसिंह को जोधपुर की गद्दी पर बिठाया। रामसिंह तब मराठों से मदद पाने कुमाऊँ की तराई में पहुँचा। पर मराठा फौजें पेशवा के बुलाने पर अब दिक्खन लौट रही थीं, अतः उनके लिए न तो बादशाह और बज़ीर को अब्दाली के विरुद्ध पंजाब में मदद भेजना संभव था, न मारवाड़ में रामसिंह को।

बख्तसिंह ने रामसिंह की मदद के लिए आई छुटपुट मराठा टुक-हियों को मारवाड़ से शीघ ही मार भगाया और अजमेर पर भी दखल कर लिया। वह अब जयपुर के महाराजा माधवसिंह से मिलकर मराठों को समूचे राजस्थान से बाहर निकाल देने की योजनायें बनाने लगा। इसके लिए उसने मेवाड़ की राजनीति में भी दखल दिया। वहां राणा जगत सिंह के बाद (१८५१ ई०) उसके कूर उद्धत स्वेच्छाचारी विलासी और कमजोर लड़के प्रतापसिंह द्वितीय के खिलाफ सरदारों के एक बड़े दल ने विद्रोह किया हुआ था। बख्तसिंह ने उन्हें मदद दे एक दूसरे दावेदार को गदी दिलानी चाही। पर तभी वख्तसिंह का भी देहान्त हो गया। उसका लड़का विजयसिंह और रामसिंह मारवाड़ की गदी के लिए तब फिर ल**ड़**ने लगे।

### § ६. भारत में यूरोपी शक्ति का उदय

पेशवा गलाजी राव के प्राण इस बीच दिक्खन में एक नये संकट का मुकावला करने में फँसे थे। राजा शाहू के देहान्त के बाद छत्रपतित्व के उत्तराधिकार के लिए उठे झगड़ों को तो वह बड़ी होशियारी से निपट। कर मराठा मंडल का सर्वेंसर्वा बन चुका था। पर तभी दिक्खन के मुगल स्वेदार हैदराबाद के निजामुल्मुल्क प्रथम का भी देहान्त हो गया (२१-५-१७४८) और उसका बेटा नासिरजंग तथा दोहता मुज़फ्फर-जंग गद्दी के लिए परस्पर झगड़ने लगे। पेशवा ने नासिरजंग का पक्ष लेकर उस राज्य पर भी अपना प्रमुख जमाने की कोशिश की, पर मुज-फरजंग का पक्ष लेकर ऐन मौके पर फ्रांसीसियों के आड़े आ जाने से उसे अपनी सारी योजनायें विफल होती नजर आने लगीं।

पिन्छिमी यूरप की जातियों का संपर्क हमारे देश से पन्द्रहवीं सदी के अन्त से हुआ था। राणा सौँगा जिस साल गदी पर बैठे, ठीक उसी साल (१५०९ ई०) पुर्तगालियों ने गुजरात के सुलतान महमूद बेगड़ा और मिस्र के सुलतान का संम्मिलित बेड़ा दीव बन्दरगाह पर डुवाकर भारतीय समुद्रों पर अधिकार कर लिया था। पर स्थल में भारत के बादशाहों की सेनाओं का आतंक वे तब तक मानते थे। पर वहां भी तोपिचियों और समर कर्मान्तकों के रूप में उनकी नियुक्तियां सोलहवीं सदी से ही होने लगीं, क्योंकि वे लोग उन कार्यों में भारतीयों से अधिक होशियार हो गये थे। अतः उस अंश में भारतीय सेनाओं की कमजोरी को बलदी ही जान गये। यूरोप में इसके बाद बारूद तोप और

बन्दूकों का प्रयोग बढ़ने से वहां की समर कला और सामाजिक तथा राजनीतिक संघटन में कई क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए। एक नेता के आदेश में रहकर एक साथ प्रहार करने वाली साधारण लोगों की बन्दू-कची पदाति पलटनों के सामने मध्यकालीन कुलीन घुड़सवार फ़ौजों का निकम्मापन वहां शीघ्र ही प्रकट हो गया। उनकी सहायता से सामन्तों के छोटे छोटे कोटले और गढ़ ढा दिये गये और वहां बड़े बड़े केन्द्र-प्रियत राज्यों का विकास होने लगा, जिनमें अभिजातों के मुकाबले में सामान्य जन का महत्व धीरे धीरे पुनः स्थापित हो गया, एवं छोटी रियासतों और जागीरों की सीमाबन्दी टूटने से, ब्यापार ब्यवसाय को उच्चेजन मिल कर, नये नये शिल्प उद्योगों का विकास हुआ।

भारत में यह सब तब न हो पाया। बल्कि यहां उलटे मुगल साम्राज्य के हास के साथ नये नये जागीरदार और सामन्त उठ खड़े हुए थे और सेना आदि में उन्हीं का जोर था। अतः यूर्प वाले अब सोचने लगे कि यदि वे अपनी सेनाये यहां बड़ी राशि में ला सके तो उनके लिए, इस देश को जीत लेना बहुत आसान होगा। पर यूर्प की सेनाएँ उतने बड़े पैमाने पर यहाँ लाना संम्भव न था। ऐसी दशा में तामिलतट की फ्रांसीसी बर्स्ता के पुद्दूचेरी (पांडिचरी) के शासक द्युमा ( Dumas ) को सबसे पहले यह सूझा कि भारतीयों को ही अपनी समरकला सिखाकर उनसे यह काम लिया जा सकता है, क्योंकि वे एक अत्यन्त पुरानी सभ्यता के वारिस होने से कोई भी काम आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन उनमें किसी तरह की राजनीतिक चेतना या राष्ट्र भावना का सर्वथा अभाव था, अतः उन्हें किसी परदेसी के हाथ का हथियार बन अपने ही भाइयों पर गोली चलाने में कोई शरम या गैरत नहीं थी। दूसरे, उनमें कोई महत्वाकांक्षा या ज्ञानिपपासा भी न थी कि वे उस सिखाई हुई विद्या की जड़ तक जाकर उसे पूरी तरह समझ अपना सकते और उन्हीं दिशाओं में अपना स्वतत्र संगठन खड़ा कर फ्रांसीसियों के मुकाबले में खड़े होने का खतरा उपस्थित करते। यूर्प वालों ने यूमा की उस स्झ को "भारतीय सिपाही का अविष्कार" नाम दिया और १८ वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण सामरिक और राजनीतिक अविष्कार माना था।

यूमा के बाद फ्रांसीसियों ने अपने इस नये हथियार की शक्ति भारतीय राजा नवात्रों के आपसी मामलों में दखल देकर आजमानी शुरू की। १८५२ में उनका एक सेनापित दबुसी पेशवा के विरुद्ध लड़ता हुआ पूना से सिर्फ १६ मील की दूरी पर आ पहुँचा। पेशवा यह देख स्तब्ध रह गया और उसका मुकावला करने की उसने उत्तर से अपनी सारी फौजों को दिक्खन बुला भेजा। उनके द्वारा उसने इस संकट का कुछ मुकावला कर मालकी की सन्धि की (२५-१२-१७५०), पर हैदराबाद पर फ्रांसीसी प्रभाव पूरी तरह जम गया। फ्रांसीसियों की देखा देखी अंग्रेजों ने भी भारतीय सिपाही तैयार कर लिये थे। तामिल मैदान पर अपना कब्जा जमाने के लिए वे दोनों अब आपस में लड़ने लगे।

#### § ७. वालाजीराव की दिशामूढ़ राजनीति

पेशवा की स्थित उस समय देश में वास्तविक रूप से और कानूनी रूप से मुगल बादशाह के बाद सबसे ऊपर थी। बादशाह ने उसे साम्राज्य भर में शान्ति बनाये रखने का अधिकार सौंप दिया था और मराठा मंडल का वह सर्वमान्य नेता था ही। उस दशा में यदि वह अपनी जिम्मेदारी को समझ दूरदर्शिता से काम ले सकता और सोच समझ कर अपनी नीति निर्धारित करता तो उसके सामने करने के तब दो काम मुख्य थे। एक तो उत्तर भारत की अफगान समस्या का हल ठीक से करना और मुगल दरबार को अपनी मुद्दी में रख, उसके प्रभाव का उपयोग साम्राज्य भर में अपने आधिपत्य को दृढ़ करने में करना

और दूसरे दक्खिन और पूरव में जो समुद्रपार के विदेशी अपना पांच जमाने लगे थे उन्हें वहां से निकाल बाहर करना। इनमें से पहले कार्य के लिए उसके जो सबसे अधिक सहायक हो सकते चे उन राजस्थान के राजपूत राजाओं और यहां की जनता में तो यद्यपि वह मराठा मैत्री की साख, जयपुर आदि के मामले में, गंवा चुका था तो भी वज के नेताओं. अवध के नवाब वजीर और बादशाह के रूप में उसे कई अच्छे मित्र प्राप्त थे। त्रज और अवध के इलाके रुहेलखंड के ठीक पड़ोसी और प्रतिद्वन्द्वी थे। बहेलों की रोक थाम के लिए उनकी फौज का विशेष मूल्य होता। दूसरे काम के लिए पेशवा मैसूर आदि दिक्खन के छोटे राज्यों का सहयोग पा सकता था। पर दुर्भाग्य से वह दोनों ओर की परिस्थिति को ठीक से न समझ सका। उसने समझा कि मुगल साम्रज्य अब गिर चुका है और दिक्लन में उसकी शाखाएँ बटोरने का समय आगया है; अतः ठीक उसी समय उसने दिक्खन के सब छोटे राज्यों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और चूंकि फ्रांसीसी इस कार्य में उसके बाधक थे, अतः उनके मुकाबले में अंग्रेजों को, जो उनके सफल प्रतिद्वन्द्वी साबित हुए थे, उसने बढ़ाने का निश्चय किया। उसने यह न देखा कि आखिर वे भी विदेशी हैं और यदि आज फ्रांसीसी पांच जमाकर उसके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं तो कल अंग्रेज भी वहीं करेंगे। उत्तर भारत में उस समय उसकी उपस्थिति अत्यन्त आवश्यक थी. पर वहां वह अपने सेनापितयों को भेज दिक्खन में अपनी शक्ति नष्ट करता रहा । उसकी दिक्खन की चढाई का नतीजा यह निकला कि जिन अंग्रेजों से उस समय मराठा राज्य को सबसे अधिक खतरा था उन्हें तो राहत मिल गयी और मैसूर आदि जिन स्वदेशी शक्तियों की सहायता. उन विदेशियों के मुकाबले में पेशवा ले सकता था. उन्हीं को कमजोर करने में मराठों की ताकत बार-बाद होती रही।

बालाजीराव ने अपने भीतरी शासन में भी एक वैसी ही भारी भूल

की ( १७५६ )। मराठों के समुद्री वेड़े के अध्यक्ष कान्हो जी आंग्रे का देहान्त हो गया था। उसके बाद उसके बेटे तुलाजी आंग्रे ने कुछ अपराध किया । पेदावा ने अपने उस प्रजाजन के खिलाफ भी अंग्रेजीं से मदद ली। अग्रेजों का मराठा वेड़ा बहुत दिनों से इन विदेशियों की आंखों में खटक रहा था. वह पिछले पचास वर्षों से भारतीय समुद्रों में फिरगी चांचरी ( जल डकैती ) को रोकने में मराठा राज का मुख्य साधन था। पेशवा की मदद पाकर अंगरेज़ों के नेता क्लाइव और वाट-सन ने उसे समूल नष्ट कर दिया और कोंकण तट की सब मराठा चौकियां एक एक कर अपने कब्जे में कर हीं। तभी बंगाल बिहार के चौकन्ने नवाब अलीवर्दीखां का देहान्त होने पर अंग्रेजों ने उसके बेटे सिराजु-दौला के विरुद्ध खुले आम षडयन्त्र आंरंभ कर दिये। इन षडयन्त्रों में दो राजस्थानी सेठों जगत सेठ ( आंसवाल ) और अमीचंद (अप्रवाल) ने विशेष भाग लिया। इनके पूर्वज मुगलों के सूबेदार रूप मे वहाँ जाने वाले राजपूत राजाओं और सेनापितयों के खजाञ्ची मोदी आदि बनकर उधर गये थे। तब से ये अपना कारबार उधर फैलाये हुए थे तथा उन सूबीं में साम्राज्य के आर्थिक मामलों का भी नियंत्रण करते थे। नवाब ने उन षड्यंत्रकारी अंगरेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों से मदद लेनी चाही तो बालाजीराव पेशवा चौंका। उसे खटका हुआ कि हैदराबाद की तरह कहीं फ्रांसीसी वहां भी हावी न हो जांय। १७५६ के आरंभ में पेशवा ने अंग्रेजों के कप्तान ड्रेक को बढ़ावा देते हुए लिखा कि नवाब से हर-गिज न दबो, आवश्यकता होने पर एक बड़ी सेना सहयता को भेजी जा सकती है। बंगाल के नवाब को फ्रांसीसी हैदराबाद से मदद न भेज सकें इसके लिए पेशवा ने हैदराबाद के उत्तरी जिलों में विद्रोह भड़का दिया। हैदराबाद का फ्रांसीसी सेनापित द-बुसी उसे बुझाने में बझ गया। इसके बाद पलाशी के मैदान में युद्ध का एक दिखावा सा कर मीर जाफर के देश द्रोह से अंग्रेजों ने कैसे नवाव को मरवाया और बिहार बंगाल को अपने नियन्त्रण में ले लिया ( २३-९ -१७५७ ई० ) सो सुविदित है। पेशवा को, जिसे १८५२ में बादशाह ने समूचे साम्राज्य के आन्तरिक और बाहरी उपद्रषों को शान्त करने का कार्य सौंपा था, चाहिए था कि इस मौंके पर, प्रभुशक्ति के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में बंगाल पहुँचकर अंग्रेजों और नवाब के झगड़े में दखल देता या उन सूत्रों का शासन बादशाह के नाम पर सीधे अपने नियन्त्रण में ले लेता। पर उसने तो फ्रांसीसियों को वहां पहुँचने न देने में ही अपने कर्तव्य की इति मानली थी। फलतः साम्राज्य का वह सबसे अधिक उपजाऊ और धनी प्रदेश उसकी उस गफलता के कारण विदेशियों के हाथ में चला गया।

### § द्र. राजस्थान ब्रज और श्रवध में मराठों का श्रपनी साख गंवाना

पूरे साल भर अनुपस्थित रहने के बाद मई १८५३ में मराठे रघुनाथराव के नेतृत्व में, राजस्थान वापस आये। दिल्ली में तब अहमद
शाह और वज़ीर सफदरजंग के बीच झगड़ा चल रहा था। अहमदशाह
निज़ाम वंश से एक नौजवान इमाद की प्रेरणा से एक त्रानी सरदार को
अपना वज़ीर बना सफदर को राजधानी से निकालने का जतन कर रहा
था। रुहेललण्ड के पठानों का नेता नजीवलां स्वभावतः सफदर के
विरुद्ध था। साल भर पहले गंगा-जमना दोआब और दिल्ली के चौगिर्द
के प्रदेश में प्रविष्ट हो अपने पांव जमाने का अवसर मराठों को सफदर
और बजवालों की सहायता से ही मिला था। उस मित्रता का तकाज़ा
था कि मराठे अब सफदर की मदद करते। पर पेशवा को इमदाद से
दिखन में अधिक सहूलियतें पाने की आशा थी। अतः मराठे भी बादशाह और इमदाद का ही पक्षपोषण करने लगे और दोनों की शिक्त
क्षीण होने तक मालवे में ही रुके रहे।

बादशाह भी इस बीच इमाद से ऊब गया और उसने जयपुर के

राजा माधविसंह को बीच में डाल सफदर और सूरजमल (व्रज के नेता) से समझौता कर लिया। माधविसंह को इस सेवा के बदले रणयंभोर का दुर्ग इनाम मिला। पर मराठे बादशाह का भी पक्ष छोड़ इमाद के मददगार बन गये। वे व्रज के अपने पुराने सहयोगी और मित्र सूरजमल को भी दजाना चाहते थे। बादशाह ने तब मराठों और इमाद के विरुद्ध सूरजमल, सफदर और राजपूतों से सहयोग लेना स्थिर किया। मराठे तब इन्दौर से चल मुकन्दरा पारकर कांटा और बून्दी होते हुए जयपुर राज में प्रविष्ट हुएं (दिसंबर १७५३)। राजा माधविसंह ने दसलाख रुपया खिराज का चुकाया। जोधपुर का रामिसंह भी वहीं विजयसिंह के खिलाफ मदद लेने उनके पास पहुँचा। मराठे दूँढाड़ से व्रज की तरफ बढ़े। सूरजमल कुम्भेर में घर गया और चार मास के उपरोध के बाद अधीनता मानने को विवश हुआ। मल्हार होलकर का बेटा प्रसिद्ध रानी अहल्या आई का पति खांडेराव इसी युद्ध में मारा गया।

अहमदशाह दिल्ली के दिक्खन सिकन्दराबाद में सूरजमल और सफदर की प्रतीक्षा में पड़ाव डाले पड़ा था। मल्हार हांलकर कुम्मेर के बाद मथुरा लेता हुआ एकाएक उसके सिर पर जा पहुँचा। शिविर में भगदड़ मच गई। मल्हार ने दिल्ली पहुँच अपनी शतें मनमाने रूप से लिखवायीं। इमाद को वजीर बनाया गया। उसने कुरान हाथ में ले अहमदशाह के प्रति वक्तादारी की शपय ली और दरवार से बाहर निकलते ही एक दूसरे शाहज़ादे को आलमगीर २य के नाम से बादशाह घोषित कर अहमदशाह को कैद में डलवा दिया। मुगलियावंश की बची खुची इज्जत भी इस प्रकार धूल में मिल गई और साथ में मराठा राजनीति की क्षणिक लाम के पीछे दूर दृष्टि और सिद्धान्तों को ताक में रख देने की प्रवृति जो जयपुर के मामले में राजस्थानियों को दिखाई दी थी, अब बज और अवध के नेताओं के सामने मी खुल कर प्रकट हो गई। लोगों को तज़र्बा हो गया कि मराठा राजनीताओं की नेती निवल्ल की छोँड

की तरह अस्थिर है।

### § ६. नागौर, शुक्रताल पानीपत

दिल्ली से राघोबा ने जयणा शिन्दे को रामसिंह की मदद पर मार-वाइ भेजा। विजयसिंह, रामसिंह और जयणा से मेवाइ में हारकर नागौर में जा छिपा। जयणा ने नागौर घेर लिया। उधर तभी अवध में नवाब सफदरजंग का देहान्त हुआ। पेशवा ने जयणा को आदेश भेजा कि विजयसिंह को अधिक न दबाया जाय और जल्दी से जल्दी उससे कोई समझौता कर वह अवध जाय और वहां नवाब के उत्तरा-धिकारी से प्रयाग और बनारस ले लेने का जतन करे; जिसका कि यह अच्छा अवसर था। पर हठी जयणा नागौर में अड़ गया। विजय ने बीकानेर के राजा गजसिंह और जयपुर के माधवसिंह की सहायता से उसे दो साल तक वहीं अटकाये रक्खा। प्रयाग और बनारस लेने का अवसर इस बीच हाथ से निकल गया। राघोबा और मल्हार ने बीच में पड़ कोई समझौता या निपटारा कराना चाहा, पर जयणा न माना। विजयसिंह ने उदयपुर के महाराणा को बीच में डाल संधि करनी चाही पर कोई नतीजा न निकला। तब राजपूतों ने तंग आकर उसकी हत्या करवा डाली।

बीकानेर किशनगढ़ जयपुर उदयपुर जैसलमेर आदि राजपूत राज्यों में मराठों के विरुद्ध उपद्रव उठ खड़े हुए। पर जयप्या का भाई दत्ताजी शिन्दे, जयप्या के बाद जनकोजी को उसका उत्तराधिकारी बना, उसकी जगह स्वयं नागौर जा डटा। विद्रोही दृढ़ता से दबा दिये गये। पेशवा ने जयप्या की मृत्यु का समाचार सुन २० हजार की नयी कुमुक दिक्खन से भेजी। एक दूसरा मराठा सेनापित दिल्ली से ब्रज और द्वं ढाड़ उजाड़ता हुआ डीडवाणे तक धुस आया। विजयसिंह नागौर से बीकानेर भाग गया। वहां से वह राजा गजसिंह के साथ माधवसिंह की मदद

लेने जयपुर गया। उसने बादशाह आलमगीर और सूर्जमल कोभी मराठों के खिलाफ उभाइना चाहा। पर माधविसह अपना प्रदेश मराठों हारा उजाइन जाने से घनड़ा रहा था और सूर्जमल और आलमगीर की भी मराठों के खिलाफ उठने की हिम्मत न पड़ी। उधर नागौर के सरदारों ने इसी बीच दत्ताजी से समझौता कर लिया। उसके अनुसार नागार जोधपुर समेत उत्तरी और पिन्छिमी मारवाइ विजयसिंह के अधिकार में रहे और मेइता जालोर आदि पूरवी और दिक्खनी मारवाइ पर रामसिंह का अधिकार माना गया। अजमेर मराठों ने जयप्या की "मूण्डकटी" में ले लिया और ५१ लाख की खंडनी भी उन्हें देना तय पाया (१९ फरवरी १७५६ ई०)। पर तभी पेशवा की बड़ी दिक्खनी चढ़ाई आरम्भ हो गई अतः मुख्य मराठा सेना को उसमें योग देने को दिक्खन चला जाना पड़ा। मारवाइ में वह साल अकाल का था, अतः रामसिंह भी अपने मुसराल जयपुर चला गया। पीछे विजयसिंह ने मारवाइ समूचा फिर से दखल कर लिया।

उत्तर भारत से पेशवा द्वारा मराठों के दिक्खन की चढ़ाई पर बुला िल्ये जाने के बाद, उनके बनाये वजीर इमाद-उद्दीला ने मूर्खतावश अब्दाली से छेड़छाड़ कर एक भयंकर स्थिति पैदा कर दी। कुद्ध अब्दाली दिल्ली साम्राज्य से पंजाब ले राजधानी पर आ दूरा (जनवरी १७५७)। इमाद का सहकारी नजीरखां अपने सजात बन्धुओं को आया देख उनसे जा मिला। सूरजमल, शुजाउदौला (अबध का नवाब वजीर) और राजपूत सब इमाद से चिढ़े ये और मराठे दिक्खन में थे। उत्तर भारत में मराठों का सेनापित अन्ताजी माणकेश्वर सिर्फ अपने तीन हजार सवारों समेत गवालियर से चलकर बादशाह की सहायता को दिल्ली आया। कायर इमाद ऐसी दशा में बचने का कोई उपाय न देख दुम दबाये अब्दाली की शरण में चला गया।

अन्दाली ने राजधाजी पर कब्जा कर १९ वरस पहले अपने मालिक

नादिरशाह का अनुकरण करते हुए राजमहल और शहर की एक सिल-सिले से मुह्ह्लेवार सूट की। वहां से वह बज की तरफ भी चढ़ा। अन्ताजी ने बज की सीमा पर फरीदाबाद में उसे रोकना चाहा, पर अपनी एक तिहाई सेना कटाने के बाद उसे मथुरा की तरफ पीछे हट जाना पड़ा। उसने बज के नेताओं को मिलकर मुकाबला करने को कहलाया पर सूर्जमल की हिम्मत न पड़ी। वह बेशमीं से कुभेर में दुबका बज की बरबादी देखता रहा। पर उसके नौजवान बेटे जवाहरसिंह से रहा न गया। उसने कहा अफगान हमारी लाशों पर हो कर ही बज में घुस पायंगे, और अपने १० हजार नौजवान साथियों को जुटा, वह मैदान में जा डटा। अब्दाली इस टुकड़ी का विनाश कर बज में कल्लेआम और और बलात्कार का बाज़ार गरम करता हुआ मथुरा तक बढ़ता चला आया, उसकी हरावलें आगरा तक आ पहुँची। वहां से संभवतः राजस्थान पर भी आक्रमण होता, पर उसकी सेनाओं में महामारी फूट पड़ी और उसे वापस लौट जाना पड़ा (२१ मार्च १७५७)।

इस आक्रमण की खबर पेशवा को मिला तो उसने रघुनाथराव और मल्हार को उत्तर में भेजा। पर मुख्य मराठा फौजे तब भी दिक्खनी चढ़ाई में फंसी थी, अतः राघोबा जब इन्दौर पहुँचा (१४ फरवरी १७५७ ई०) तो उसके पास कुल ६ हजार सैनिक थे और उत्तर भारत में कुल मिलाकर १५ हजार से अधिक फौजें न थीं, और खरचे के लिए खजाने में पैसा कुछ भी न था। अतः दिल्ली को समय पर कोई सहा-यता न मिल पाई। गरमियों भर मराठे राजस्थान में युद्ध के लिए खरचा उगाहते और सेनायें जुटाते रहे। उनके मारवाइ पहुँचने पर विजयसिंह को रामसिंह से छीना प्रदेश उसे वापस सौंप देना पड़ा। अब्दाली इस बीच नजीब को दिल्ली में अपना प्रतिनिधि नियत कर और पंजाब में अपने वेटे तैमूर की अध्यक्षता में एक बड़ी रक्षक सेना छोड़ काबुल वापस चला गया था। मई तक मराठा हरावलें आगरा पहुँचने लगीं। सूरजमल से समझौता किया गया और श्रीघ ही रुहेलों से दोआव छीन उन्होंने दिल्ली को भी जा घेरा। नर्जार ने मल्हार को, जो उसे अपने बेटे के समान स्नेह करता था, बीच में डाल समझौता कर लिया और कहलाया कि कहो तो मैं अन्दाली के साथ काबुल जाऊं और दोनों राज्यों के बीच सीमायें निश्चित करा अफरानों से हमेशा के लिए झगड़े का निपटारा करा दूँ। पर राघोबा ने उसपर कोई ध्यान न दिया और नजीर के बजाय फिर उसी विश्वासघाती इमाद पर भरोसा कर दिल्ली का अधिकार उसे सौंप दिया; और पंजाब पर चढ़ाई करने लगा। इस प्रकार पठानों से मैत्री कर अंग्रेजों से बंगाल बिहार उद्धार करने को जाने के बजाय मराठों ने, पंजाब पर हमला कर, यहां भी अपने देशवासियों से और पड़ोसियों से झगड़ा बढ़ाने का ही मार्ग चुना।

मराठों के उमारने पर पंजाब में सिक्खों ने अब्दाली के विरुद्ध उप-द्रव आरंभ कर दिये। १७५८ के बसंत में मराठे सरिहन्द ले लाहीर तक जा पहुँचे। पठानों की रक्षक सेनाओं को तब पंजाब छोड़ अठक (सिन्ध नदी) पार करजाना पड़ा। राघोबा चिनाब पर्यन्त मराठा आधिपत्य कायम करने के बाद एक मास लाहीर में टहर कर दिक्खन बायस लीट गया। राजस्थान में जनकोजी शिन्दे राजपूतों से खिराज वसूल रहा था, अगस्त १७५८ में मल्हार भी पंजाब से लीटकर राजस्थान आया और यहां की आमदनी में शिन्दे के साथ अपना हिस्सा भी बरा बर का तय कर जून १७५९ तक वापस पूना चला गया।

पेशवा अब अंग्रेजों से सशंक हो उठा था। १७५८ में उसने कोंकण तट पर हिंब्शयानी (Abysinian) सिहियों से जंजीरा ठेने में अंग्रेजों से मदद चाही थी, वह उसे न मिली और १७५९ में उलटा सरत का कोटला उन्होंने घोला देकर मराठों से छीन लिया। तब पेशवा की आंखे खुलीं। उसने तब अग्रेजों के विषद्ध फिर फांसीसियों को बढ़ाने और उनकी सहायता ठेने की नीति अपनानी चाही। पर उत्तर भारत में अफगान समस्या के तभी बहुत अधिक उलझ जाने से वह अपना पूरा ध्यान उस ओर न दे सका; और मराठे जब उस समस्या को सुल्झाने का जतन करते हुए पानीपत के मैदान में अफगानों के साथ जीवन मरण के संघर्ष में फंसे थे तभी अंग्रेजों ने एक बड़ी कुमुक अपने देश से मंगा कर और फ्रांसीसियों की ताकत तामिल देश और आन्ध्र तट से भी उलाड़ फेंकी। निजाम हैदराबाद ने भी तब फ्रांसीसियों के बजाय अंग्रेजों को प्रा पकड़ा।

उत्तर भारत में पेशवा ने मल्हार होलकर की बजाय दत्ताजी शिन्दे को अपना मुख्य प्रतिनिधि और आगरे का सुवेदार बनाकर भेजा था। उसे आदेश था कि पंजाब में आधिपत्य को और अधिक दृढ़ करे और <u>शुजाऊदौला से प्रयाग और बनारस ले बिहार बंगाल का उदार अंग्रेजों</u> से करने का भी जतन करे। लाहोर में राघोबा द्वारा नियत मुसलमान सुवेदार मर चुका था। दत्ताजी ने उसकी जगह अपने भाई साहबजी शिन्दे को, जो पंजाब राजस्थान में साहबा पटेल के नाम से मशहूर है, नियत कर दिया। प्रयाग बनारस ग्रुजा से छेने और बिहार बंगाल को अंग्रेजों से छुड़ाने के लिए पेशवा की योजना यह थी कि इमाद की बजाय, जो विश्वासघाती और निकम्मा साबित हो चुका था, अवध के नवाब ग्रजा को साम्राज्य का वजीर बनाया जाय और दत्ताजी बादशाह और वजीर को ले कर दिली से बिहार बंगाल की चढ़ाई के लिए निकले। रघनाथ राव दक्खिन से बन्देलखण्ड के रास्ते आ कर उनसे प्रयाग में मिले. और ग्रुजा पर दबाव डाल, प्रयाग और बनारस के इलाके उससे पेशवा के लिए मांग ले: और बदले में बिहार बंगाल की विजय में उसे भी हिस्सा दिया जाय।

पर इससे पूर्व अफगानों के मामले का फैसला आवश्यक था। इसके लिए पेशवा का आदेश था कि उनके नेता नजीब से जहां तक हो सम-झौता कर बिहार बंगाल की चढ़ाई में उसे भी अपने साथ लिया जाय, अन्यथा उसे जड़मूल से उखाड़ दिया जाय ताकि अन्दाली से मिल पीछे वह कोई उपद्रव न खड़ा सके। लेकिन इस कार्य के लिए दत्ताजी की बजाय मल्हार अधिक उपयुक्त होता, जो पेशवा बाजीराव के समय से अब तक उत्तर भारत की राजनीति के सूत्र सभालता रहा था और इधर सब लोगों के स्वभाव और आदतों से भली भांति परिचित और राज-नीति के दांव पेंचों में उस्ताद था। दत्ताजी एक निरा श्रुरमा और योद्धा था। इमाद तो उसके सामने झुक और गिड़गिड़ा कर बच गया, पर नजीव से समझौता न किया जा सका और श्रुजा भी बिदक गया।

नजीव को खदेइते हुए दत्ताजी ने उसे हरिद्वार के दिक्खन गंगा के कछार में शुक्रताल नामक स्थान पर घेर लिया और उसे उखाइने की धुन में, चार साल पहले नागौर में विजयसिंह के विरुद्ध अपने भाई जयप्या की तरह, सब आगा पीछा भूल, वहीं अड़ गया। पेशवा के प्रयाग और बनारस लेने तथा अंगरेजों से बिहार बंगाल खुड़ाने के सब मनस्बे इस प्रकार नागौर की तरह, इस बार गंगा के उस कछार में गल गये। उधर नजीव के बुलाने पर अब्दाली के किर भारत में आ जाने से पंजाब और दोआब भी मराठों के हाथ से फिर निकल गये। दत्ताजी को शुक्रताल से घेरा उठा कर तब दिल्ली की रक्षा के लिए दौड़ना पड़ा (दिसम्बर १७५९)। अब्दाली दोआब में पहुँचा तो नजीब और शुजा दोनों उससे जा मिले। दत्ताजी दिल्ली की रक्षा करता हुआ काटा गया। मराठा सेना तब जनकोजी की अध्यक्षता में राजस्थान में, नारनौल हट आई। वहां महहार होलकर भी उनसे जा मिला और नयी मराठा कुमुक दिक्खन से पहुँचने तक छापामार युद्धों द्वारा अब्दाली को इधर उधर छकाता और उसे वज तथा राजस्थान में आगे बढ़ने से रोकता रहा।

पेशवा इस बीच उसके मना करने पर भी अंगरेजों से जा मिलने के अपराघ में निजाम को दण्ड देने और उससे राजस्थान के दक्खिनी सीमान्त के आसीरगढ़ बुरहान पुर आदि सब महत्व पूर्ण किले और नाके ले कर, उसका नियन्त्रण करने में लगा था। अब्दाली की चढ़ाई और दत्ताजी के मारे जाने की खबरें मिलने पर उसने आपने भाई सदाशिव-राव भाऊ और लड़के विश्वासराव को एक बहुत बड़ी सेना देकर उत्तर मेजा। अब्दाली लौट रहा था, पर नजीर ने मराठों का आना सुन उसे सन् १७६० में यहीं रहेलखंड में रोक लिया। भाऊ ने मल्हार होलकर आदि सरदारों को लिखा कि राजस्थान और दोआब में अफगानों के विरुद्ध अपने मित्रों का अधिक से अधिक संग्रह करें। पर पेशवा के अब तक के बर्ताव से यहाँ सभी लोग मराठों से चिढ़े हुए थे। भाऊ ने राजपूत राजाओं को बहुत मनाया समझाया और पिछली गलतियाँ माफ करते देने को कहा, पर प्रत्यक्ष विदेशी खतरा सम्मुख देखकर भी वे अपने वैर भाव भुला न सके; बल्कि मराठों को इस विपत्ति से मन ही मन प्रसन्न हो और इस संघर्ष से अलग रहने का कोई न कोई बहाना हूं दते रहे।

भाऊ जमना पार कर दोआब में अब्दाली पर सीधा आक्रमण करना चाहता था, पर जमना में उस साल बाढ़ होने से मराठे वैसा न कर सके। तब उसने जमना के बांये बांये बज़ में होकर दिल्ली ले ली और पंजाबिस पर अपना प्रभाव मानने तथा रहेलखंड में रहेलों के सताये जाने की रार्त पर वापस लौटने को तैयार हुआ। पर पेशवा की पंजाब के लिए जिद थी। सूरजमल तथा राजपूतों ने भी, जो मराटा अफगान सघर्ष में दोनों को चूर हो जाने पर अपने उठने का अवसर खोजते थे, इसका विरोध किया और इसी बहाने रूठ कर अलग आ बैठे। मल्हार की राय बज़ में ही अपनी सेना का आधार बनाकर लड़ने की थी; पर सदाशिव राव को जो दिक्वन के युद्धों में यूर्पी शैली की युद्ध कला की श्रेष्ठता के देख चौंधियाया हुआ था, अपनी उस शैली पर सधायी गई तिलंगे सिपाहिंगों और तोपखाने की शक्ति पर अधिक विश्वास था। उसने सारे संरंजाम के साथ दिल्ली से आगे पंजाब की तरफ बड़ अब्दाली का संबन्ध अपने देश से काट देना चाहा। वह भूल गया कि यूरपी शैली, की

सबसे बड़ी विशेषता, केन्द्र, और अपने आधार से संबन्ध बनाये रखना तथा सामान और कुमक के आने जाने के मार्ग को बराबर सुरक्षित रखना थी।

अब्दाली दोआव से मराटा सेना के दिक्खन आ, जमना पार कर. दिल्ली ले ली। मराठों का संबन्ध तक दक्खिन से पूरा कट गया। उसने उत्तरी राजस्थान और हरियाने के रास्ते सवार भेज पटियाला के सिक्ख सरदार आलासिंह द्वारा मराठों को मिलने वाली मदद का रास्ता भी छेंक दिया। मराठे तब स्वयं मुसादानी में फंस गये। यदि वे अपनी पूरानी छापा मार पद्धति से लड़ते होते और मल्हार के कहने के अनुसार अपना भारी सामान साथ न लिये होते तां उनके लिए इस मूसादानी को तोड़ कर निकल जाना कुछ भी मुश्किल न था। पर भाऊ तो यूरपी दौली को ठीक से समझे पचाये विना उसकी नकल कर रहा था: और भारी सामान तोपखाना और स्त्रियों तक को साथ लिये फिरता था। दो मास की छुट पुट झपटों और चाँपावलों के बाद १४ जनवरी १७६१ को पानीपत के मैदान में दोनों सनाओं का मुकाबला और भारी जन संहार हुआ । और सिवाय एक मल्हार होलकर के, जो आसन्न विनाश उपस्थित देख अन्दाली की मोरचेबन्दी का लंबा चकर काट दक्खिन ओर राजस्थान में खिसक आया था, सदाशिवराव भाऊ और विश्वास-राव समेत प्रायः सभी प्रमुख मराठा सरदार और सेनापति इस युद्ध में खेत रहे। अन्दाली का भी नकसान कम न हथा।

पानीपत के बाद अब्दाली ने दिल्ली आ कर बज के नेता और राज-पूर्तों से भी खिराज मांगा। तब राजपूत शासकों की आंखें खुलीं। पेशवा बालाजीराव एक बड़ी कुमुक लिए भाऊ की मदद को स्वयं चला आ रहा था और तब सिरोंज में था। जयपुर के राजा माधविंह ने उसे जल्दी बूंदी आने को लिखा और सब राजपूत राजाओं के सहयोंग का आश्वासन दिया। पर पानीपत की हार और उसमें हुए नर संहार की खबरों से पेशवा का दिल टूट चुका था। राजपूतों को उसने फटकारा और जयपुर तथा जोधपुर के राजाओं को अजमेर में अपने प्रतिनिधि के सन्मुख हाजिर होने का आदेश दिया। उसने लिखा "भाऊ ने सब अपराध माफ कर पिछली बातें भुला देने को कहा था। "राजपूतों को होश होना चाहिए। हमें यदि विदेशियों ने (पेशवा और अन्य हिन्दू अज्ञान वश पठानों को विदेशी ही समझते थे) हरा दिया, तो हम नर्मदा पार चले जायंगे। मुझे अब अब्दाली का डर नहीं है।"

पानीपत के बचे खुचे लोगों को लेकर पेशवा इसके बाद शीघ्र ही लोट गया और धक्के के कारण बीमार हो मृत्यु शय्या पर जा पड़ा। अन्दाली ने अपने दूत उसके आश्वाशन को पूना मेजे। शाहजादे अलिगौहर को जो इमाद और रहेलों के डर से ग्रुजा की शरण में पूरव भागा फिर रहा था शाहआलम के नाम से दिली की गद्दी का मालिक घोषित कर, रूढेलों की ग्रुजा, सूरजमल, राजपूर्ती और मराठों में सुलह करा, दिल्ली केन्द्र को फिर से सुदृढ़ करने का भी उसने जतन किया; क्योंकि उसकी अपनी सेना में भी, तनखाह बहुत अधिक चढ़ जाने तथा शिया सुनियों के बीच साम्प्रदायिक तनातनी बढ़ने से अब असन्तोष और गड़बड़ी के लक्षण प्रकट हो रहे थे, अतः उसे काबुल लौट जाने की जल्दी थी: तथा दिल्ली केन्द्र की अव्यवस्था से उसके अपने राज को भी खतरा था। फिरंगी (अंग्रेंजों का) खतरा भी तब देश में बढ़ता नज़र आ रहा था। पर सूरजमल, जो युद्ध से अलग रहने के कारण इस समय उत्तर भारत में सबसे अधिक बलवान था, मराठों-अफगानों की बरबादी में अब अपने लिए उठने का अबसर देख रहा था। उसके कारण यह यह शान्ति सम्मेलन सफल न हो सका। अब्दाली के यहां से जाते ही उसने आगरे का किला भी दखल कर लिया ( १२-६-१७६१ ) पूना में तभी पेशवा बालाजीराव का देहान्त हुआ।

आज तेरे ही सिर पर है।

किन्तु राजस्थान के उत्तरपूरव वर्ज की शक्ति अब चमकी। सूरज-मल पानीपत युद्ध के बाद इधर सब से बलवान था। मुगल साम्राज्य का वजीर इमाद, अब्दाली के आने पर बादशाह आलमगीर २य को इस डर से कि कहीं अब्दाली या मराठे उसका उपयोग न करें; मारकर और एक दूसरे शाहजादे को शाहजहाँ २य के नाम से बादशाह घोषित कर, उस समेत भाग कर सूरजमल के पास कुंभेर में आ रहा था; और यद्यपि भाऊ और अब्दाली दोनों ने शाहजादे अलीगौहर को शाहआलम के नाम से दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया था, पर वह चूंकि रुहेलीं आदि के डर से शुजाउदौला के पास पूरव में ही था और अभी तक दिल्ली आने की हिम्मत न करता था, अतः वर्जार और शाही तख्त के एक दावेदार बादशाह के भी उसके पास रहने से, सूरजमल की शक्ति और भी अधिक बढ गई थी। आगरा तो उसने १७६१ की गर्मियों में अब्दाली के यहां से जाते ही ले लिया था। अब जमना पार कर अलीगढ़ और इटावे तक समूचा व्रजभाषी प्रदेश उसने आने अधिकार में कर लिया और जमना के दक्खिन भिंड गोहद आदि बुंदेली प्रदेशों पर भी. जो **पेरा**वा के खास आने इलाके थे, धावे मारने ग्रुरू किये। गोह**द में** उसी के खानदान का एक जार घराना स्थापित हो गया। इरावे के पास राम-पुर का गढ़ उसने भरतपुर के ही नमूने पर बनवाया, पिन्छम में अलबर मेवात का राजस्थानी प्रदेश भी उसने छे छिया। मेवात पर, कह चुके हैं कि. राजा जयसिंह के जमाने से ढ़ंढाड़ के कछत्राहों के दांत थे और वहां जयपुर राजवंश की एक छाटी शाखा नारूका के सरदार, मेव-मीणों तथा अहीर, जाट, गूजर आदि कृषक पशुगलकों की आवादी के मुखियों और मगलों के स्थानीय कारिन्दों से. छीन झरट कर अपनी जागीरें बना रहे थे। सरजमल के वज से इधर कदम बढाते ही उसकी जयपुर वालों से बिगड गई।

मेवात के उत्तर हरियाना और दोआब-म्हेलखंड ( कुम्-पंचाल ) में, कह चुके हैं कि, बलोचों-पटानों की बस्तियां सोलहवीं-सतरहवीं सदी से बस रही थीं और इस समय तक ते 😁 🥣 की शासक जाति बन गये थे। अपनी स्थानीय हिन्दू जनता से पटानों के संबन्ध धार्मिक पक्षपात से सर्वथा मुक्त और अच्छे थे और आन्तरिक शासन में उनका सहयोग उन्हें वरावर मिलता था। नजीव इस समय उनका मुखिया होने से उस समूचे दोआव-घहेलखंड का नेता था। हरियाने में अनेक बलोच मरदारों की बस्तियां भी, नादिरशाह और अञ्दाली के जमाने से उनके सैनिक चौकीदारों के रूप में, बसी थीं। वे भी अब नजीब की ही अधी-नता मानते थे। ये बलाच उत्तरी मेवात में अकसर डाकेजनी और लुटपाट करते। अतः मेवात लेने के बाद सूरज के उन्हें दबाने को उत्तर कदम बढाने पर नजीव से भी उसकी सीधी ठन गई। अपने बेटे जवा-हर को पटौदी और फर्रुखनगर में इन बलाची का दमन करने को छोड सरज तब दिल्ली की तरफ बढ़ा और जमना पार करते ही गाजियाबाद के दक्खिन हिंडन नदी के तट पर, जहां ब्रज और कुरु की सीमाएँ प्राय: मिलती हैं, उसकी नजीव से लड़ाई हुई; जिसमें वह मारा गया (२३-११-१७६३)। वज का नेतृत्व तब उसके वीर पुत्र जवाहर के कंधी पर पडा।

वज के ये नेता वहां के जाट कृषक थं। उसी समय पंजाब की कृषक जाट प्रजा भी सिक्खों के नेतृत्व में अफगान शासन के विषद्ध विद्रोह कर रही थी। सिक्ख उधर बीकानेर के राठौड़ों से मिल बहावलपुर-मुलतान के बलोचों को दबाने का जतन कर रहे थे; इधर पूरव में उनके धावों का आतंक सहारनपुर और देहरादून तक छा जाने से, नजीब की वज पर बढ़ने की कार्यवाई में भी शिथिलता आ गई। वज के अनेक नेता जवाहरसिंह के विरोधी थे और उसके छोटे भाई नाहरसिंह को राजा बनाना चाहते थे। जवाहर ने उन्हें, बस में करने को वज से बाहर के भाइत सैनिक मरती करने की धमकी दे, कुछ सीधा किया और अपने

पिता का बदला चुकाने को, पठानों के सभी शत्रुओं—सिक्लों मराठों और ग्रजा आदि—से मेल कर, दिल्ली को जा घेरा (१७६४)।

पर उसकी पीठ पीछे जयपुर का राजा माधवसिंह पठानों का सहा-यक था और मराठा सेनापित मल्हार हालकर भी, बावजूद पेशवा के जवाहर को सहायता देने के आदेश के. भीतर ही भीतर पठानों को मदद दे रहा था। मल्हार का मत कदाचित् यह था कि उत्तर भारत की तात्कालिक सब शक्तियों में पठान ही सब से दृढ़ और सच्चे थे, जिन्हें उखाइना या दबाना तब मराठों के लिए न अनिर्वाय था और न संभव: तथा जिनका सहयोग पाने में मराठा शासन की मलाई थी। बाकी लोगों की, खासकर राजपूतीं, व्रजवासियों या मुगल-तुर्कदल की सचाई या उपा-देयता पर मल्हार को उतना विश्वास नहीं था। इमाद ने भी जवाहर को धोखा दिया, उससे और आशा ही क्या हो सकती थी ? सिक्खों और अवध के नागों को, जो इस समय उत्तर भारत की एक अच्छी भाड़ैत सैनिकों की जमात थी, जवाहर के अपनी फौज में भरती करने से, बज के लोगों में भी सामान्यतः उसके प्रति असंतोष बढता गया। उसके सर-दारों ने भीतर ही भीतर जयपुर महाराज से मिल उसके खिलाफ षड-यन्त्र करना गुरू कर दिया। उधर तभी नजीवलां ने सहायता के लिए फिर अन्दाली को बलवा भेजा। उसका आना सन सिक्ख एकाएक बिना सचना दिये दिल्ली का घेरा छोड पंजाब चले गये। इस प्रकार तीन मास के घेरे और काफी खर्चा उठाने के बाद ज़वाहर को भी तब दिल्ली से हट जाना पड़ा (१६ फरवरी, १७६४)।

उसने तब से जयपुर के राजा, इमाद, मराठों और अपने गद्दार सरदारों से बदला चुकाना ही अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लिया, इसके लिए उसने अपनी सेना में सिक्खों नागों आदि की भरती बड़ी मात्रा में आरंभ की, तथा बरनी सौम्ब्रे (समरू) आदि फ्रांसीसी सेना-पतियों को जो अंग्रेजों के बंगाल विद्दार ले लेने तथा तामिलनाड आन्ध्र- तट और हैदराबाद में फ्रांसीसी ताकत तोड़ देने के बाद प्राय: प्रत्येक भारतीय राजा रईस के पास जा जाकर उसे अंग्रेजी खतरे से सावधान करते फिर रहे थे, अपनी सेवा में रख यूरपी शैली सीखे हुए सिपाहियों की एक बड़ी सेना तैय्यार की। त्रज के विद्रोहियों को उसने उस सेना की सहायता से शीघ्र ही निकाल भगाया। मल्हार होलकर को भी, जो विद्रोहियों का साथ दे रहा था, उससे हार खानी पड़ी। उसने जमना के दिक्खन धौलपुर और गौहद तक ले मराठों के बुन्देलखंड और उत्तरी मालवा के खास प्रदेशों पर भी धावे आरंभ कर दिये। त्रज के विद्रोहियों ने तब भाग कर राजस्थान में जयपुर शाहपुरा आदि में शरण ली। बूढ़ा मल्हार अब इन्दौर में बीमार पड़ा था।

नागौर और शुक्रताल में मराठों के फंसे रहने और फिर पानीपत का धका खाने से अंगरेजों को बंगाल-बिहार में अपने पैर जमाने का अवसर मिल गया। १७६० में उन्होंने मीरजाफर को हटा मीरकासिम को गदी पर बैठाया था। पर मीरकासिम उनके हाथ की कठपुतली बनकर रहने को तैयार न हुआ तो उसे फिर गदी से उतार मीरजाफर को बिठाया। उधवानाला की लड़ाई में कासिम को हरा बिहार बंगाल को उन्होंने पूरी तरह अपने शिकंजे में कस लिया। कासिम ने शुजा और शाह आलम की मदद ली, पर बक्सर की लड़ाई में उन्हें भी परान्त हो कर भागना पड़ा और अंगरेजों ने बनारस और इलाहाबाद तक दखल कर लिया। मल्हार होलकर ने शुजा की मदद उनके खिलाफ की, पर अंग्रेजी तोपों के मुकाबले में वह लापामार बूढ़ा शेर भी अपनी दूटी फूटी फीजों से नहीं टिक सका। बादशाह को तब अंग्रेजों की शरण जाना पड़ा। शुजा ने भविष्य में अंग्रेजों के शतुओं को अपना शतु समझना और अपने राजा की रक्षा के लिए उन्हीं पर निर्भर रहना मान अवध को भी एक तरह उन्हीं के संरक्षण में सौंप दिया (१७६५ ई०)।

माधवराव पेशवा बहुत ही ऊँचे चरित्र और हृदय का व्यक्ति था।

सन् १७६३ ई० में उसने शासन अपने हाथ में लिया। हैदरअली पर उसने शीन्न अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और निजाम से अंगरेजों का पछा छुड़ा दिया (१७६५ ई०)। उत्तर में मल्हार की बीमारी तथा जवाहर और अंगरेजों का बढ़ना सुन, १७६६ ई० के आरम्भ में, उसने रघुनाथराव को एक बड़ी सेना के साथ भेजा। उसने अब हैदर और निजाम को मिला कर अंगरेजों को तामिलवाड से भी निकाल बाहर करने की योजना बनाई। अंगरेजों के नेता क्लाइव ने तब उत्तर भारत में छुजा, बादशाह, जवाहर, रुहेले आदि मराठों के सभी शत्रुओं को मिला उनके खिलाफ एक गुट बनाने के लिए छपरा में एक "कांग्रेस" बुलाई और बादशाह शाहआलम को अपनी संरक्षता में दिल्ली ले जाकर बिठाने का प्रस्ताव रक्खा ( जुलाई १७६५ )। पर जवाहर को उस प्रस्ताव से बज का बड़ा अंश छोड़ना पड़ता, अतः यह गुट्ट न बन सका।

इधर राघोबा को भी वज और बुंदेलखंड में जवाहर के खिलाफ कोई बड़ी सफलता न मिल सकी। उसका एक कारण यह भी था कि राघोबा की नीयत ग्रुरू से ही साफ़ न थी। वह पेशवा का राज बढ़ की अपेक्षा इधर अपनी शक्ति बढ़ाने और पेशवा को किसी तरह नीचा दिखाने की अभिलाषा से काम कर रहा था। अतः महादजी शिन्दे, मल्हार होलकर आदि से उसे कभी सच्चा सहयोग न मिला। मई १७६६ को मल्हार का इन्दौर में देहान्त हुआ। उसके बाद उसका उत्तरा-धिकारी पोता भी शीघ्र ही चल बसा (दिस० १७६६)। रघुनाथ ने होलकर के दीवान यशवंत चन्द्रचूड को अपने साथ मिला, एक नाबालिग शिशु को गोद दिला, उसके नाम पर वहां अपना नियंत्रण कायम करना चाहा। पर मल्हार की पतोहू रानी अहल्याबाई के आगे उसकी एक न चली। अहल्या ने मल्हार के एक दूर के रिश्तेदार तुकोजी होलकर को अपना सहायक रख होलकर राज के शासन का सूत्र अपने ही हाथ में बनाये रक्खा। इसी प्रकार राघोबा ने गुजरात में भी अपना नियंत्रण बढ़ाने की विफल चेष्टाएँ कीं। पर माधवराव की सावधानी और होशियारी से उसे कहीं सफलता न मिल सकी। तब वापिस महाराष्ट्र पहुँच उसने खुल्लमखुल्ला विद्रोह उठाना चाहा; अंग्रे जो के दूत उसे भीतर ही भीतर इसके लिए उकसा रहे थे। उधर हैदर भी तभी उनके बहकावे में आ मराठों के विच्छ फिर से आक्रमक एख स्वीकार करने लगा। पेशवा ने राघोबा को तो पकड़ कर नज़रबंद कर दिया और हैदर का मद भी शीघ ही उतार कर उसे अग्रे जो का साथ छोड़ने को विवश किया (१७७२ ई०)।

जवाहर ने इस बीच गांहद से आगे बढ़ बुंदेळखंड में काळपी के मैदान से भी मराठों का निकाल दिया। फिर उसने माधविसह से अपने भागे हुए भाई नाहरसिंह के तथा त्रज के अन्य भागे हुए विद्रांही सरदारों के परिवारों को वापस मांगा। नाहरसिंह और ये सरदार विष खाकर आत्मधात कर चुके थे। मारवाइ में विजयसिंह इस सभय तक रामसिंह के मरने के बाद समूचा मारवाइ दखल कर चुका था और सांभर अजमेर भी लेने का जतन कर रहा था। उसने और जवाहर ने मिल मराठों को राजस्थान भर से निकाल बाहर करने की एक योजना बनाई। बीकानेर और जयपुर राज्यों को भी उन्होंने उसमें शामिल करना चाहा। पर जाटों के बढ़ने से उन दांनो राज्यों को खतरा था; अतः वे शामिल न हुए।

जवाहर ने तब एक बड़ी सेना लेकर जयपुर राज में प्रवेश किया। विजयसिंह भी मारवाड़ से उसकी सहायता के लिए आया। बीकानेर और जयपुर की सेनाओं ने उन्हें लालसीत और कॉमा पर दो करारी हारें दीं। माधवसिंह का इसके बाद तुरत ही देहान्त हो गया (फरवरी १७६८) और बज का राजा जवाहरसिंह भी अपने एक विद्रोही सैनिक के हाथ मारा गया (जुलाई १७६८)। बज की शक्ति भी तब दूट गई।

### § ११. मेवाड़ की अराजकता श्रौर श्रंगभंग

१८६९ में पैशवा ने राघोबा के घरू झगड़े से निपट कर रामचन्द्र गणेश, विसाजी कृष्ण पंडित, राणोजी शिन्दे के छोटे भाई महादर्जी शिंदे तथा मल्हार होलकर की पतोहू रानी अहल्याबाई के सेनापित तुकोजी होलकर आदि सेनापितयों को एक बड़ी सेना लेकर फिर उत्तर भारत में भेजा।

मेवाड़ में चूंडावतीं-शक्तावतों आदि के आपसी झगड़ों तथा राणा जगतिसंह २य के बाद (१७३१ ई॰) प्रतापिंह २य (१७५४) और ओर राजिसंह २य (१७६१) की छोटी उम्र में मृत्यु से उठे उत्तराधिकार संबन्धी झगड़ों के कारण तब गहरी अराजिकता छा रही थी और पास-पड़ोस के राजाओं सामन्तों आदि द्वारा उसके प्रदेशों का अंगभंग बड़ी तेजी से किया जा रहा था। बाजीराव के समय से निश्चित डेढ़ छाख रुपया सालाना नकद चुकाने की एवज उसका पूरव का सबसे उपजाक चंबल तट का सारा प्रदेश—रामपुरा-भानपुरा आंतड़ी आदि—शिन्दे होलकर आदि मराठा सरदारों ने दबालिया था। इधर राणा अरिसिंह के मूर्खतापूर्ण अभिमानी बर्ताव तथा विश्वासघाती और कमज़ोर शासननीति के कारण चिढ़कर उसके बहुत से सरदारों ने, गही के एक दूसरे दावेदार, बालक रत्नसिंह के नाम पर विद्रोह किया हुआ था। उन्हें दबाने के लिए वज के जवाहरसिंह की तरह अरिसिंह ने भी बाहर से बहुत से सिन्धी मुसलमानों, बलोच पठानों आदि को अपनी सेना में भरती करके भाइत फीजें बनाना शुरू किया था।

जयपुर का राजा मेवाड़ के इन विद्रोहियों की पीठ पर था, अतः मेवाड़-दूंढाड़ के बीच में स्थित किशनगढ़, शाहपुरा, बूंदी, कोटा आदि छोटे राज्य भी, जिन्हें जयपुर के बढ़ने से अपनी स्वतंत्रता के लिए खतरा था, महाराणा के झण्डे तले आ गये। मराठों के उत्तर भारत में वापस आने पर विद्रोहियों ने महादजी शिन्दे को सवा करोड़ रुपया देना कर

अपने पश्च में मिला लिया। मेवाइ मालवा के सभी छोटे राज्यों को एक सम्मिलित बड़ी सेना ने तब मेवाइ के झण्डे तले एकत्र हो मराठों को उज्जैन के पास शिष्रा तट पर ही रोक देने का जतन किया। पर ऐन मौके पर जयपुर से नागा सैनिकों की, जिन्हें जवाहर की देखादेखी अब जयपुर वाले भी अपनी फौजों में बड़ी सख्या में भरती करने लगे थे, एक बड़ी कुमक आ पहुँचने से मेवाइ वालों को गहरी हार खानी पड़ी। महादजी ने तब उदयपुर आ घेरा।

मेवाड़ की आर्थिक स्थिति इन आपसी झगड़ों के कारण बहुत अधिक कमजोर थी। राणा के सिन्धी और पटान सैनिकों की तनखाहें चढ़ गयी थीं, उन्होंने भी विद्रोह कर दिया। पर अमरचंद्र बड़वा नामक एक राज्यकर्मचारी ने संकट के समय प्रधान मंत्रित्व सभाल कर बड़ी बुद्धिमचा से उनका विद्रोह शान्त कर नगर की रक्षा को मजबूत कर दिया। महादजी को उदयपुर से घेरा उठा कर जाने को मजबूर होना और कुल साढ़े तिरसठ लाख में ही महाराणा से समझौता कर विद्रोहियों का साथ छोड़ना पड़ा। पर यह रकम भी मेवाड़ वालों से अदा न की गई, फलतः मंदसौर नीमच जावद आदि का बहुत सा प्रदेश उसकी अदायगी तक ठेके के तौर पर मराठों को देना पड़ा और मेवाड़ के दिक्खन झंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ सीतामऊ रतलाम आदि का आधिपत्य भी धीरे घीरे मेवाड़ के नीचे से निकल कर इसके बाद मराठों के पास चला गया।

परन्तु मेवाइ में शान्ति न हुई। विद्रोही महादजी के जाने के बाद भी जयपुर के भाइत नागा सैनिकों तथा फांसीसी सेनापित समरू की जो राजा जवाहरसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर के राजा पृथ्वीसिंह के पास चला आया था, सहायता पाकर उपद्रव जारी रक्खे रहे। अमरचन्द ने मेवाइ के मैदानो से इन भाइतों को तो शीघ्र हो खदेड़ दिया, पर कुंभ लगढ़ के पहाड़ों से विद्रोही न निकाले जा सके। उन्हें बहां से भी निकालने के लिए राणा अरिसिंह ने जोधपुर के राजा विजयसिंह से मदद मांगी और सेना खर्च के छिए मेवाइ का आड़ावळा के पिन्छम तराई का गोड़वाड़ प्रदेश मारवाड़ वालों को ठेके पर दिया। विजयसिंह विद्रो-हियों को तो कुंमलगढ़ से अपदस्था न नका सका, पर गोड़वाड़ सदा के लिए मेवाड़ से निकल गया और महाराणा के अनेक यत्न करने पर भी वापस न लिया जा सका (१७७० ई०)।

#### § १२. माधवराव श्रोर नाना फड़नीस—पहला मराठा श्रंगरेज संघर्ष

मराठा सेनाएँ मेवाड़ के बाद मध्य सिन्ध काठे में रावागढ़ को घेर खीचीवाड़े का विद्राह दमन करतीं, कोटा बूंदी जयपुर आदि राजस्थान की दूसरी रियासतों तथा वज में करौळी भरतपुर आदि से हड़तापूर्वक खिराज वसूल करती हुईं, फिर दोआव में पहुँचीं। नजीवखां को दिल्ली छोड़ उत्तर दोआव में हट जाना पड़ा। वह तुकीजी होलकर से मिल कर अपने वेटे जाविताखां का हाथ उसके हाथ में देकर बोला कि उसपर वैसी ही कृपा रखना जैसे मल्हार होलकर ने मुझपर रक्खी थी। इसके बाद अपने स्थान (नजीवाबाद) ळोटते हुए हापुड़ के पास उस्तका देहांत हो गया (३०-१०-१७७० ई०)। बादशाह शाहआलम भी अब अंग्रेजों का आसरा छोड़ स्मारों की सहायता से प्रयाग से दिल्ली आ

<sup>\*</sup>अंगरेज़ों ने इस अवसर पर बादशाह को मराठों से न मिलने देने के लिए हर तरह बहकाया; बंगाल के तात्कालिक गवर्नर ने उसे एक पत्र में लिखा "वे (मराठे) तैमूर वंश के पुराने दुश्मन हैं" उसके विनाश पर ही उनका अभ्युदय हुआ है" उनका राजनीतिक हित ही नहीं, उनका मजहब भी "विरोधों है।" पर बाहशाह अंगरेजों के झुठे वायदों से ऊब चुका था। उधर महादजी ने यह धमकी दी थी कि यदि वह

कर गद्दी बैठा (जून १७७१)। मराठों ने बादशाह के नाम पर दोआब शींघ ही जीत लिया (जून १७७२) और गंगा पार कर रहेललंड से भी खिराज वस्लने का जतन करने लगे। उनका इरादा अंग्रेजों से प्रयाग भी वापिस लेने का था। शुजा तब उनके डर से पूरी तरह अंग-रेजों के चंगुल में जा फंसा (१७७३)।

यों पानीपत युद्ध को दस साल बीतते बीतते मराठों की स्थिति उत्तर भारत में भी प्रायः पूर्ववत् हो गई। पर अब दिक्खिन और उत्तर दोनों तरफ अगरेज उनके मुख्य प्रतिद्वन्द्वी हो उठे थे। पेशवा माधवराव अब उनके विषद्ध हैदरअली निजाम और उत्तर भारत की सभी शक्तियों को मिलाकर उत्तर पूरव दिक्खन और पिन्छम (सूरत बबई पर) सब तरफ एक साथ हमला कर उन्हें देश से उखाड़ फैंकने की योजना बना रहा था। पर हैदर ने मोलेपन में आ उसका मेद अप्रेजों पर खोल दिया। अगरेजों के दूत तब पेशवा के दरबार में पूना पहुँचे। पर तभी एक बीमारी में फस जाने से महाराष्ट्र का वह सर्वश्रेष्ठ महापुरुष अचानक चल बसा (१८-११-१७७२ ई०)।

पेशवा माधवराव के अकस्मात् देहांत से मराठा मंडल को फिर गहरा धका लगा और विरोधियों को फिर सिर उठाने का मौका मिल गया।

मारवाड़ में रामिंस का भी देहांत तभी हुआ (१७७३ ई०)। विजयिंस ने मारवाड़ का अधिकाश तो १७७१ में ही ले लिया था,

दिल्ली न लौटा तो साम्राज्यगद्दी पर किसी दूसरे शाहजादे को बिठा दिया जायगा और उसके परिवार की हिफाजत का, जो तब तक दिल्ली में ही था, मराठे जिम्मा न लेंगे। अंगरेजों ने शुजा रहेलों और ब्रज के जाटों को भी उसी प्रकार मराठों के खिलाफ भड़काने के अनेक जतन किये थे।

सिर्फ सांभर के इलाके पर जयपुर वालों के बल पर रामसिंह का अधिकार बाकी था। विजयसिंह ने अब उसपर भी दखल कर लिया और मराठों को अंग्रेजों से बझा देख धीरे धीरे अजमेर की तरफ भी कदम बढ़ाने आरंभ किये।

मेवाड़ के राणा अरिसिंह का बूंदी के राव अजितसिंह से मेवाड़ के कुछ गांवों के बारे में विवाद चल रहा था। अजितसिंह ने शिकार के बहाने अलग ले जाकर अरिसिंह का धोखे से स्वृन कर दिया (९-३-१७७३ ई०)। वहां का शासन तब अपने कम-उम्र बच्चे हम्मीरसिंह रय को गद्दी पर बिठाकर उसकी रानी ने अपने हाथ में लेना चाहा। लेकिन राणा अमरसिंह रय के समय से मुगलों की देखादेखी परदे का प्रचलन मेवाड़ में हो चुका था। अतः रानी को अपने सरदारों और प्रमुख राज्यधिकारियों से संपर्क, सीधा न रख, अपनी दासियों के द्वारा ही बनाना पड़ता था। उसकी एक दासी के नाराज़ हो जाने पर राज के सुयोग्य प्रधान मंत्री अमर चंद बड़वा को, जिसने विषम परिस्थितियों में राज की वागडोर संभाले रक्खी थी, अपनी जान विष ख। कर गंवानी पड़ी। तब जासनतंत्र फिर चूंड़ावतों शक्तावतों की दल-बन्दियों का शिकार बन गया, जो उसपर अपना अपना प्रभाव जमाने के लिए, प्रायः आपस में झगड़ा करते।

उधर मराठा मंडल में माघवराव के बाद उसका भाई नारायण राव पेशवा बनाया गया। माधवराव ने मरते समय अपने चाचा रघुनाथराव से समझौता कर उसे छोड़ दिया था। अंगरेज दूत मोस्टिन की रघुनाथ और उसकी पत्नी आनर्न्दाबाई से खुव युटती थी। नारायणराव ने रघुनाथ राव को फिर नज़रबंद कर दिया। रघुनाथ ने तब अपने छुटकारे और नारायणराव को बंदी बनाने का पड़यंत्र कुछ यूर्पी शैली से शिक्षित माड़ैत सैनिकों (गारदियों) की सहायता से रचा। पर आनन्दी बाई ने, जिस पर मोस्टिन का पूरा प्रभाव था, उस षडयन्त्र में और प्रपंच रच कर नारायणराव का खून करा दिया (३०-८१-७७३ ई०)। मोस्टिन ने इस हत्या की सूचना गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के पास भेजी, और वह इसे पाते ही तेजी से कलकत्ते से बनारस भागाआया, मानों वह दम साधे इस समाचार को सुनने की प्रतीक्षा में ही था; और मराठा मण्डल के विरुद्ध एकदम उसने अपनी कार्रवाई गुरू कर दी।

उसने मराठों के विरुद्ध छेड़े जाने वाले नये युद्ध के लिए खरचा जुटाने का ५० लाख रुपया ले कर इलाहाबाद अब वापस ग्रुजा का दे दिया और सेना के खर्चे के नाम पर ४० लाख उससे ऐंठ कर रहेलखण्ड पर भी उसके नाम पर अपना नियन्त्रण स्थापित कर लिया। तभी एक रहेला लड़की द्वारा नवाब ग्रुजाउदौला मारा गया। हेस्टिंग्स ने उसके उत्तराधिकारी को और अधिक मुरक्षा-सेना रखने के लिए मजबूर कर उसके खर्चे के लिए गोरखपुर बहराइच ज़िले भी ले लिये।

उधर मराठा मण्डल की इस आन्तरिक विपत्ति का लाभ उसके दूसरे प्रतिद्वन्द्वी निजाम हैदरअली आदि ने भी उठाने का जतन किया। नारायणराव की हत्या के बाद राघांचा पेशवाई पर कब्जा कर, उन्हें दवाने निकला तो पीछे से मराठा दरबार के बारह प्रमुख नेताओं ने, जिन्हें इतिहास में 'बारा भाई' नाम मिला है, उस हत्यारे को पेशवा की गई। कलिकत न करने देने का प्रण कर शासन का सूत्र अपने हाथ में ले लिया और नारायणराव के नवप्रसूत बच्चे को सवाई माधवराव के नाम से घोषित किया। 'बारा भाई' में बालाजी जनाईन भानु मुख्य था जो इतिहास में नाना फड़नीस नाम से प्रसिद्ध है। राघोचा लौट कर पूना न गया, अंगरेजों से सहायता की बात करने, गुजरात की तरफ रवाना हुआ। नर्मदा पार राजस्थान के मराठा सेनापतियों महादर्जा शिन्दे और तुकोजी होलकर ने उसका पीछा किया। राघोचा भागकर सूरत अंगरेजों के पास पहुँच गया। अंगरेजों को मराठा मंडल के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का चिरप्रतीक्षित अवसर तब हाथ आया।

अंगरेजों ने बंबई के पास साष्टी (Salsette) द्वीप दबा लिया। मोस्टिन और राघोबा की प्रेरणा से गुजरात के मराठा शासक फतहसिंह गायकवाड़ को अपनी तरफ फोड़ उन्होंने मरुच भी दखल कर लिया। पर राघोबा को ले पूना चढ़ाई करने वाली अंगरेजी फीजें जब नर्मदा भी पार नकर सकीं तो कलकत्ता की अंगरेजी कौंसिल ने वह युद्ध बन्द कर अपना दूत भेज, मराठा दरबार से एक मुलह की जिसमें साष्टी और भरुच पर अपना अधिकार मान लेने की शर्त पर राघोबा को मराठा दरबार को लौटा देना उसने स्वीकार किया।

असल में कलकत्ता कौंसिल का विचार मराठों से शान्ति करने का नहीं बल्कि युद्ध को एक पूरी योजना के अनुसार और बड़े पैमाने पर चलाने के लिए कुछ अवकाश प्राप्त करने का था। उन्होंने राघोबा को मराठा दरबार को नहीं लौटाया। उनका गर्वनर-जनरल वारेन हेस्टिंग्स बनारस में बैटा नये षड़यत्र पका रहा था।

बनारस बड़ा तीर्थ विद्या केन्द्र और उत्तर भारत में व्यापार की एक बड़ी मंडी होने से भारत भर के सभी प्रान्तों के लोगों के मिलने की जगह या। अतः भारत भर के सभी राज्यों के खिलाफ अंग्रे जों के षड़यंत्र पकाने का भी तब वहीं अड्डा था। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने एक बनारसी पंडित की मारफत मराठा राज के दूसरे सरदार मुधोजी मोंसले को भी जो इधर अंगरेजी इलाकों से लगे उड़ीसा छत्तीसगढ़ नागपुर और बराड़ का शासक था, अपनी तरफ फोड़ने का जतन किया। उसने प्रयाग से कर्नल लेसली को एक बड़ी फौज देकर मराठा राज पर उत्तर से चढ़ाई करने को भेजा। पर सागर और दमोह के शासक बालाजी गोविन्द खेर 'बुन्देला' ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया और वह वहीं बीमार होकर मरा।। तब कर्नल गोडर्ड को उसकी जगह नियत किया गया।

उधर बंबई से राघोबा को लेकर जो फ़ौज सीधी पूना को भेजी गयी थी (नव॰ १७७८ ई॰ ), वह पूना से १८ मील उत्तर तक पहुँच बुरी तरह फंस गई। एक मराठा टुकड़ी ने घाटों से कोंकण की तरफ उतर उसका बंबई से संबन्ध पूरी तरह काट दिया। पूना से उत्तर वडगांव के तालाब में अपनी तार्षें फेंक अंगरेज पीछे मुद्दे, पर दो दिन के भीतर ही वे चारों तरफ से घेर लिये गये और सन्धि की प्रार्थना करने को विवश हुए। राघोबा को महाद जी होन्दे के सम्मुख आत्मसमर्पण करना पड़ा और १७७३ के बाद पांच वर्षों में अंगरेज़ा ने कोंकण में मराठों का जितना प्रदेश दबोचा था वह सारा लीटा देने और कर्नल गोडर्ड की नायकता में उत्तर से आती फींज को भी वायस लीटा लेने का शर्त पर वे उस चूहेदानी से छुटकारा पा सके।

किन्तु मराठों ने अब तक भारतीय राज्यों से ही बरता था जो एक बार की सन्धि हो जाने पर उसका अखिरी दम तक सचाई के साथ पालन करते थे। उन्होंने नहीं समझा कि उनका वास्ता अब एक ऐसी जाति से पड़ा था जो समय आने पर मेमने की तरह मिमियाना भी जानती है और खतरा दूर हाते ही भेड़िया बनकर सिर पर चढ़ गुरांने लगती है; और एक हीन सन्धि का पालन जिससे तभी कराया जा सकता है जब उसकी गरदन पंजे में रहे। मराठों ने सार्रा शर्चे पूरी कराये विना ही वडगाव वाली अगरेजी फीज की केंद्र से छोड़ दिया। खतरे से बाहर होते ही अगरेज़ों ने शर्तें तोड़ दीं।

हेस्टिंग्स ने मुधौजी भींसले को बनारस में उसके वकील की मारफत अपनी तरफ फोड़ लिया। उसकी चश्मगोशी तथा मराठों के सामन्त भोपाल के नवाब की सिक्रय गद्दारी से गोडर्ड की फोज "मराठा राज को स्खे बाँस की तरह बीचांबीच चारती हुई" बुन्देलखंड और दिक्खनी राजस्थान के रास्ते स्रूत था निकली। तभी राघांबा भी पूना से झांसी में नजरबन्दी के लिए ले जाया जाता हुआ शिन्दे की कैंद से नर्मदा तट पर निकल कर फिर गुजरात भाग गया।

गौडर्ड ने फतहसिंह गायकवाड़ की मदद से पेशवा से दाभोई और

अहमदाबाद के इलाके ले लिये। तब महादजी शिन्दे और तुकोजी होलकर राजस्थान से उधर भेजे गये। अपनी छापामार नीति के अनुसार षे गोडर्ड को छुमा कर और आगे बढ़ाने का जतन करने लगे, तभी कोंकण की तरफ से एक मराटा टुकड़ी ने आ उसका सूरत से संबन्ध काट देना चाहा। 'गर गोडर्ड भी एक सावधान सेनापित था, अतः वह उनके फंदे में न फंसा। पर कोंकण की अंगरेज़ टुकडियाँ उधर बुरी तरह फंस गर्यों।

नाना ने भोंसले को दबाफर सीधा किया। तब उसकी और निजाम, हैदरअली, और तुकोजी होलकर और महादजी शिन्दे की मदद से उसने अंगरेजों की तीनो प्रेसिडेंसियों— बंगाल मद्रास और बंबई-पर एक साथ हमले की योजना बनाई। मुधोजी को हुक्म हुआ कि ३० हजार सेना लेकर बंगाल पर चढ़ाई करे। पर उसे वारेन हेस्टिंग्स ने अब ५० लाल रुपया घूँस देकर खरीद लिया। निजाम से भी कुछ न बना। पर हैदर-अली ने मराठों का साथ लड़ाई के अन्त तक निभाया और अन्त में जब स्वयं मराठों ने भी युद्ध बंद कर दिया तब भी वह बड़ी बहातुरी से मृत्यु पर्यन्त अकेला ही अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध चलाता रहा, और उसके बाद उसके वेटे टीपू ने भी युद्ध जल्दी बन्द न किया।

महादजी और तुकोजी बड़ी योग्यता से लड़े। कर्नल गौडर्ड की फीजों को उन्होंने गुजरात में फंसाये रखा और कोंकण में फंसी अंगरेज़ी फीजों की मदद को न जाने दिया। पर हेस्टिंग्स ने तभी शिन्दे के सामन्त गोहद के राणा को भी अपनी तरफ फोड़ ग्वालियर के किले पर अपनी सेनाओं का दखल करा दिया। उधर मुधोजी भोंसले की गहारी से अंग्रेजों की एक फ़ौज उड़ीसा के मराठा प्रदेश में से होकर हैदर के खिलाफ मद्रास की रक्षा को जा पहुँची। महादजी को गुजरात में गौडर्ड का पीछा छोड़ ग्वालियर की तरफ आना पड़ा। गौडर्ड को कोंकण में अपनी सेना को कुमुक पहुँचाने का अवसर मिल गया। उसने वसई और

अर्नाला लेकर संधि का प्रस्ताव पूना भेजा। नाना आखिर तक लड़ने का निश्चय किये हुए था। उसने पूना के राजमहलों में घास भरवा दी थी कि जरूरत हो तो उन्हें फूंक कर और भीतर चला जाय। एक मराठा सेना परशुराम भाऊ पटवर्धन और हरि फड़के के नेतृत्व में गौडर्ड के खिलाफ भेजी गयी जिसने अंगरेजों को कोंकण से मार भगाया।

पर तभी गोहद के राणा की गहारी से अंगरेज कप्तान कैमक, जो पहले भोंसले की सीमा पर नजर रखने को झाइखंड-छोटा नागपुर में नियत था भोंसले के अंगरेजों से भीतर ही भीतर मिल जाने के कारण उधर से आ कर गवाल्यिर सिपरी होते हुए, सिन्ध नदी की दून के रास्ते दिक्खन बढ़कर सिरोंज तक वुस आया। महादजी ने तब सन्धि करना मान लिया।

ता॰ १७-५-१७८२ को गवालियर के दिक्लिन सालबाई में संधि हुई जिसके अनुसार अंगरेजों को १७७६ के बाद का जीता हुआ सारा मराठा प्रदेश लौटा देना और राघांवा को भी मराठों को सोंप देना पड़ा, तथा भोंसले, गायकवाड़ और गोहद के राणा का फिर से मराठा नियंत्रण में आना पड़ा। इस प्रकार राघांवा को मीरजाफर बनाकर अंगरेज महाराष्ट्र में भी जो खेल खेलना चाहते थे, नाना की दढ़ता और सुझबूझ के कारण उसमें वे पूरी तरह असफल हुए और आगे दस वर्षों तक मराठों से फिर कोई छेड़छाड़ करने की हिम्मत उन्हें न हुई। मराठों की भी अग्रसर नीति इस घरू झगड़े के कारण कुछ समय के लिए इक गयी।

## § १३. सामन्त शाही गृह कलह

मेवाड़ का ग्रह कलह अराजकता और अंग छेदन इस बीच बराबर जारी था। सरदारों के झगड़ने वाले दल पास पड़ोस के राजे सरदारों और मराठा सेनापतियों को अपने पक्ष पर चढ़ाकर लाने और अपने देश के जन धन और प्रदेशों की हानि कराने में मानों होड़ सी लगाये थे।

उसका चंबल तट का पूरवी अंश समूचा—भीचौर सिंगोली रतनगढ़ खेड़ी जावद—इसी सिलसिले में शिन्दे और होलकर दबा बैठे थे। इन्दौर की रानी अहल्या ने निम्बाहेड़ा भी इसी प्रकार हड़प लिया।

मेवाड़ ही. की तरह राजपूतों के अन्य राज्यों की भी सरदारों की अविधेयता के कारण दुर्दशा हो रही थी। मारवाड़ में रामिंह की मृत्यु के बाद यह कलह तो प्रायः शान्त हो गया, पर सरदारों के विद्रोह दबाने में राजा विजयिसेंह को काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी और यही हालतप्रायः बीकानेर जयपुर आदि की थी। जयपुर में राजा माधविसेंह के बाद पृथ्वीसिंह की नाबालिगी में बहुत अधिक गड़बड़ चलती रही। उसके माचेड़ी के सरदार प्रतापसिंह नाहका ने इसी समय जयपुर से विद्रोह कर और बज की कमजोरी का लाभ उठा उससे अलवर लक्षमनगढ़ आदि प्रदेश छीन मेवात में वर्तमान अलवर राज की नींव डाली (१७७८ ई०)। पृथ्वीसिंह के देहान्त के बाद उसका भाई सवाई प्रतापसिंह तो मानो रहन सहन और आदतों में लखनऊ के अन्तिम नवाव वाजिद-अली शाह का पूर्वज ही था।

मराठे इन राज्यों को इस आन्तरिक स्थिति का लाम उठाते रहे। खासकर अंग्रेजों के साथ होने वाले लंबे संघर्ष के दिनों में तो यह क्षेत्र युद्ध का खर्चा जुटाने को मानों उनका चरागाह था। अकेले मेवाइ से लगभग दो करोड़ रुग्या नकद और करीब उतनी ही वार्षिक आमदनी के इलाके उनके हाथ लगे थे; लूटपाट और विभिन्न सरदारों से सैनिक शुल्क (फ़ौजखर्च) या दंड स्वरूप उगाही गई बड़ी में बड़ी रकमें इसके अतिरिक्त थीं। मेवाइ की बरबादी, राणा उदयसिंह से अमरसिंह १म तक मुगलों के विरुद्ध लगभग आधी शताब्दी के स्वाधीनता युद्ध से, राणा राजिसिंह के समय औरंगजेब के मुकाबले में बरती गई छापामार युद्ध शैली और घर उजाइ नीति से या विशाल मुगल सेनाओं के आक्रमण और अनवरत सञ्चरणों से भी कभी उतनी न हुई थी जितनी सरदारों की इस

अन्तः कलह और उसमें प्रयुक्त होने वाली इन पड़ोसी ताकतों की भाड़ेत सेनाओं की लूटमार उजाड़ के कारण इस समय हुई।

वास्तव में देखा जाय तो राजस्थान में राजपूतों का वह सामन्तशाही ढांचा, जो तुर्कों के मुकाबले के लिए यहां १४ वीं १५वीं सदियों में जन-शक्ति के नेताओं के पारस्परिक सहयोग तथा अपने में सबसे योग्य और बलशाली का नेतृत्व मानने की प्रवृत्ति के आधार पर खड़ा हुआ था, अब समूचा डगमगा रहा था । स्वेच्छाकृत सहयोग का उसका वह आरंभिक आधार तो उसी रोज ट्रट गया था जब राणा अमरसिंह ने जहांगीर के आगे अन्तिम रूप से हथियार डाल दिये थे। राजपूत राजा उसके बाद अपने इलाकों में. जनता के मुखिया नेता या राजा नहीं अपित मुगलों के मनसबदार या वेतन भोगी उच्च पदाधिकारी मात्र रह गये थे। उनकी रियासतें मुगलीं द्वारा अपने साम्राज्य की सेवा के लिए उन्हें दी जानेवाली वृत्तियां या सैनिक दुकड़ियां सजित रखने को खर्चा उठाने के लिए दी गई जगीरें मात्र रह गई थीं। उनके नीचे का सरदार या जागीरदार वर्ग भी तब राजाओं का सामन्त या चाकर नहीं, प्रत्युत साम्राज्य का अधीनस्थ कर्मचारी या निचला पदाधिकारी वर्ग था. जिसकी भक्ति का विषय, अब वे राजा या जातीय नेता नहीं, मुगल सम्राट थे। राजाओं के साथ उनका संबन्ध एक उच्चतर कर्मचारी के प्रति निचले कर्मचारी की आज्ञाकारिता की भावना मात्र थाः जिसका आधार राजा. जातीय नेता या प्रभू के प्रति रक्खी जाने वाली स्वामिभक्ति नहीं, मगल शस्त्रों की अजेयता या सर्वप्रमुखता था। अतः वह अजेयता और प्रमुखता जब तक बनी रही. सरदारों की विधेयता में कोई व्यवहारिक अङ्चन न पैदा हुई। परन्तु उसके शिथिल पड़ते ही अब उन्हें एकत्र बांध कर रख सकने वाली कोई शक्ति या सिवा, सैनिक बल की अधिकता या युगों से चली आती अधीनता मानने की आदत के, न रह गई। राजपूत राजा अधिकांश में तो इस समय अपने वंशों के बड्पन की

मिथ्या भावना ( "डोफर" ), निरंकुशता और व्यक्तिगत सुखोपभोग की कामना या विलासिता के शिकार थे। कोई ऊंची राजनीतिक मह-त्वाकांक्षा देशभक्ति या जनहित कामना उन्हें उद्भावित न करती थी कि जिससे वे अपनी जनता, सरदारों या सैनिक वर्गी में कोई नई प्रेरणा स्फूर्ति या राज भक्ति जगा सकते । किन्हीं ऊंचे आदशौँ की साधना के लिए उनमें अपने वैयक्तिक स्वार्थी या विवादों का त्याग करने की भावना जब स्वयं नहीं थी तो अपने सरदारों और जनता में वे उसे कैसे जगा सकते ? फलतः महत्वाकांक्षी सरदार, खास कर वे सरदार, जिन्हें सीधे भी मुगलों से मान प्रतिष्ठा पाने का अवसर मिल चुका था और वंश गौरव की दृष्टि से जो एक ही खानदान के भाईबन्द होने अथवा ख्यात-नामा किसी प्राचीन राजवंश में जन्म धारण करने से अपने को उन राजाओं का समकक्ष समझते थे. इन राजाओं की अधीनता मानने या उनकी उचित अनुचित सब बातों को एक अनुरक्त अनुयायी वर्ग की तरह चपचाप झेलते रहने के लिए किसी प्रेरणा का अनुभव न कर सकते थे। उन्हें दबा कर रखने के लिए हम इस युग में प्रायः सभी राज्यों द्वारा अपने यहां बाहरी भाड़ैत सैनिकों की भरती करने की और-कायस्थों. महाजनों-ओसवाल महेसरी खत्री आदि उन भूमि विहीन व्यापारी और नौकरी पेशा वर्गों का. जो किसी राजघराने से संबद्ध न होने के कारण ऊंची जागीर या राजसत्ता के लिए कभी आकांक्षा ही न कर सकते थे. अधिक से अधिक सहयोग लेने की प्रशृत्ति बढ़ती देखते हैं।

सामन्तशाही की ये कमजोरियां मराठों में भी थीं और उनमें भी सरदारों की उच्छू खलता और अविधेयता कभी कभी असह्य हो उठती थी। पर शिवाजी और बाजीराव का हिन्दुपतपातशाही या सार्वभौम मराठा साम्राज्य बनाने का आदर्श एक प्रेरणा रूप में उनमें अब तक कार्य कर रहा था और उनकी राजनीतिक चेतना और सचेष्टता बनाये हुए था, जिससे वे दूसरे लोगों के मुकाबले में अधिक प्रगति शील, क्रियापरक और एक दल के रूप में संगठित हो कर कार्य करते थे। मराठा राज-नीति का एक सूत्र बना चला आता था जिसे उसके सरदारों की उच्छूं-खलता अब तक तोड़ न पायी थी। अतः भारत में इस समय सर्वत्र मराठे ही अन्य पुरानी स्थानीय शक्तियों के मुकाबले में भारी पड़ते और उनका नेतृत्व करते नजर आते थे। उनकी कमनोरियां और गलतियां भी हमें इस दृष्टि से क्षन्तव्य जान पड़ती हैं। राजस्थान के शासक या राजपूत वर्ग में इस चीज़, किसी ऊँची भावना, का अब सर्वथा अभाव होना, खासकर उसके गत ३-४ सौ वर्षों के गौरवपूर्ण इतिहास के मुकाबले में, बहुत अधिक खलता है।

१७७८ में मेवाड़ में शिद्य राणा हमीरसिंह का भी देहान्त १६ वर्ष की आयु में ही हो गया। सरदारों ने उसके छोटे भाई भीमसिंह को, जो तब सिर्फ १० वर्ष का बचा था, गद्दी पर बैठाया। चूंडावत शक्तावर्ती का विरोध अब अपनी चरम सीमा पर जा पहुँचा था। राजमाता का खुकाव कभी एक दल की तरफ होता तो कभी दूसरे की तरफ; स्थिति बिगड़ती चली गई। इसी समय विजयसिंह ने मराठों को अंगरेजों से उलझा देख अजमेर फिर से ले लिया (१७७७ ई.)। बीकानेर में तभी उसका मित्र और सहयोगी राजा गजसिंह बहावलपुर, हनुमानगढ़ और हिसार के परगनों पर अपना अधिकार जमाने में लगा था। गजसिंह के लड़के राजसिंह के विद्रोही बन जाने पर वहां भी यहयुद्ध का खतरा उपस्थित हुआ। पर विजयभिंह ने बीच में पड़कर समझौता करा दिया। उधर जयपुर में प्रतापसिंह के बरताव से असंतुष्ट हो सरदारों के मानसिंह नामक एक शिद्यु को राजा घोषित कर देने से वहां की हालत और बिगड़ गई।

## § १४. महादर्जी शिन्दे

सालबाई में अंगरेजों से निपटने के बाद महादजी फिर दिल्ली पहुँचा। मराठा फीजें १७७३ की बरसात में नारायणराव पेशवा चुलाने पर दिल्ली से चली गई थीं। अब महादजी के नेतृत्व में उनके फिर वहां आने पर बादशाह ने उसका हार्दिक खागत किया और पेशवा को अपने वकीले मुतलक (एक मात्र प्रतिनिधि) का खिताब दिया। महादजी अवध को अंगरेजों से वापस लेने के लिये अब पंजाब के सिक्खों की भी सहायता लेने की कोशिश करने लगा। पर दिल्ली दरबार में तभी अनेक झगड़े और उलझनें पैदा हो जाने से उसे दिल्ली से हट आना पड़ा (१७८५)।

दिक्खन में हैदर के बाद उसका वेटा टीपू कुछ अहमक स्वभाव का था। हैदर को, अंगरेजों के विरूद्ध छड़ाई छेड़ने के छिए राजी करने को नाना फड़नीस ने कुछ इलाके दिये थे। टीपू ने धर्मान्धता वदा वहा के निवासियों पर अत्याचार आरंभ कर दिये। नाना को तब निजाम और अंगरेजों को मिला कर उसके खिलाफ युद्ध छेड़ना पड़ा (१७८६)। उत्तर भारत की मुख्य मराठा फों जो भी तब दिक्खन जाना पड़ा।

बीक नेर में तभी राजा गजिसह का देहान्त हुआ (अप्रैल १७८७ ई०)। उसका लड्का राजिसह भी कुल २१ दिन बाद चल बसा। तब राजिसह के छोटे वेटे प्रतापिस को मार उसका भाई स्रतिसह बीकानेर की गदी पर बैटा (अक्त० १७८७)। पर अनेक सरदारों ने उसके विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर दिया जिसे दबाने में स्रतिसह को काफी किटनाई झेलनी पड़ी।

दिल्ली में नजफलां जैसे अंग्रेजों के कारिन्दे गुप्त या प्रकट रूप में अपना कार्य इस बीच बराबर कर रहे थे। नजफलां के साथी मुहम्मद बेग हमदानी और इस्माइल बेग आदि राजस्थान में राजपूतों को मराठों के विरुद्ध भड़काने के उद्योग में लगे थे।

सूरत, पूना, कलकत्ता, बिंहार अदि में अनेक "मारवाड़ी" (राज-स्थानी) व्यापारियों की कोठियां उस समय भी फैली हुई थीं। प्राय: सभी राज्यों की अर्थव्यवस्था इन व्यापारी कोठियों के हाथों में थी और प्राय: सारे भारत में इन की पेढ़ियों के जाल फैले थे। इन मारवाड़ी व्यापारियों के अनेक व्यापार-व्यवसायों में अंग्रेजों के साथ कारोबार होने से भारतीय राज्यों में अंगरेज़ों द्वारा रचे जाने वाले प्रायः सभी राजनीतिक षडयंत्रों में भी इनका सहबोग उन्हें आरंभ से ही प्राप्य रहा था यद्यपि इन षड़-यन्त्रों में इनका हिस्सा तुच्छ ही होता था। राजस्थान के राज्यों में, जैसा कि अभी ऊपर कह आए हैं, इस समय उच पदों पर अधिकांश में इनके ही भाई-वन्दों—मुत्सदी वर्ग—की प्रधानता थी। अतः उनका छकाव भी मराठों के विरुद्ध अंग्रेज़ों की तरफ होना स्वाभाविक था. और चूंकि राजपूत राजा अधिकांश में इन मध्यमवर्गी मुत्सिद्यों और भाड़त सैनिकों के जार पर ही अपनी प्रजा और सरदारों के विद्राह दवा रहे थे, अतः सरदारों और आम जनता में अगरेजों की अपेक्षा मराठों के प्रति अधिक सहानुभूति थी।

१७८६ में महादजी ने बादशाह की तरफ से जयपुर वालों से खिराज के लिए तकाजा किया। प्रतापित ने जिसे आने ऐश इशरत से ही फुरसत न थी, कुछ न दिया और अपने दीवान खुशालीराम को, जिसने ६३ लाख देने का वादा कर लिया था, निकाल दिया और अपने दूतों को अगरेज़ों से सहायता लेने लखनऊ भेजा। महादजी ने प्रतापित है के विरुद्ध मानसिंह का पक्ष लेकर उसे सीधा करना चाहा, तब हमदानी और इसमाईल वेग आदि अगरेज़ों के गुरगे प्रतापित से जा मिले और जोधपुर के राजा विजयसिंह के नेतृत्व में उन्होंने समूचे राजस्थान में मराठों के विरुद्ध विद्रोह भड़का दिया। महादजी ने उनका दमन करने को सेना भेजी। पर जयपुर में लालसात-चाटसू के पास तुगा नामक स्थान पर विद्रोहियों से उसकी टक्कर हुई (जुलाई १७८७ ई०)। मराठे बुरी तरह हारे। हमदानी और इसमाईल बेग ने बज में मथुरा आगरा भी दखल कर लिये। राजपूर्तों ने अजमेर ले लिया। मराठों को राजस्थान से बाहर करने की योजनाएँ अब फिर से बनने लगीं।

मेवाड़ में नये प्रधान सोमचंद गांधी की बदौलत स्थिति कुछ सुधरी थी। सोमचंद ने शक्तावतों और कोटा के सैनिक नेता जालिमसिंह झाला की मदद लेकर चूंडावतों की शक्ति को तोड़ दिया था। अब उसने मराठों से मेवाड़ की रक्षा करने और गया हुआ इलाका वापस लेने का नारा बुलंद कर दोनों दलों को महाराणा के झंडे तले लाने का जतन किया। मराठों का राजस्थान से निकालने के लिए उसने जोधपुर जयपुर वालों से भी संपर्क बनाया। मेवाड़ के पूरवी अंचल के आंतड़ी रामपुरा आदि प्रदेश वापस ले लिये गये। पर रानी अहल्याबाई की फौजों ने आकर इड़क्याखाल पर मेवाड़ियों को पराजित कर मार भगाया (फरवरी १७८८ ई०)। चूंडावत-शक्तावतों का विरोध तब वहां फिर जोर पकड़ने लगा और मेवाड़ का यह दूसरा योग्य प्रधानमंत्री उसमें होम हुआं (१७८९ ई०)।

नोना ने पूना से महादजी को नई सहायता भेजी। महादजी तब फिर गवालियर से बज की तरफ बढ़ा। सालवाई के बाद उसका ध्यान अंगरेजों की यूरपी शैली से शिक्षित नई सेनाओं के महत्व की तरफ अकृष्ट हुआ था, और अपने यहां भी उसने अंगरेजों से भिन्न दूसरी पूरवी जातियों के भाग्य अजमाने वाले साहसिक सेनापितयों तथा अंग्रेजी फौज के भगोड़ों को नौकर रख कर वैसी सेनाएँ तथ्यार करने का प्रयत्न आरम्भ कर दिया था। समरू अब जयपुर की नौकरी छोड़ महादजी की नौकरी में आगया था। उसी की तरह द-बॉज पैरों जोर्ज टामस आदि अनेक यूरपी सेनापितयों के नाम उस युग के हमारे इतिहास में, प्रसिद्ध हैं। जो विभिन्न मराटा सरदारों तथा दूसरे भारतीय राजाओं की सेवाओं में रह कर उनकी सेना उकड़ियों को यूरपी शैली से शिक्षित कर के राजर्थान क्षेत्र में उनका संचालन कर रहे थे। मराटों के पास ऐसे सेनानायकों की अधिकता होने से मराटा शक्ति अन्य स्थानीय शक्तियों के मुकाबले में अब भारी पड़ने लगी थी। महादजी की इस नयी सेना में उसी तरह की शिक्षित दुकड़ियों की प्रधानता थी, जो एक फांसीसी सेना

पित दबाँज की संचालकता में काम करती थीं। इसमाइल वेग राजपूत फौजों को उनके मुकाबले में उतारना चाहता था, पर जयपुर जोधपुर की मदद उसके पास पहुँच न पायी। सिर्फ शिन्दों के पुराने दुश्मन नजीबलां का पोता और जाबिता का बेटा गुलामकादिर, जो बज में लूटमार करता फिरता था, उसकी सहायता को पहुँचा। बज में मराठों के खिलाफ उनके पांच न टिक सके तो भागकर वे दिल्ली पहुँचे। गुलाम-कादिर ने राजधानी पर कब्जा कर बादशाह अहमदशाह को, जिसका सुकाव अब स्पष्टतः मराठों की तरफ था, पकड़ कर अंधा कर दिया और शाही परिवार के दूसरे सदस्यों पर भी घृणित अत्याचार किये।

महादजी यह मुन सीधा दिली पहुँचा। गुलामकादिर को अपने कुकर्मों का फल मिला; पर इसमाइल बेग उसके सामने पहले ही झुक कर बच निकला।

महादर्जा राजपूर्तों से भी सिन्ध और भैत्री चाहता था, पर वे भीतर भीतर उसके विरुद्ध अंगरेजों से बातचीत कर रहे थे। कलकचे के मार-वाड़ी सेठ इसमें विचवों का काम कर रहे थे। विजयसिंह के एक पत्र से पता चलता है कि कलकचे में कार्नवालिस के पास जयपुर और जोधपुर के स्थायी दूत का कार्य कोई मारवाड़ी सेठ रामसिंह करता था, जिसकी मारफत कार्नवालिस ने राजपूर्तों को इस समय मराठों के विरुद्ध उभाइने का जतन किया था। विजयसिंह ने उसके उत्तर में लिखा—"शिन्दे धोखेबाज है। "राजपूर्तों को दबाकर वह अंगरेज़ों पर चोट करेगा।" अंगरेज़ हम दोनों राजाओं (जयपुर जोधपुर) से संधि करलें "राजपूर्त आप की और आप राजपूर्तों की मदद करें।"

उधर इस्माइल बेग आदि भी दिल्ली से भाग कर विजयसिंह से फिर आ मिले। तब महादजी को इन विद्रोहियों के खिलाफ़ कदम बढ़ाना पड़ा।माचेड़ी का ठिकानेदार, जो जयपुर से स्वतंत्र अलवर में अपना राज बनाने का जतन कर रहा था, मराठों से मिल गया। जयपुर ने भी अपने मुल्क के उजड़जाने के डर मे विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। तो भी राजपूतों की सम्मिलित सेना में पचास इजार से अधिक मैनिक घुड़सवार आदि तथा बहुत सी तोपें थीं। मराठा सेना उनके मुकाबले में १० हजार से अधिक न थी, पर द-बॉज उनका नेतृत्व कर रहा था। जयपुर के उत्तर शेखावाटी में तंत्ररों की पाटण पर दोनों मेनाओं में मुकाबला हुआ। राजपूत घुड़सवार और सेनिक सांगा और मालदेव के समय से अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे और उनकी धाक आसाम से काबुल और कर्नाटक तक छायी हुई थी, पर द बॉज की यूर्पी शैली में शिक्षित उस छोटी सी दुकड़ी के सामने वे तीन घंटे में ज्यादा मैदान में न टहर सके। यह बात सारे भारत में आश्चर्य और कीत्हल के साथ मुनी और समझी गई। राजस्थान के क्षेत्र में तो द बॉज की दुकड़ी उसके बाद चेरी ( उड़न ) फीज के नाम से प्रसिद्ध हो गई।

पारण के बाद द बॉज ने अजमेर और मेइता भी छे लिया। मेइते में काठियावाड़ियों ने द-बॉज के ही शब्दों में "वह बीरता दिखाई कि वर्णन नहीं किया जा सकता।" पर नवीन सैनिक सघटन और युद्ध शैली के सामने सब व्यर्थ साबित हुआ। उनकी हिम्मत टूट गयी और बाबजूद इस्माइल बेग आदि के प्रोत्साहनों के विजयसिंह को शिन्दे में सिध के लिए प्रार्थना करनी पड़ी। अजमेर का स्वा और दंडस्वरूप एक बड़ी रकम छेने के सिवाय शिन्दे ने उसे अधिक न दबाया (१ जनवरी १७९१ ई.)।

दिल्ली में यह बात अब स्पष्ट रूप में अनुभव की जाने लगी थी कि साम्राज्य को मुख्य खतरा अंगरेजों से था, और उनका मुकाबला सिवाय मराठों के देश की और कोई ताकत न कर सकती थी, अतः भारत की सभी ताकतों को मिलकर उन्हीं के नेतृत्व में इन विदेशियों के खिलाफ एक सम्मिलित मोरचा कायम करना चाहिए। बादशाह ने महादजी को अपना 'फर्जन्द जिगरबन्द' कह कर पुकारा, पेशवा का 'ब शिले मुतुलक' ( एकमात्र प्रतिनिधि ) का खिताब फिर से स्थायी कर दिया । महादजी को उसने इसके बाद अपना यह खास सन्देश दे कर नाना के पास पूना भेजा कि अगरेजों से मिलकर उसका टीपू के खिलाफ युद्ध छेड़ना भारी भूल थी । सब लोगों को अपनी शक्ति इक्ट्ठी कर देश का उद्धार अंग रेजों के पजे से करने का प्रयन्न करना चाहिए।

पेशवा के लिए शाही खिताब खिलत और यह संदेशा लेकर पूना के लिए जात हुए महादजी ने रास्ते में राजपूतों के सर्वमान्य नेता और शिवाजी के वश की भी मूल गद्दी के मालिक होने से मराठों के लिए भी वन्दनीय मेवाड़ के महाराणा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि देना आवश्यक समझा। मेवाड़ की तत्कालीन हीन दशा देख उसे बड़ा दुःख हुआ और उसने अपने खास सेनापित आंवाजी इंगलिया को राजस्थान की स्वेदारी दे खास इसी काम के लिए मेवाड़ में छोड़ा कि वहां शान्ति कायम करने में महाराणा की पूरी मदद करे।

महादर्जी के पूना पहुँचने पर मराठा दरबार में बड़ा समारोह मनाया गया और पेशवा ने सम्राट्दारा भेजे गये खिताब और खिल्लत को बड़े अदब के साथ ग्रहण कर साम्राज्य के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की (१७९२)। टीपू से शीघ्र ही सुलह कर ली गई।

राजस्थान में आंबाजी इंगलिया के सत्प्रयत्न से मेवाइ में शीघ ही चूंडावतों और शक्तावतों की शक्ति टूट गयी और कुंभल गढ़ के इलाके से, गदी के भूठे दावेदार रक्तिंह के निकाल दिये जाने से, लगभग आधी शताब्दी से चलने वाले यह युद्ध की समाप्ति होकर एक बार फिर शान्ति के चिन्ह प्रकट होने लगे।

जोधपुर जयपुर बीकानेर में भी अब शान्ति थी। मराठों के विरुद्ध उठा विद्रोह सब जगह दबाया जा चुका था। ८ जुलाई १७९३ को मार-वाह में राजा विजयसिंह का देहान्त हुआ। उसका उत्तराधिकारी भीम-सिंह कमजोर और विलासी था अतः सरदारों में उसका विरोध बढ़ गया और वहां फिर से ग्रह-युद्ध के लक्षण प्रकट होने लगे। तभी बीकानेर में इसी तरह की आन्तरिक उलझने प्रकट होने लगीं। पर मराठों के विरुद्ध सिर उठाने की हिम्मत अब किसी को न थी।

महादर्जी १७९२ के बाद पूना में ही रहने लगा! काबुल में अह-मदशाह अब्दाली के बाद उसके वेटे तिमूरशाह ने राज किया था। अब उसका भी देहान्त हुआ, और उसका वेटा जमानशाह गद्दी बैटा (१७९२)। अंगरेजों का भारत से निकालने की काई तजबीज लेकर महाराजा शिन्दे ने अपने दूत गुप्त रूप से जमानशाह के पास भेजे। \* १२ जनवरी १७९४ को पूने में ही महादजी शिन्दे का देहान्त हो गया। इन्दौर की रानी अहल्याबाई होलकर भी, जिसके मुशासन की ख्याति भारत में आज तक बनी है, तभी चल बसी (१७९५)।

उसी वर्ष पेशवा सवाई माधवराव भी चल बसा। नाना ने उसका पोषण बड़े लाइप्यार में अपने पुत्र की तरह किया था; परन्तु उसके कारण उसका विकास ठीक न हुआ और वह एक नाजुक और कमजोर युवक बन गया। राघोबा के बड़े लड़के बाजीराव की ओर, जो कि एक सून्दार मृदुभाषी परन्तु मायावी मूर्ख कायर और क्रूर स्वभाव का युवक था, उसका खिंचाव देख, नाना ने उसे सावधान करना चाहा। इसपर

\*महाराजा शिन्दे के, जमानशाह के पास, अंगरेजों के विरुद्ध सहा-यता के लिए दून भेजने की बात हमने यहां जयचन्द्र विद्यालंकार के इतिहास प्रवेश के आधार लिखी है और किसी ऐतिहासिक ने इस पर आज तक ध्यान नहीं दिया। श्री जयचन्द्रजी ने इसे सिक्ख इतिहास लेखक सर जोसेफ कर्निधम के प्रन्थ "ट्रान्सफर्मेशन आफ सिखिज़म" क एक पाद टिप्पणी के आधार पर लिखा है। कर्निधम को बहावलपुर राज्य के कागज़ातों में कहीं उसकी पूरी विगत मिली था। वह नाना के नियन्त्रण से भी ऊब गया। उधर बाजीराव ने भी उसे नाना के खिलाफ भरना जारी रक्खा। उसका स्वास्थ्य भी तब विगइ गया और क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे। उसी अवस्था में अक्तूबर १९९५ में दशहरे के दो दिन बाद वह एकाएक महल के छज्जे से गिर पड़ा और दो एक रोज़ बाद मर गया। लोगों का अनुमान था कि नाना के नियन्त्रण से ऊबकर ही उसने अत्महत्या की। पर अनेक लोग उसे एक आकरिमक घटना भी मानते थे।

नाना को इससे गहरा धक्का पहुँच ।

### छटा ऋध्याय

# श्रर्वाचीन राजस्थान--मराठा ब्रिटिश युग सन्धि

( १७९५-१८१८ ई० )

#### § १ मराठा राजनीति आत्मघात के पथ पर

सवाई माध्य राव के अचानक देहान्त के बाद पेशवा परिवार में, सिवाय देशद्रोही रघुनाथराव की सन्तान के कोई पुरुष न बचा था। रघुनाथ के पुत्रों में बाजीराव ही सब से बड़ा था। उधर महादजी के भी कोई सन्तान न थी अतः उसके भाई के पोते दौलतराव शिन्दे को, जो तब मुश्किल से १५ बरस का था, उसका उत्तराधिकार मिला। दौलत-राव स्वभाव का दुरभिमानी छिछोरा और उद्धत था।

नाना फड़नीस की मरजी मराठा राज का नेतृत्व इस समय एक देशद्रोही के खानदान में जाने देने की बिलकुल न थी। उसके मत में सवाई माधवराव की विधवा पत्नी को बेटा गांद लेने की अनुज्ञा मिलनी चाहिए थी। पर दौलतराव अपने मन्त्री बालोबा की प्ररेणा से, मराठा मंडल की बागडोर नाना के बजाय अपने हाथ में करलेने का सपना देखता था। उसने नाना के प्रस्ताव का विरोध किया। अतः नाना को बाजीराव को ही जेल से मुक्त कर पेशवा बनाना पड़ा। बाजीराव ने भी नाना को ही अपना प्रधान बनाया, इसपर दौलत बिगड़ गया। उसने बाजीराव को कैंद कर राघोबा के दूसरे पुत्र चिमणाजी को पेशवा बनाने की घोषणा कर दी। नाना को भी भाग जाना पड़ा; पर बाद में दौलतराव को नाना और बाजीराव से समझौता करना पड़ा।

उधर इन्दौर में तभी तुकोजीराव होलकर का भी देहान्त हो गया (१७९७)। दौलतराव ने तुकोजी के बड़े बेटे कार्शाराव को अपना बन्दी बना और एक छोटे बेटे को युद्ध में मारकर राजस्थान में होलकर के कुल प्रदेशों को आत्मसात करना चाहा। तुकोजी के अनौरस बेटे जसवन्तराव और उसके सहोदर विठूजी ने राजस्थान से बाहर भाग कर जानें बचाईं।

उधर बाजीराव भी नाना से अधिक दिन बनाकर न रख सका। दौलत-राव से मिल उसने महाराष्ट्र के उस सब से सयाने वयोवृद्ध महापुरुष को, जो तब सारे भारत की राजनीति का प्रधान सूत्रधार था, गिरफ्तार करवा मराठा राजतंत्र पर मानों स्वयं ही एक सांघातिक प्रहार किया। इस कुकृत्य के लिए उसने दो करोड़ रुपया दौलतराव को देना किया था, पर अब एक करोड़ से अधिक खजानें में उसके हाथ न लगा तो उसने अपनी राजधानी पूना को लूट कर वह रकम वस्ल करने की दौलतराब को स्वयं छूट देदी।

उसके बाद बाजीराव ने दौलतराव को गिरफ्तार कराना चाहा। तब दौलतराव की भी आंखें खुलीं। उसने नाना को कैंद से छोड़ फिर से प्रधान मंत्रित्व के पद पर प्रतिष्ठित करा अपने दुष्कर्म का कुछ मार्जन करना चोहा।

इस बीच अंगरेज अनेक क्षेत्रों में बाजी मार ले गये थे। उन्होंने निजाम हैदराबाद को, जो १७९५ के बाद मराठों का बिलकुल करद सामन्त रह गया था, दबाकर अपनी आश्रित सेना रखने को मजबूर कर लिया था (१७९८ ई०) और अब टीपूपर आक्रमण कर उसे युद्ध में मार मैसूर पर भी अपना अधिकार कर लिया (१७९९)। टीपू का निधन समाचार पूना में मराठा दरबार पर गाज सा गिरा। तभी नाना फड़नीस का भी देहान्त हुआ (मार्च १८००)। ''उस के साथ मराठा राजतंत्र का सारा सयानापन भी विदा हो गया।"

अंगरेजों ने अब अवध के नवाब को दबा, अपनी आश्रित सेना की

मात्रा और बढ़ा दी और उसके खरचे की एवज रुहेलखंड फर्रुखाबाद अर्थात् समूचे उत्तरी और दिक्खिनी पंचाल को भी ले मराठा सीमान्त पर चारों तरफ से अपना शिकंजा कसना आरंभ कर दिया।

इधर राजःथान के राजपूत क्षेत्रों में अब फिर गड़बड़ी और अरा-जकता के लक्षण प्रकट होने लगे थे, महादजी के बाद दौलतराव शिन्दे ने आंबाजी इंगलिया को मेवाड़ से बुंदेलखंड में दितया के मोरचे पर बदल अपने दूसरे सेनापित लक्ष्वा दादा को अजमेर की स्वेदारी दे कर मेजा था। पर इंगलिया अपने प्रतिनिधि गणेश पंत को मेवाड़ में अपनी तरफ से छोड़ गया था। लक्ष्या की आंवाजी से पुरानी दुश्मनी थी। उसने गणेश पंत को यहां से निकाल देने के लिए चूंडावत सरदारों की मदद ली। चूंडावतों शक्तावतों की धमाचौकड़ी तब मेवाड़ में फिर से बरबादी ढाने लगी। यही दशा मारवाड़ बीकानेर जयपुर आदि की, सरदारों की अविवेयता के कारण हो रही थी। जयपुर में राजा प्रताप सिंह के दुष्ट स्वभाव से सरदारों में बड़ा असंतोप था, और जोधपुर में राजा भीमसिंह के खिलाफ उसके दूसरे भाई और सरदार बराबर संवर्ष चला रहे थे। उन्हें राणा, आंबाजी और लक्ष्या दादा आदि से बराबर शह मिलती रही।

वस्तुतः राजस्थान के इस क्षेत्र में तब कहीं भी आन्तरिक शान्ति या संघटित शासनतंत्र काम नहीं करता था। अधिकांश राज्यों की आर्थिक दशा आन्तरिक अशान्ति के कारण इतनी हीन थी कि मराठों का खिराज वे नियम से चुकाने में प्रायः असमर्थ रहते। फलतः मराठों को भी बार बार उन पर सैनिक कार्यवाई करनी पड़ती जिसमें लड़ने झगड़ने वाले विभिन्न दलों की फूट का लाभ वे भी उठाते। फलतः जनता की होने वाली जन धन की अपार हानि के जिम्मेवार उन्हें ही ठहराया जाता; एवं जनता और शासकवर्गी से उनके संबन्ध दिन प्रतिदिन कटु से कटुन तर होते जाते थे।

अंगरेज़ इस स्थित से लाभ उठाने से चूकने वाले न थे। उनके गवर्नर जनरल सर जान शोर ने इस बाबत अपनी नीति का स्पष्टीकरण करते हुए १८९४ में ही लिखा था कि राजपूत 'राज्यों में हम।रे दूत भेजे जाने और मराठों से स्वतंत्र उनकी सत्ता स्वीकार कर लेने से उनकी शक्ति बढ़ेगी और मराठों के विरुद्ध उन्हें संघटित होने का हौसला होगा।'' १७९९ में लार्ड वेलेज़ली के एक दूत से बात करते हुए जयपुर के राजा प्रतापसिंह ने मराठों के विरुद्ध राजपूतों की अंगरेज़ों से मिल एक गुष्ट बनाने की सर्वसम्मत अभिलाषा प्रकट की पर अंगरेज़ पहले मराठा युद्ध का सबक अभी तक भूले न थे और काफी फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहे थे।

तोभी नाना फड़नीस की मृत्यु (१८००) ने उनके हौंसले फिर बढ़ा दिये। मराठा मंडल में उनके द्वारा बोय गये फूट और अविश्वास के बीज अब फल लाने लगे। गुजराज के गोविन्दराव गायकवाड़ का भी तभी (१८०० ई० में) देहान्त हुआ। उसका लड़का आनन्दराव एक कमजार दिमाग का लहरी आदमी था। उसने राज की रक्षा के लिए अंगरेजों की आश्रित सेना स्वयं ही बुला कर अपने यहां रख ली (१८०२ ई०)। अंगरेजों के दूत अब पेशवा, शिन्दे, होलकर, भोसले आदि मराठा सरदारों को भी एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा कर और भय दिला कर अपनी आश्रित सेना रखने को फुसला रहे थे। सबसे पहले पेशवा बाजीराव हो उनके चंगुल में फंसा। वह उनकी आश्रित सेना रखने को इस शर्त पर राजी हो गया कि ऐसी सेना रहे तो अंगरेजों के अपने ही इलाकों में, पर आवश्यकता होने पर वह उसे अपनी सहान्यता के लिए बुला सके। अंगरेजों ने देल लिया कि जब तक कोई आसन्न विनाश का खतरा उसके सम्मुख उपस्थित न होगा वह सीधे रास्ते न आयेगा और वह अवसर भी शीष्ठ ही उपस्थित हो गया।

तुकोजी का लड़का जसवन्तराव (।जस्थान से भाग कर नागपुर के

भोंसले राजा की शरण में पहुँचा था; पर भोंसले ने दौलकराव के डर से उसे अपने यहां नजरबन्द रक्ला था। भैसूर विजय के बाद, अगरेज़ों के जो दृत नागपुर गये थे, वे जसवन्तराव को पेशवा और शिन्दे के खिलाफ खड़ा करने में सफल हुए। अमीरला नामक पठान तब एक भाड़ैत फौज बनायं अपनी किस्मत आजमाता फिरता था। अंगरेजों से उसकी साँठ-गाँठ थी। वह जसवन्तराव के साथ हो गया। जसवन्तराव ने मालवा पहुँच कर दौलतराव की सेनाओं पर आक्रमण आरंभ कर दिये। दौलत-राव को तब पूना छोड़ कर राजस्थान आना पड़ा । उधर जसवन्तराव के सहोदर विठूजी होलकर ने कोव्हापुर में उपद्रव मचाया। जसवन्तराव ने उस शिन्दे और अपने बीच पड़कर फैसला करा देने की पूना में बाजीराव के पास भिजवाया ता बाजीराव ने उसे विद्रोही करार दे पकड़वा-कर करतापूर्वक मरवा डाला। जसवन्तराव तब उसका बदला लेने के लिए राजस्थान से निकल कर एकएक पूना पर जा टूटा। शिन्दे की बर्चा खुची फौज और पेशवा का आसानी से हराकर वह राजधानी पर कब्जा करने में सफल हुआ। बाजीराव तब भागा, पर अपने सहायक दौलतरात्र के पास राजस्थान में नहीं, प्रत्युत देश के शत्रु अगरेजों के पास गुजरात में, और वहां उनकी मीठी मीठी बातों में भा बसई में उनकी आश्रित सेना अपने यहां रखने और उसके खर्च के लिए बुन्देलखंड में ३६ लाख की आमदनी का प्रदेश उन्हें दे देने की शती पर इस्ताक्षर **कर बैठा। सवाई माध**वराव के भौतिक दे**ह** का अन्त आत्महत्या से हुआ कि दुर्घटना से सो तो सन्दिग्ध है, पर उसके उत्तराधिकारी मराठों के पेशवा द्वारा बसई की सन्धि पर हस्ताक्षर किया जाना मराठा राज्य की वास्तविक आत्महत्या थी।

### § २. दृसरा मराठा श्रंगरेज युद्ध

भपनी और अपने देश की गुलामी का यह पट्टा स्वयं लिखकर दे

देने के बाद पेशवा पछताने लगा। उसने होलकर शिन्दे आदि अपने सरदारों से फिर समझौता करा देने को अपने दूत नागपुर के बूढ़े भोंसले राजा के पास भेजे। पर इससे पहले कि वे सरदार परस्तर मिलकर बात चीत कर पति, अंगरेजों की फौज भैसूर से बढ़ कर पूना आ पहुँची। होलकर को पूना छोड़ जाना पड़ा। पेशवा ने चाहा कि अगरेज़ उसे दंड दें, पर वह सारा कांड उन्हीं के हत्थे चढ़ कर तो होलकर ने रचा था और वह उनके लिए इतना उपयोगी साबित हुआ था अतः उन्होंने उसे कुछ भी न कहा। पेशवा ने तब शिन्दे और भोंसले को सलाह करने के लिए पूना बुलाना चाहा। किन्तु अगरेज सेनापित आर्थर वेलज़ली ने उन्हें आदेश दिया कि पेशवा के इलाके से तुरत निकल जाँय और उसके बाहर भी एक दूसरे से हटकर अलग अलग ठहरें। अंगरेजों का आभिन्नाय इस समय जैसे भी हो उन्हें छेड़कर मुकाबला करने को उकसाना और इस प्रकार उनकी सेनाओं, खासकर शिन्दे की यूरपी ढंग पर सीवी पदाति सेनाओं और तोपखाने की ताकत को कुचल देना था।

मराठों की इन सेनाओं के अफसर प्रायः सब फांसीसी थे जो अंग-रेजों द्वारा फ्रांसीसी शक्ति के भारत में कुचल दिये जाने के बाद भारतीय राज्यों में जीविका कमाने और व्यक्तिगत लाभ के विचार से ही नौकरी करते फिरते थे। आर्थिक लाभ के सिवाय इनके सामने और कोई उद्देश न था, अतः समय आने पर उन्हें खरीद लेना भी अगरेजों के लिए सम्भव था। मराठों ने स्वय इनको युद्धशैली को हृद्धगत न किया था और अपनी सेनाओं का खड़ा करना और चलाना इन्हीं भाड़ेतों के हाथ सौंप दिया था। यह नया सेनासंबयन मराठों ने अगनी पुरानी सामन्त-शाही पद्धति पर ही करना चाहा था, और इन भाड़ेत अफसरों और इनकी सेनाओं को स्वयं सीधे वेतन न देकर अपने देश वालों की ही तरह जागीरें दे रक्खी थीं। सेनाओं की भरती शिक्षा और वेतन का सारा खर्च उन जागीरों की आमदनी से ये अफसर खुद चलाते थे, जिससे मराठा राजाओं का उन सेनाओं पर सीधा नियन्त्रण कुछ भी न रह गया था। यों यदि ये विदेशी भाई त गद्दारी करते तो मराठा राजतन्त्र का सैनिक ढांचा और शासन यंत्र दोनों एक साथ ठप्प किये जा सकते थे। इसीलिए जब महादर्जी शिन्दे ने पहले पहल इन सेनाओं का संघ-टन प्रारम्भ किया था, तब वारेन हेस्टिंगस् ने यह भविष्यवाणी की थी कि मराठों का पतन इन्हीं सेनाओं के कारण होगा। सर टामस मुनरों ने उन्हें देखकर कहा था कि "उन्हें एक सी वरदी पहना कर कवायद के लिए क्या ले जाया जाता है, मानों सजाकर कुर्जानी के लिए ले जाया जाता हो।"

जब तक फान्स के अपने घर में अव्यवस्था थी और कोई राष्ट्रीय शक्ति इन साहसिक देशवासियों की पीठ पर इन्हें किसी राजनीतिक उद्देश से सहारा देनेवाली न थी, अंगरेजों को इनकी फींजों से विशेष इर नहीं था। किन्तु १७९३ में फान्स में राज्यकान्ति होने पर फांसीसियों के अपने अद्वितीय नेता नेपालियन की नायकता में संघटित होकर उठ खड़ा होने और साम्राज्य निर्माण के अखाड़े में उतर आने पर, अंगरेज इन सेनापतियों की शक्ति से चिन्तित थे।

१७९८ के प्रारम्भ में नैपोलियन ने पूरव में फ्रान्स का साम्राज्य खड़ा करने और अगरेजों के भारतीय आधिपत्य के विरुद्ध कार्रवाई चलाने को एक अच्छे आधार की तलाश में एक सेना को मिसर ला उतारा था। उसके दूत भारतीय राज्यों में जहां इन सेनापितयों का बोर था चक्कर लगा रहे थे, और शिन्दे ने पैरों जैसे जिन फ्रांसीसी अफसरों को आगरे के इलाके और हरियाने में बड़ी जागीरें दे रक्खी थीं, बे बड़ी तेजी से जमना से सतलज की तरफ अपनी शक्ति बढ़ा रहे हो। वे यदि बीकानेर बहावलपुर, जैसलमेर के रास्ते अथवा पंजाब के रास्ते सिन्ध तक अपना राज पहुँचा लेते तो समुद्र के रास्ते मिसर द्वारा फ्रांस से सीधा सम्बन्ध जोड़ सकते थे। अतः अंगरेजों को उनकी शक्ति को

उलाइ देना तब आवश्यक दिलाई दिया। लार्ड वेलेज़ली को खास इसी काम के लिए गवर्नर जनरल बनाकर हिन्दुस्तान भेजा गया था।

अंगरेज सेनापति आर्थर वेलेज़ली ने पूना पहुँचकर शिन्दे और होलकर को पेशवा को सीमा से हट जाने और बाहर भी अलग अलग हटकर ठहरने का आदेश दिया था। किन्तु उनके उसे न मानने पर अंगरेज़ों ने चारों तरफ से उनपर हमला बोल दिया। इनकी एक सेना निजाम राज्य से बढ़ बराइ पर सीधी आयी। दूसरी ने पूना से अहमद-नगर औरंगाबाद हो राजस्थान और बराइ की सीमा पर मराठों से टक्कर र्छी; तीसरी तभी राजस्थान-गुजरात सीमा के मराठा किले लेने लगी, चौथी ने जिसका नेता लार्ड लेक था, कानपुर से बढ़ व्रज के दोआबवाले समूचे अंश पर अधिकार कर लिया और अलीगढ़ ले दिल्ली की तरफ प्रयाण किया। लेक के दूत वज मेवात हरियाना और कुरु क्षेत्र के जाट राजपूत सिक्ख गूजर आदि मराठा करद सरदारी को उनके विरूद भड़काने का काम करने लगे। राजस्थान के राजपूत राज्यों से भी मराठों के विरुद्ध सन्धि के प्रयत्न किये गये। पांचवीं फ़्रीज ने तभी तामिल देश से गंजम की राह बढ भोंसले के उडिया इलाके पर हमला बोल दिया। बंगाल से भी उसकी सहायता को दकड़ियां भेजी गयीं। छठी एक सेना मैसर के उत्तरो सीमान्त पर तैनात रक्खी गयी कि पेशवा के अधीन दिक्लिनी महाराष्ट्र के सामन्त सिर न उठा सकें।

मराठों के तमाम यूर्पी अफ़सरों ने आसीसियों ने भी जिनसे ईसाई होने के नाते हिन्दुओं और मुसलमानों के खिलाफ और यूर्पी या गोरे होने के नाते भारतीयों (कालों) के खिलाफ बिद्रोह करने की अपीलें की गयी थीं, प्रायः सब जगह विश्वासघात किया, और ऐन मौके पर अंगरेजों से जा मिले। फलतः मराठों की सेना "लड़ने में दैत्यों की तरह" होने पर भी नेतृत्व के अभाव और घोखादेही के कारण कहीं भी अपने पांव रोप कर टिक न सकी। जसवन्तराव होलकर अंगरेजों की

मीठी बातों में आ, युद्ध से विरत रहा। अलीगढ़, असई (खानदेश), लासवाड़ी (अलवर राज्य), आरगांव (बराड़) और गवीलगढ़ (खानदेश) की पराजयों के बाद, जिनमें शिन्दे की पदाति सेना तोपखाने और रिसालों की ताकत पूरी तरह कुचलदी गयी, शिन्दे और मोंसले ने घुटने टेक दिये। तब दोनों राजाओं से अलग अलग संधियां की गईं (दिसम्बर, १८०३ ई०)। शिन्दे को अपने, त्रज, कुरू और मेवात में सब तथा बुन्देलखंड के बहुत से प्रदेश देने पड़े और निजाम बादशाह एवं राजपूत राज्यों पर अपने सब दावे उठाने पड़े। बादशाह तब अंगरेजों के आश्रय में रहने को मजबूर हुआ। कुछ समय बाद होलकर का होआ दिखाया जाने पर शिन्दे ने अंगरेजों की आश्रित सेना रखना भी माना और गवालियर गोहद का प्रदेश भी सैनिक खर्च पेटे में अंगरेजों को सौंप दिया (फरवर्रा १८०४)।

## § ३. जसवन्तराब होलकर

जसवन्तराव होलकर तब अकेला बच गया। अंगरेज उससे वादे करते रहे थे कि शिन्दे ने उसके जो इलाके दोआब हरियाना मेवात आदि में दबा लिथे थे उन्हें वे उसे वापस दिला देंगे। पर अब उन्होंने उसे साफ अंगूठा बता दिया।

लेकिन जसवन्तराव वीर पुरुष था, और ग्रुरू में दौलतराव और पेशवा के दुर्व्यवहार से विवश हो अंगरेजों के बहकावे में आकर उसने चाहे जो किया हो, एक बार परिस्थित को ठीक से समझ लेने के बाद उसने युद्ध की टानलां। वह राजपूतों, वज के जाटों, रूहेलों आदि सभी को अंगरेजों के विरुद्ध मिलकर मोरचा लेने को उभारने और मराठों को भी, खासकर शिन्दे और भोंसले को, फिर से शस्त्र उठाने के लिए प्रेरित करने लगा। दोआब के लोग अंगरेजों के नवस्थापित राज से बहुत असन्तरह थे, जसवन्तराव ने वहां अपने दूत भेजे। होल्कर वंश और

**घहे**लखंड के पठानों के बीच मल्हार और नजीब के समय से मैती चली आती थी। घहेले सरदार अब इसकी राह देखने लगे कि बसवन्तराव दोआब आ जाय तो वे भी अंगरेजों के खिलाफ उठ खड़े हों।

जसवन्तराव मालवे के उत्तर तरफ पूरवी राजस्थान में आ डटा, जहां से ठेंट हिन्दुस्तान, गुजरात और दिक्खन तीनो तरफ अंगरेजों का कार-वाइयों पर वह चौकसी रख सकता और आवश्यकतानुसार किसी तरफ भी बढ़ सकता। उसने देखा कि उसकी सेना में उसके अंगरेज नौकर गद्दारी करने पर उतारू हैं। इस अपराध में तीन अगरेज कतानों—विकर्स, टौड और नियान—को पकड़ कर उसने उदयपुर के पास नाहरा-मंगरा में फांसी पर लटकवा दिया।

अंगरेजों ने जयपुर के अलवर माचेड़ी वाले सामन्त को अपनी तरफ फोड़ लिया। वे जयपुर को भी होलकर के खिलाफ अपना साथ देने को मजबूर करना चाहते थे। जसवन्तराव उदयपुर से जयपुर आया। उघर उत्तर भारत का अंगरेज कमांडर-इन-चीफ लेक कानपुर की अपनी मुख्य छावनी से बांदीकुई के १९ मील दिन्खन-पिन्छम दौसा पर सेना सहित आ गया। कर्नल बाल के अर्धान एक दुकड़ी उसने जयपुर राज्य की उत्तर-पिन्छमी सीमा की ओर कानाड पर भेजी। मौन्सन की नायकता में एक और दुकड़ी उसने जयपुर तक चढ़ा दी (२१-४-१८०४)। होलकर तब दिन्खन हट गया।

दिक्खन के अंगरेज सेनापित आर्थर वेलेज़ली को दिक्खन तरफ से चढ़ने का आदेश था। वेलेज़ली ने कर्नल मरे का जो गुजरात की अंगरेज़ी सेना का नायक था, मालवे पर चढ़ाई करने भेजा। लेक स्वय आगे न बढ़ा। उसने लिखा—""मैं इस छुटेरे (जसवन्तराव) के वारे में अपने को बड़ी कठिन स्थिति में पा रहा हूँ, क्योंकि यदि वह मेरी तरफ नहीं आता, "है, तो मैं उसकी तरफ नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ुंगा" वह मुझे चकमा देकर अपने सवारों के साथ

हमारे इलाके (दोआब वज या मेवात) में घुत आयगा "।"

लेक चाहता था कि आर्थर वेलेज़ली दक्खिन से होलकर के खिलाफ बढ़ें। लेकिन वेलेज़ली भी इसके लिए तैयार न था। उसका कहना था कि "दक्खिन से सेना हिन्दुस्तान ले जाना ठीक न होगा। यदि हमारी (दक्खिन की) सेना चान्दोर (ताप्ती कांठे) से उत्तर चली जाय तो महाराष्ट्र में पचास होलकर उठ खड़े होगे…।"

आर्थर वेलेज़ली का मत थ, 'ज ल लेक को हिन्दुस्तान (आधुनिक युक्त प्रांत हरियाना आदि) में अपनी पदाति सेना का मुख्य भाग और कुछ सवार सेना छोड़ कर स्वयं पूरे जोर से होलकर के खिलाफ बढ़ाना चाहिए। ''हिन्दुस्तान की सुरक्षा का यों प्रबन्ध करके उसे होलकर का डट कर पीछा करनाचाहिए।''\*

किन्तु लेक को वैसा करने की हिम्मत न हुई। जसवन्तराव इस समय ठीक मराठा शैली से लड़ने को तैयार था और राजस्थान की भूमि उसके लिए खूब उपयुक्त थी। हमने देखा है कि यूरपी शैली की तोपची और पदाति सेना का मराठे अपनी शैली से मैदान में मुकाबला न सकते थे, पर विशेष अवसरों और स्थानों में उनकी शैली का अपना उपयोग था।

उस शैली से वे यदि तोपची बन्दूकची सेना के मुकाबले में जमकर युद्ध करने में सफल न हो सकते थे तो शत्रु को छापामार युद्ध द्वारा परेशान तो कर ही सकते थे। खासकर जहां जनता और प्रदेश अपना हो, और उसकी खाधीनत के लिए लड़ना हो, वहां उनकी छापा मार शैली

<sup>\*</sup> वसु—राइज़ आव दि किश्चियन पावर इन इण्डिया (भारत में ईसाई राक्ति का उदय), २य संस्क०, कलकत्ता १९३१, पृ० ५०६, ५१५।

अद्वितीय थी। शत्रु के पांव किसी प्रदेश से उखाड़ देना और उसे वहां कभी जमने न देना उस शैली से लड़ते हुए बहुत आसान था,यह बात यूरप के ये बड़े सेनापित भी अब देख रहे थे। यही कारण है कि लेक और वेलेज़ली दोनों अब होलकर का पीछा करने से कतरा रहे थे। मराठे यदि अपनी शैली के साथ नई यूरपी शैली का सामंज्ञस्य कर पाते और यह विवेक कर लेते कि कहां उनकी अपनी शैली काम देगी और कहां नई शैली, और दोंनों का यथा समय उपयोग करते तो कोई उन्हें हरा न सकता। पराये ज्ञान का अपने पुराने ज्ञान के साथ सामञ्जस्य न कर सकने से उनका जो मतिविश्रम हुआ वही उनके पराजय का मुख्य कारण हुआ। आर्थर वेलेज़ली ने मराठों से ही उनकी शैली सीख कर यूरप जाकर पहले पहल उसका नैपोलियन के खिलाफ स्पेन में प्रयोग किया। नैपोलियन जैसे सेनापित के मुकाबले में जहां और कोई युद्धनीति न चल सकती थी वहां यह सफल हुई, और इसी की बदौलत आर्थर वेलेज़ली ड्यूक काव वेलिंगटन बना।

जयपुर बून्दी और काटा के राजा अगरेज़ी फौज को सामने देख जस-वन्त राव का साथ देने को तैयार न थे, इसलिए वह हाड़ौती के दिक्खन सोंधवाड़ा के अपने इलाके में भानपुरा आकर ठहरा। सोंधवाड़ा मालवे का उत्तरी छोर है जो कि मेवाड़ के ठीक पूरव लगा है।

शिन्दे को अंगरेज अब होलकर के खिलाफ खिलाना चाहते थे; उन्होंने दौलतराव को होलकर के मालवा वाले प्रदेशों को लेने के लिए उकसाया। उसके सेनापित बापू शिन्दे और जीन फिलोस ने पूरवी मालवे में होलकर के मिलसा सिहार के आदि प्रदेश छीन लिये। आथर बेलजली ने कर्नल मरे को बागड़ के रास्ते गुजरात से इन्दौर तक बढ़ शिन्दे की फौज का सह-योग लेने का आदेश दिया था। पूना से कर्नल वालेस को तासी कांठे में होलकर का चान्दौर किला लेकर राजस्थान की दिक्खनी सीमा पर पहरा देने को भेजा गया। लेक ने एक दुकड़ी जयपुर और बूदी के बीच टोंक-

रामपुरा पर भेजी, जिसने १६-५-१८०४ को वह किला ले लिया।

ं बुन्देलखंड में जालौन से झांसी के रास्ते पर कोंच में अंगरेजी फौज की एक छावनी थां। २१ मई १८०४ की रात को इस छावनी को छापे मार रिसाले के एक दल ने आ घेरा, जो कुल अफ़सरों और सैनिकीं का सफ़ाया कर उनकी सब तोपें छीन ले गया। अगरेज़ नायक जसवन्तराव का पीछा करने से पहले ही कतरा रहे थे, अब और घबरा गये, और गवर्नर जनरल ने मौनसन और मरे को लौटा कर युद्ध बन्द करने का आदेश दिया। लेकिन वे दोनों सेनानायक काफ़ी आगे बढ़ चुके थे, इसलिए युद्ध बन्द न हुआ।

कर्नल मरे मही काँठे से बांसवाड़ा प्रतापगढ़ राज्यों की सहायता लेते हुए बढ़ रहा था। उसके मही पार कर चंबल कांठे में घुसने पर जसवन्त राव ने चंबल के दायें दायें दिक्खन जाकर चंबल उतरने के घाट के ठीक सामने अपना शिविर डाल दिया। मरे होलकर को सामने देख उलटे पांब गुजरात की तरफ भागा (१-७-१८०४)।

उसी दिन मौन्सन हाड़ौती और मालवे के बीच का मुकुन्दरा घाटा पार कर सोंधावड़े में घुसा। अगले दिन उसकी एक टुकड़ी ने हिंगलैस-गढ़ ले लिया। एक सप्ताह में वह मुकुन्दरा के पचास मील दिन्खन तक पहुँच गया। उसके सोंधवाड़े में पांव रखते ही सोंधियों ने, जा मध्यम पूरवी राजस्थान को एक विकट योद्धा और स्वाधीनता प्रिय ज्ञाति हैं, उसके घोड़े पशु आदि सामान चुरा कर, उसकी हुलिया तंग कर दी थी।

उसे खबर मिली कि जसवन्तराव उसकी तरफ आ रहा है और मरे गुजरात की तरफ भाग गया है। उसने भी तब भागने में ही खैर मनाई। वह बारह मील पीछे हटा था जब उसे खबर मिली कि होलकर के सवारों ने उसकी चन्दावल के रिसाले पर हमला कर उसका सफाया कर दिया। मुकुन्दरा के उत्तर तरफ़ १७ जुलाई को होलकर ने उसकी मुख्य सेना को आ पकड़ा, पर आमने सामने की ख़ड़ाई में उसकी तोगें और बन्दूकची पौतों को होलकर तोड़ न सका। अगले दिन मौनसन कोटा पहुँचा, पर वहां के अधिनायक जालिमसिंह ने भी अब उसका साथ न दिया। होल-कर बराबर पीछा कर रहा था, इसलिए मौनसन चम्बल और चंबली नाला पार कर अपनी तोपों में कीले ठोकता, गोला बारूद में आग लगाता और स्त्रियों बच्चों और घायलों को उनकी किस्मत पर छोड़ता भागता ही गया। हाड़ोती की कृषक पशुपालक बनवासी मीणा भील आदि जातियों ने मराठों से सहयोग कर उसकी फौजों की काफी दुर्गति की।

२९ जुलाई को वह टोंक-रामपुरा पहुँचा। लगातार वर्षा के कारण जसवन्तराव भी उसका पूरा पीछा न कर सका था। रायपुरे में इक कर मौनसन उसकी गतिविधि और अपनी कुमुक आने की राह देखता रहा।

जसवन्तराव के मौनसन के पीछे लगने पर मरे फिर गुजरात के रास्ते से लीटा और उसने बिना किसी संघर्ष के इन्दौर शहर ले लिया। किन्तु जसवन्तराव अब देश की लड़ाई के लिए निकला था। अपने क्षुद्र स्वार्थी चिन्ता, एक शहर—राजधानी—का मोह उसकी गति को रोकने या उसे पीछा खीचने न पाया।

२१ अगस्त तक लेक की भेजी कुमुक मौनसन को टोंक रामपुरे में आ मिली। उधर जमवन्तराव भी आ रहा था। उसे आते देख मौनसन ने नई कुमुक के बावजूद भी फिर पीछे भागना तय किया। उसके बनास पार करते करते २४ अगस्त की जसवन्तराव उसपर आ दूरा। मौनसन मार खा कर अपना सामान और थके और घायल सैनिकों को छोड़ दुम दबा कर भागा। २५ अगस्त की रात वह जयपुर राज्य में कुशलगढ़ पहुँचा। वहां दौलतराव शिन्दे की सेना सदाशिव भाऊ भास्कर के नेतृत्व में थी। यह वही सेनापित था जिसे जसवन्तराव ने १८०३ में पूना में हराया था। मौनसन को इससे मदद पाने की आशा थी। पर शिन्दे का सेनापित बापू शिन्दे कोटा में ही जसवन्तराव की तरफ चला गया था और अब भास्कर भी अपना पुराना झगड़ा भूल उससे जा मिला।

मौनसन की कुछ अपनी सेना भी जसवन्तराव की तरफ़ चली गई। रास्ते में अनेक जगह मार खाता हुआ ३१ अगस्त को वह आगरा पहुँचा। लेक का कहना था कि उसने सर्वोत्तम सेना-दल मौनसन के हाथ सींपे थे, जो सब नष्ट हो गये।

होलकर के पराक्रम और रण कौशल को देख शिन्दे भींसले आदि दूसरे मराठा सरदारों के भी हौंसले फिर से बढ़ने लगे, वे अपने इतनी आसानी से हथियार डालने पर अब पछताने लगे थे। ब्रज में ब्रिटिश आधिपत्य के खिलाफ काफी असंतोष था; भरतपुर का राजा रणजीतसिंह भी. जिसे अंगरेजों ने उसी साल शिन्दे से स्वतंत्र कर अपनी रक्षा में लिया था. अब उनके खिलाफ उठ खड़ा हुआ। दोआब की समूची जनता ब्रिटिश आधिपत्य के कारण असंतुष्ट थी। जनता और होलकर के दुतों ने रणजीतसिंह को बराबर उभाड़ा था। होलकर ने मथुरा पर चढ़ाई करदी, दौलतराव शिन्दे भी तब उनसे मिलने बुरहानपुर सेत्रज की तरफ रवाना हो गया। होलकर मथुरा लेकर दिल्ली की ओर बढा। उसका विचार बाद-शाह को फिर से अपने आश्रय में ले लेने का था। पर कानपुर से अंगरेजों ने वहां बहुतसी नयी कुमुक कर्नल आक्टरलोनीकी नायकता में भेजदी थी । अतः वहा उसे सफलता न मिल सकी। वह दिल्ली का घेरा उठा दो आव में घुसा। लेकने उसका पीछा किया श्रौर १८ दिन तक २३ मील रोज़ की चाल से दौड़ते हुए फर्रुखाबाद में उसके रिसाले की जा पकड़ा। हाल-कर तब जमना पार कर वापस डीघ छोट ग्राया ग्रौर वहां से भरतपुर जा कर रणजीतसिंह के साथ शामिल हो गया।

जनवरी फ़रवरी १८०५ में भरतपुर किले पर लेक ने तीन बार हला बोला, पर तीनों बार विकल हुआ। तीसरे हमले से पहले गुजरात वाली सेना भी कर्नल मरे के उत्तराधिकारी की नायकता में राजस्थान पार कर वहां आ पहुँची थी, और उस हमले में शामिल हुई थी। गढ़ के रक्षकों ने मीतर सें निकल कर अंगरेजी फ़ौज की कुछ खन्दकें छीन ली थीं; गोरी फ़ौज को उनपर बढ़ने का हुक्म दिया गया तो उसने न माना, तब अंगरेजों की देसी फौज ने बढ़कर वे खन्दकों वापिस लीं।

इस बीच दौलतराव शिन्दे मालवे से भारतपुर की और बढ़ा जा रहा था; अतः अंगरेजों ने भरतपुर में अधिक देर फंसे रहने में बुद्धिमानी न समझी। तीन मास तक ब्रज शासियों ने अपनी उस राजधानी की रक्षा में अद्भुत साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया, पर अन्त में राजा रणजीतसिंह ने अंगरेजों से सुलह कर ली।

होलकर को त्रज छोड़ना पड़ा। चंबल के दिक्लिन त्रज और बुन्देल-खंड की सीमा पर सबलगढ़ में उसकी शिन्दे से भेंट हुई। भोसले और पेशवा के दूत भी वहां उपस्थित थे। शिंदे के प्रयाण में इतना विम्लब होने और उसके समय पर भरतपुर की सहायता को न पहुँचने का कारण उसका दोगला सेनापित जीन फिलौस था। होलकर के कहने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और तब दोनों राजा वहां से राजस्थान में अजमेर की तरफ हट आये; जहां उनका पीछा करने का साहस अंगरेजों को भी न था।

शिन्दे का युं देललंड, गोहद-गवालियर-दितया मोर्चे पर नियुक्त सेना-पित आंवाजी इंगलिया भी, जो १८०३ के युद्ध में प्राग्ने मालिक को दमा देकर अंगरेजों से मिल गया था और फलतः अंगरेजों ने जिसे संधि के समय शिन्दे से प्रथक गवालियर के दिक्लिन नरवर में एक स्वतंत्र रियासत दिलाई थी, अब फिर उससे आ मिला था। राजस्थान के राजपूत राज्य जयपुर जाधपुर मेवाइ आदि भी जिन्होंने १८०३-४ में मराठों के विरुद्ध अंगरेजों से सिन्ध्यां करली थीं, अब उनके एकाएक इबर आ निकलने से सहम गये और अगरेजों के विरुद्ध अब फिर मराठों का साथ देने को मजबूर हुए। आंवाजी ने शिन्दे को उकसाया कि दोनों राजा मिल कर मेवाइ को आपसमें बांट लें ग्रौर उस राज्य का, जिसका शासन तन्त्र तब भीतर ही भीतर काफी सड़ गल गयाथा,

हमेशा के लिए अन्त कर दिया जाय। पर होलकर का विचार राजपूर्तों से सौहार्द पैदा कर विदेशी के खिलाफ इस संघर्ष में उन्हें भी श्रापना साझी-दार बनाने का था। उसने जोधपुर के राजा मानसिंह से अपना पगड़ी बदल भाई का सम्बन्ध स्थापित किया और मेवाड के महाराणा को "अपने मालिकों का भी मालिक" कह, मराठों द्वारा अवतक लिये गये उसके सारे प्रदेश वापस लौटाना तय किया। पर राजपूत राजा अब भी भीतर भीतर उनके विरुद्ध अंगरेजों से मिलने के षडयन्त्र चला रहे थे। उनका नैतिक पतन तब चरम सीमा तक हो चुका था और वे अपनी ही प्रजा और सर-दारों को अपने वहा में रखना कठिन अनुभव करने से तब किसी बाहरी संरक्षण के लिए उतावले थे। मराठों का साथ देने में तो अब मुसीबत और विपत्ति ही उनके हाथ पड़ती। जसवन्तराव को मालूम हो गया कि महाराणा का दूत भी जयपुर वालों के साथ दिल्ली के अगरेजी <mark>शिवर</mark> **में**. उसके खिलाफ सिंघ का गुप्त- प्रस्ताव लेकर पहुँचा है। इध**र शिन्दे** से भी उसका विश्वास शीघ ही उठ गया। उसका दीवान मुशी कमल-नयन और अम्बाजी इगलिया, जा भीतर हां भीतर अंगरेजों के हाथ बिके थे. एक तरफ तो राजपूतों और मराठों में परस्वर का आतंक बढ़ाकर मेल न होने देने के जतन कर रहे थे, दूसरी तरफ मुंशी कमलनयन शिन्दे को होल्कर से भी अलग करने के जतन में लगा था। उसकी मारफत अंगरेजों ने शिंदे को अश्रित सेना की शर्त से मुक्त कर, गाइद और गवा-लियर छौटा तथा राजपूत राज्यों पर उसका अधिकार पहले जैमा ही मानकर. शीघ ही होलकर से अलग हो जाने को राजी कर लिया। गोहद का राणा शिन्दे के खिलाफ सदा से अंग्रेजों से मिल गद्दारो करता आया था। अंग्रेजों ने उसे अब गोहद के बजाय त्रज में भरतपुर और गवालियर के बीच धौलपुर की जागीर दिलाई ताकि वे दोनों परस्पर मिल फिर कोई नया उपद्रव न खड़ा कर सकें।

जसवन्तराव तब देश की आजादी की अन्तिम लड़ाई पंजाब के

सिक्लों और काबुल के पठानों की, जो तब सिन्ध मुस्तान पेशावर और कश्मीर के भी अधिपति थे, मदद लेकर चलाने के लिए जयपुर और शेखावाटी के रास्ते पंजाब की तरफ रवाना हो गया। लार्ड लेक रेवाड़ी से सेना लेकर उसके पीछे पीछे ब्यास घाट तक गया। मेवात हरियाना के सब भूतपूर्व जागीरदार जिनमें वर्तमान अलवर लोहारू झब्झर फरीद-कोट, जींद, नाभा पटियाला आदि रियासतों के संस्थापक शामिल थे और जिन्हें अंगरेजों ने मराटा अधिपत्य से स्वतंत्र कर अब अपने प्रभाव में घोषित कर दिया था, इस समय उसके लिए बड़े सहायक सिद्ध हुए।

जसवन्तराव के पंजाब पहुँचने पर सिक्ख सरदारों की एक संगत अमृतसर में जुटी। कुछ सरदार मराठों के पक्ष में थे और कुछ अंगरेजों से मिलना चाहते थे। जसवन्तराव कावुल के अफगानों को भी वुलाने की बात करता था, पर सिक्खों का मुकाबला पंजाब में तब मुख्यतः उन्हीं से था; अतः उसकी यह बात उन्हें कम जंचने वाली थी। दूसरे, सरदार रणजीतिसिंह पंजाब में तब अपना राज बना रहा था; उसे मराठा अफगान या अंग्रेज किसी की भी फौज का किसी बहाने वहां आना पसद न था; इमलिए उसके प्रभाव से वहां जसवन्तराव का कोई सहायता न मिल सकी। अंगरेजों के भी दूत उसके पीछे पीछे अमृतसर पहुँचे थे। सिक्खों ने उनसे अनाक्रमण की संधि कर ली। तब जसवन्तराव अफगानों से सहायता प्राप्त करने पेशावर जाने को उद्यत हुआ। पर अंगरेजों ने उसे भी उसका जीता हुआ सारा प्रदेश वापन लोटा देने का वादा कर मना लिया; राजपूत क्षेत्रों पर उसका प्रभाव भी उन्हें शिन्दे की तरह पूर्वावत् मानना पड़ा (दि० १८०५ ई०,)।

देश की आजादी के लिए छेड़ा हुआ जसवन्तराव का वह संघर्ष यद्यपि, इस प्रकार, सफल न हो सका तो भी कम से कम राजस्थान की गरदन तो कुछ समय के लिए इससे अंगरेजी गुलामी के जुए के नीचे जाने से बच गयी; और जैसा कि उस समय के मेवाड़ी कवि चारण जसजी मैहारिया ने कहा कि-

दखणी दखणी पवन ज्यूँ जो नह आतो जसवन्त । फैल उतर कांठल फिरंग कुल लोपना करन्त ॥

अर्थात् यशस्वी दिक्खनी पवन की तरह जो यशवन्तराव दिक्खनं न आता तो फिरंग रूपी उत्तरी ओले बरसाने वाली घटा (कांठल) ने चारों तरफ फैल कर तमाम (राज) कुलों का लोप कर दिया होता राजस्थान की जनता ने जसवन्तराव को तब सचमुच ही अपने एक रक्षव के रूप में ही देखा था।

## § ४. राजस्थानी जनता का मराठों श्रौर श्रंगरेजों के प्रति रूख

मराठा मण्डल में महाद जी शिन्दे आदि पुराने नेताओं की मृत्यु वे बाद पारस्परिक द्रोह का जो घातक विष एकाएक उघड़ आया था, उसके पहले दौर की समाप्ति अब इस रूप में हुई किस पांच छः वर्षे के भीतर पूना का मराठा केन्द्र पूर्णतः उध्वस्त हो गया और महाराष्ट्र भी अब पूरी तरह अंगरेजी नियंत्रण में चला गया। स्वतंत्र मराठा सचा राजस्थान को छोड़ तब कहीं भी न बची। भारतीय राजनीति का सूत्र संचालन इसके बाद पूना की बजाय कलकत्ता से अंग्रेजो द्वारा किया जाने लगा।

किन्तु मराठों के पांव राजस्थान से उखाड़ना अंग्रेजों के लिए सम्भव न हुआ और बावजूद अपनी श्रेष्ठतर सैनिक शक्ति वरिष्ठ संघटन और दृढ़ राजन्यवहार (Diheomacy) के, वे उनका पीछा इधर करने का साहस न कर सके; राजपूत राज्यों को उनसे तोड़ कर उनका सहयोग

जसजी मैहारिया के वंशधर राजस्थानी के यशस्वी किव श्री नाथूदानजी मैहारिया की कुपा से प्राप्त ।

मराठों के विरुद्ध प्राप्त करने की नीति में भी वे अन्ततागत्वा विफल रहे; इस के मुख्यतः तत्र दो कारण थे। एक तो राजस्थान भूमि की बाहर वालों के लिए परंपरागत दुर्गमता और उसकी रचना के सम्बन्ध में तत्र तक अंगरेजों की जानकारी का अधूरापन; दूसरे, भारत के अन्य प्रान्तों और जनपदों की अपेक्षा राजस्थान की जनता और सरदारों में. विगत काल में स्वाधीनता के लिए निरंतर लड़ेगरे युद्धों के इतिहास की स्मृति और परंपराओं के जीवित हाने से स्वदेश भावना और अपनी राजनीतिक स्वाधीनता के प्रति आग्रह और चेतना का अधिक मात्रा में बना रहना; जिसके कारण राजपूत राजा और उनके हित साधक मुत्सद्दी वर्गी के देश का अगरेजों के हाथ वेचने का प्रस्तुत रहने पर भी, जनमत की लाज के कारण, उन्हें इस सबध में अपना रुख दसो वार बदलने की विवश होना पड़ा था। राजपूत सरदारी और जनता के कृषक और सैनिक वर्गों में, अंगरेजों के मुकाबंछ में मराठों के प्रति अब भी सहज आत्मीयता प्रशंसा और सहानभूति की इस भावना का परिच**य** कुछ तो हम सींधवादे की कृषकपशुपालक जनता द्वारा कर्नल मौन्सन के प्रति किये गये व्यवहार तथा मेवाड मारवाड जयपुर आदि के सरदारों के रुख की विवेचना करते समय पीछे पाही चुके हैं। मेवाड़ी कवि जसजी के ऊपर उद्धृत दोहे में, जसवन्तराव के प्रति प्रकट किये भागी में उसके अंग्रेजों से अकेले संघर्ष लेने का जनता ने किस रूप में देखा. उसकी गूंज है। पर राजस्थान की जनता का भाव अंगरेजों आर मराठों के प्रति इस समय ठीक क्या था इसकी अभिव्यक्ति उसी युग में लिखे मारवाड़ी कवि बांकीदास के इस गीत से और स्उच्ट होती है---

> भायो इंगरैज मुलकरे ऊपर आंहस लीधा खांच उरा। धिणयां मर्यां न धरती दीधी धिणयां ऊमां गयी धरा॥

फौजां देख न फौजां कीधी दोयण कर्या न खळॉ दळॉ । खवॉ खाँच चूढे खावंदरै उणहिज चूडे गयी यळा ।। छत्रपतियां निहं लागी छाणत गढपितयां घर परी गमी । बळ निहं कर्यों बापडाँ बोतां जेताँ जोताँ गयी जमी ।। दिचत्रमास वादियो दिखणी भोम गयी सो लिखित भवेस । पूगो नहीं चाकरी पकड़ी दीधो नहीं मडैठो देस ॥ बिजयो भलो भरतपुर वाळा गरजे गजर घजर नम गोम । पहलाँ सर साहबरो पिड़यो नइ ऊमै निहं दीधी भोम ॥ मिह जाताँ चींचाताँ महिला ए दुई मरण तणा अवसाण । राखो रे किंहिक रजपूर्ती मग्द हिंदू के मुस्सलमाण ॥ पुरजोधाण उदयपुर जयपुर पहु थांरा खूट्या परियाण । आंके गयी आवसी आंके बांको आसल करे बखाण ॥

इसमें कि अंगरेजों के देश पर चढ आने पर तात्कालिक भारतीय राजा रईसों द्वारा दिखाई गई निष्कर्मण्यता साहसहीनता या नामर्दी के प्रति गहरी निराशा और खेद प्रकट करते हुए कहता है कि मानों सबका पराक्रम (आंहस) अंगरेजों द्वारा खींच लिया गया हो। पुराने घणी (भूस्वामा) तो मर कर भी अपनी घरती दूसरे को न लेने देते थे। लेकिन अब घणियों के खड़ा रहते घरती चली गई। उन्होंने शत्रु की फीजों के चढ़ आने पर भी ग्रपनी फीजों का संचालन नहीं किया, पुश्मनों (दोयण) का खलन दलन नहीं किया, ग्रौर यह हला (धरती) अपने स्वामी के दिये हुए सुहाग चिन्हों (खंवा खांच चूड़े आदि) समेत नवोढा वधू की तरह दुश्मनों द्वारा हर ले जायी गई; पर छत्र-पतियों को लाज नहीं आयी और गढपतियों के रहते उनकी घरा गुम हो गयी। उन विचारों से इतना भी बल करते नहीं बना जितना कि एक इवता हुआ आदमी हाय पांच हिला कर अंतिम क्षण में करता है;

और यह जमीन उनके देखते देखते चली गई। सिर्फ एक दिन्खनी (जसवन्त होलकर) ने दो चौमासों तक विवाद किया, फिर भी भूमि यदि उसके हाथ से निकल गई तो विधाता का लेख था, सो होना ही था। पर उसने जहां तक बन पड़ा विदेशी की गुलामी नहीं स्वीकार की। मराठे ने देश को शत्रु के हाथ स्वयं नहीं दिया। भरतपुर वाला भी खूब लड़ा; आसमान में खूब तोपें गरजीं और जब तक पहले अगरेज (साहब) का सिर कटकर धरतो पर नहीं पड़ गया, उस भट ने खड़े खड़े भूमि पर अंगरेजों का अधिकार आसानी से नहीं होने दिया।

कि इसके बाद रजपूती के इस उच्च आदर्श का बखान करते हुए कि—"महिजातां चींचाताँ पहिला ए दुई मरण तणा अवसाण" अर्थात् देश ( मही ) जब जा रहा हो, पराधीन हो रहा हो, या महिलाएँ विपित्त में पहकर सहायता के लिए पुकार करती हों, तो ये दोनों अवसर, आदमी के लिए आगा पीछा विना साचे मर मिटने के होते हैं—देश की तत्कालिक सभी शक्तियों को वे चाहे हिन्दु थी या मुसलमान, अर्थेजों को मुकाबला करने को ललकारते हुए कहता है कि कोई तो मरद इस समय मैदान में सामने आओ और रजपूती की इस मर्यादा को थोड़ा बहुव रक्ता ( राखों रे किंहिंक रजपूती, मरद हिन्दू के मुस्सलमाण )।

राजपूर्तों के नेता कहलाने वाले जोधपुर उदयपुर जयपुर आदि के स्थामियों को, उनकी इस अवसर पर दिखाई कायरता से खीझ कर, बड़े अधिक्षेप के साथ उपालंग देते हुए किव आगे कहता है कि हे प्रभुओं ! दुम्हारा पितृयाण (परियाण, अर्थोत् अपने देश की स्वाधीनता के लिए मर मिटने का दुम्हारे पिता पितामहीं का मार्ग) अब खुट गया, समास हो गया, जान पड़ता है। भाग से भूमि गयी है, अब भाग से ही वापस आयगी। #

मूख्यीत के लिए दे० बांकीदास प्रन्थावली, भाग तीसरा,

इस रख के जनता में रहते आश्चर्य नहीं यदि अंगरेज राजपूत राजाओं को फोड़कर मराठों के विरुद्ध खड़ा करने में तब सफल न हो सके और प्रायः सभी राजपूत राजा उनसे संधि और सहयोग के लिए आतुर रहने और दोनों तरफ से बार बार संधि प्रस्ताव किये जाने पर भी, जनमत की इस स्पष्ट रुझान के सम्मुख, लज्जावश अपने प्रस्तावों को कोई स्थायी रूप देनेका साहस करने में सफल न हो सके। अंगरेजों के लिए राजस्थान का एक प्रमाणिक नक्शा बिना प्राप्त किये एवं राजपूत सरदारों और जनता में मराठों मुसलमानों आदि के विरुद्ध बिना काफी प्रचार और असंतोष पैदा किये तब अधिक सफलता पाना शक्य न था। अतः शिन्दे के दरबार में स्थित अपने रेजिडेंट की अधीनता में रह कर कार्य करने के लिए, जेम्स टाड नामक एक अंगरेज़ युवक का, जो मुल्क की पैमाइश सैनिक दृष्टि से ठीक टांक करने में निपुण था और लोगों के इतिहास रीति रिवाज आदि का अध्ययन कर अपनी ब्यवहार-कुशलता से उनके दृदयों में पैठ कर अपना मनमाना प्रचार करने के लिए आवश्यक साहित्यिक

काशी नागरी प्रचारिणी सभा, १९३८, पृ० १०४ ५।

इस गीत की रचना के समय किववर बांकीदास की आयु २२-२३ वर्ष की थी और जोधपुर के राजा मानसिंह का आश्रय प्राप्त कर उसने राजसम्मान तब तक नहीं पाया था। अतः उसका संपर्क सर्वसाधारण जनता और सरदारों के इस समय के मनोभावों से जीवित और स्वा-भाविक रूप से था, जो इस के गीत में प्रकट हुए हैं। उसकी, मानसिंह का आश्रय प्राप्त होने बाद लिखी गयी, दूसरी किवताओं में कोई विशेषता नहीं है। बांकीदास अपने जमाने का विद्वान और बहुश्रुत था, उसका किया हुआ राजस्थान की इतिहास संबन्धी कोई २००० वातों का संप्रह भी उप-खब्ध होता है, जो इतिहास के विद्यार्थियों के लिए बढ़ा उपयोगी है। योग्यता और अभिष्ठिच भी रखता था, उन्होंने इस कार्य के लिए शीघ ही नियत कर दिया।

यदि मराठे भी जनता के इन भावों की कद्र तब कर सकते और उसका संग्रह करते. तो अब भी, बावजूद अंगरेजों की सारी राज--कीय शक्ति, सैनिक संगठन की योग्यता और कुशल राजव्यवहार के, राज स्थान में उनके लिए अपना पांच दृढ़ता से रोप कर सफलता पूर्वक खड़े हो सकना कठिन नथा: और तब उन्हें बज दोशाब आदि की जनता का सहयोग भी आसानी से मिल जाता। उनके अंगरेज विरोधी रुख का प्रमाण उन्हें १८०४ में मिल चुका था। परन्तु दुर्भाग्य से इसमें मराठें बिलकुल विफल रहे। १८०३-४ में भारतीय राजाओं तथा कतिपय उंचे वर्गों द्वारा दिखलायी गई देशद्रोही प्रवृत्ति और स्वार्थपरता को देख 🐝 हौसले बिलकुल पस्त हो गये थे। और बजाय अपनी स्थिति इस प्रकार मजबूत बनाने के, सिर्फ बदला चुकाने की भावना से प्रेरित हो अन्धाधुन्ध खूट मार कर और लोगों से धन बटोरने के लिए सब तरह के कर कृत्यों द्वारा जनता, सरदारों और राजवर्गी में एक आतंक और कट्टता का बातावरण उत्तन कर उन्होंने उसे और भी अधिक कमजार बनाना जारी रक्ला। मंशी कमलनयन, आंबाजी इंगले और अमीरलां जैसे अंगरेजों के प्रच्छन्न कारिन्दे उनके मुख्य सलाहकार और सेनापति बन उन्हें और भी गुमराह करते रहे।

राजपूत राजवशों का सामाजिक पतन, इधर नैतिकता की सबसे निचली सीमा को भी लांघ चला था। उनकी पारस्परिक ईर्ष्या और मिध्यावंशाभिमान का सांधातिक रोग अब प्रायः उन्माद और सिव्यात की सी अवस्था को पहुँच रहा था, राजनीतिक एवं अन्य सब दृष्टियों से श्वीण और जर्जरित होने पर भी वे मराठों को—शिन्दे और होलकर जैसे राजकुलों को—बराबरी का सामाजिक बरताव देने, तथा वह सामान्य श्विष्टाचार और सम्मान दिखाने को भी प्रस्तुत न होते थे, जो मुगलों

के भूतपूर्व अदना से अदना सामन्तों को वे देते आये ये, फिर चाहे उनकी राजनीतिक स्थिति या शक्ति शून्य के बराबर ही क्यों न रह गयी हो। इससे मराठों को इनके विरुद्ध चिढ़ने के अवसर आते रहते थे।

## § ४. राजस्थान की सीमात्रों पर श्रंगरेजी शिकंजा

१८०५ में अंगरेज इस प्रकार राजस्थान के भीतर अपना कोई दखल न कर सके, लेकिन राजस्थान की पूरवी और दिक्खिनी सीमाओं पर उनका कब्जा प्रायः पूरा हो गया। अब उन्होंने उसे पिब्छम और उत्तर से भी घेरने का उपक्रम गुरू किया।

१८०७ में नेपोलियन ने यूरप में जर्मनी और रूस को भी हराकर साँहें यूरपी महादेश को अपने आधिपत्य में ले लिया। सिर्फ अंगरेजों का द्वीप ही तब उसका मुख्य प्रतिद्वन्द्वी रह गया। वह इंगलैंड पर भी चढ़ाई करना चाहता था, पर अंगरेजों की बलवान नौसेना का उसके पास कोई जवाब न था। तब उसने आर्थिक प्रतिबन्ध लगा कर उनको झुकाना चाहा, पर जब तक भारत जैसे समृद्ध प्रदेशों पर उनका आधिपत्य था उसमें उसे सफलता मिलने की कोई आशा न करनी चाहिए थी। अतः उसने अब रूस से मिल तुर्की और ईरान के शाह के सहयोग से कन्दहार गजनी गोमल और डेरा इसमाइलखां के रास्ते उनके आधिपत्य के खिलाफ भारत पर बढ़ने की एक योजना बनाई। तब भारत से अंगरेजों के दूत भी ईरान अफगानिस्तान के शाहों, सिन्धी अमीरों और राजा रणजीतसिंह के पास पंजाब की ओर दौड़ने लगे। १८०८ में उनका एक दूत इसी सिलसिले में दिल्ली से उत्तरी राजस्थान के रास्ते बहावलपुर मुलतान होकर अफगानों के पास पेशावर जाते हुए मार्ग में बीकानेर के राजा सूरतसिंह से भी जाकर मिला।

ईरान और अफगानिस्तान में तो उन्हें अधिक सफलता न मिल सकी, पर सिन्ध में अमीरों को उन्होंने अफगान शांसन के जुए से मुक्त करा देने का आश्वासन दे अपनी तरफ फोड़ लिया, वहां अपना एक ज्यापारिक दृत रखना भी उनसे मनवा लिया।

पंजाब में राजा रणजीतसिंह से भी उन्होंने नैगोलियन के आक्रमण की संभावना की बात कही। रणजीत तब सतल्ज से जेहलम तक सिक्लों की सभी मिसलों के इलाकों पर अपना अधिकार कर पंजाब के मुख्य प्रदेश को एक शासन के नीचे ला चुका था और अब पिन्छम में अफनगानों के घरू मामलों में दस्तन्दाजी कर पिन्छमी पजाब लेने और पूरब में सतल्ज पार के पंजाबी प्रदेशों पर भी अपना अधिभार फैलाने के प्रयत्न में थां। अंगरेजों ने राजस्थान के उत्तर जमना और सतल्ज के बीच मेवात हरियाना और पूर्वी पंजाब के इस समूचे इलाके के जागीरदार सरदारों आदि को जो मराठों के करद थे, बिना कुछ भी खिराज आदि लिये, १८०५ में, अपना संरक्षण देकर मराठा आधिपत्य से मुक्ति दिलाई थीं। रणजीतिसिंह ने अब अंगरेजों से पूछा कि पहले वे बताएँ कि जमना और सतल्ज के बीच वे उसका आधिपत्य मानने को तैय्यार है या नहीं। अंगरेज तब चुप कर गये। रणजीत ने सतल्ज पार कर अंबाल; तक का प्रदेश दखल कर लिया।

किन्तु इसी बीच यूरप में सेनापित सर आर्थर वेलेजली ने १८०५ के बाद भारत से जाकर फ्रांसीसी आधिपत्य के खिलाफ स्पेन में राष्ट्रीय विद्रोह भड़का उसका नेतृत्व कर नैगोलियन की अधिकार रखने वाली सेनाओं को दो बार करारी हार दे कर उसके क्रास्त्रों की अजेयता की धाक स्थल युद्धों में भी उड़ा दी थी। तब जर्मनी आस्ट्रिया आदि मध्य यूरप के देशों में भी उसके आधिपत्य के खिलाफ राष्ट्रीयता की लहरें उभरने लगीं और नैपोलियन के उन्हें दबाने में उलझ जाने के कारण उसके भारत आक्रमण का खतरा टल गया। तब अंगरेजों ने अगनी फौजें सेना-पित आक्टरलोनी की नायकता में दिल्ली से एकाएक छियाना लेजा कर रणजीतसिंह को कहला भेजा कि सतलज से पूरव का सारा प्रदेश

#### अंगरेजों की रक्षा में है।

रणजीत ने लड़ाई की ठानी और अपने दृत राजस्थान में मराठों के पास सहायता पाने भेजे। चार साल पहले ही तो जसवन्तराव होलकर ने उसे मिलकर अंगरेजों का मुकाबला कर देश की आजादी के लिए प्रयत्न करने को कहा था. लेकिन उसने तब अपना छोटा स्वार्थ देख होलकर की बात मानने से इनकार कर दिया था और अंगरेजों से मुलह की थी। अब खुद पर आई तो उसे भी मराठों की याद आयी। पर जसवन्तराव १८०५ के बाद की निराज्ञा के कारण १८०८ ई० से ही विक्षिप्त सा रहने लगा था, शासन की बागडार सब अंगरेजों के खरीदे हुए कारिन्दे अमीर खां पठान के हाथों में थी। रणजीतसिंह ने अपने दूत दौलतराव शिन्दे के पास भेजे। पर वहां भी अंगरेजों के खरीदे हुए गुप्त कारिन्दों की भरमार थी। सेनापति आर्थर वेलेजुली ने उसके लिए १८०४ में ही किया था क "उसके दरबार में हमारे पैर ऐसे जमे हैं कि यदि वह कम्पनी से लड़े तो उसकी आधी सेना और सरदार हमारी तरफ होंगे।" दौलतराव बिलकुल पस्त हिम्मत था, अतः रणजीत को यहां से कोई **मदद न** मिल सकी। निदान उसे भी अंगरेजों से मुलह कर लेनी पड़ी, तो भी उसके दत १८११ तक मराठा दरबारों में इसके लिए व्यर्थ चक्कर काटते रहे। राजस्थान के उत्तर पिन्छमी अंचल और उसके सीमान्त के उस समुचे प्रदेश पर तब अगरेजी अधिकार स्थिर हो गया।

राजस्थान के दिक्खन पूरवी सीमान्त पर इसी प्रकार नागपुर के भोंसलों का राज था। राजस्थान से बाहर मराठा राज का सिर्फ वही क्ष्मा ऐसा बचा था कि जिसपर अंगरेजी आधिपत्य या आश्रित सेना के एखने की संधि अब तक नहीं लादी जा सकी थी। अंगरेजों ने उसे भी अपनी रक्षा में आने को विवश करने के लिए अब एक षड़यंत्र रचा। होलकर राज में अपने कारिन्दे अमीरखां को अंगरेजों ने अपने आश्रित नज़ाम हैदराबाद से प्रत्यक्ष रूप में कहला कर भोंसले राज पर आक्रमण

करना दिया और तब भोंसले राजा पर यह प्रभाव डालने के लिए कि होलकर की सेना से उसे अंगरेजी सेना के सिवाय कोई नहीं बचा सकता, उसके साथ आश्रित सेना की कोई संधि न होने पर भी, अपनी सेना वहां भेज कर अमीरखां के हाथों से उसे बचाने का नाटक किया।

#### § ६. कृष्णा कुमारी

राजपूत राज्यों में १८०५ के बाद एक बहुत ही शर्मनाक झगड़ा आरंभ हो गया था। मेवाड के राणा भीमसिंह की कन्या कृष्णा की सगाई का प्रस्ताव, मेवाड़ के चूंडावत दल द्वारा मारवाड़ वालों की सहायता से मेंबाड़ में अपना पक्ष मजबूत बनाये रखने के लिए, मारवाड़ के राजा भीमसिंह से किया गया था। लेकिन मारवाड के राजा भीमसिंह का १८०३ में अचानक देहांत हो गया और जोधपुर के मुत्सद्दी प्रधानों ने उसके भतीजे मानसिंह को, जो तब तक विद्रोही था, इस गरज से गदी बिठाया कि यदि दूसरा कोई शिशु राजगद्दी का मालिक बना तो सरदारों के मुका-बले में उनके लिए शक्ति अपने हाथ में एवं रियासत का प्रबन्ध चलाना कठिन होगा। पर मानसिंह कृतन्न और क्र्र निकला। अपने का गद्दी पर बैठाने वालों को, उसने इस द्वेष के कारण कि भीमसिंह के समय वे ही उसका दमन करने में भी अप्रणी थे. विना अपराध शीघ ही कैद में डाल मरवाने का जतन किया। सरदारों से भी उसकी बन न सकी और उनमें से अनेक घोखा देकर मार डाले गये। अनका एक बड़ा दल विद्रोह कर पोकरण के ठाकुर सवाईसिंह के नेतृत्व में स्वर्गीय राजा भीमसिंह के एक भवसानोत्तर जात पुत्र धोकलसिंह को गद्दी दिलाने के विचार से जयपुर के राजा जगतसिंह से सहायता पाने की प्रयत्न करने लगा।

कृष्णा की सगाई के लिए शक्तावतों द्वारा जयपुर के राजा जगतिसंह का प्रस्ताव लाया गया। किन्तु दौलतराव शिन्दे जयपुर और मेवाइ दोनों से १८०२-४ के बाद से चिढ़ा हुआ था। उसने धमकी दी कि सगाई का प्रस्ताव लेकर आये जयपुर के दूत मेवाइ से तुरत निकाल बाहर न किये गये तो वह चढाई कर मेवाड़ को बरबाद कर देगा।

उधर पोकरण के ठाकुर सवाईसिंह ने भी अपनी पोती की सगाई जयपुर के राजा से की थी। मानसिंह ने सवाईसिंह को कहलाया कि सम्मुख जयपुर जाकर लड़की का विवाह करने में राठौड़ों के कुल की हेठी होगी। उत्तर में सवाईसिंह ने कहलाया कि लड़की के एक छोटे दादा का घर जयपुर भी है, अतः इसमें तो राठौड़ों की हेठी का सवाल उतना नहीं, पर राठौड़ों की हेठी ता वास्तर में तब होगी जब उन भू तपूर्व राजा (स्व० भीमसिंह) की मांग कृष्णा को कछवाहा विवाह ले जायगा। मानसिंह का यह बात लग गई और वह सब तरह के औचित्य को तिलाञ्जलि दे कृष्णा का विवाह रोकने पर उतारू हो गया। बीकानेर का राजा सुरतिंह भी धोकलिंह को जोधपुर की गही दिलाने का पक्ष-पाती था अतः जगतिंह ने उसकी और सवाईसिंह की सेना के साथ मानसिंह को गही से उतारने के प्रयत्न में योग देना स्वीकार किया।

मानसिंह ने जसवन्तराव को अपनी मदद पर बुलाया। जयपुर उदयपुर से तो वह उनके १८०४ के बरताव के कारण, पहले ही असन्तुष्ट था; दूसरे मानसिंह को उसने १८०४ में अपना पगड़ी बदल भाई भी बनाया था; लेकिन मानसिंह के अभिमानी बरताव के कारण वह उससे भी रुप्ट होकर लौट गया। राजपूत क्षेत्रों में खिराज उगाहने का नियुक्त उसका सेनापित अमीरखां तब जयपुर वालों से एक बड़ी रकम लेकर जगतसिंह के साथ हा गया। जगतसिंह ने मानसिंह का पराभव कर जोधपुर भी जा घेरा। उसके सलाहकारों की राय थी कि उसे पहले उदयपुर जाकर कृष्णा से विवाह कर लेना चाहिए। पर टाकुर सवाई-सिंह ने उसे पहले जोधपुर चलकर, धोकलसिंह का गदी दिलाने का बहकाया। पर ऐन मौके पर अमीरखां के मानसिंह द्वारा एक बड़ी रिश्वत मिल जाने से दगा देकर जोधपुर वालों से जा मिलने के कारण

खयपुर वालों को बहां का घेरा छोड़ देना पड़ा। सवाईसिंह अमीरखां द्वारा घोखा देकर मार डाला गया। मानसिंह ने बीकानेर पर तथा अपने अन्य विद्रोही ठिकानों पर आक्रमण कर बदला चुकाने का जतन किया, पर नाथसाधु आयस देवनाथ के, मानसिंह जिसे अपना गुरू मानता था, बीचबचाब करने पर जोधपुर बीकानेर जयपुर आदि का वह आपसी झगड़ा निपट गया।

जसवन्तराव जैसा कि कह चुके हैं, १८०८ से विक्षिप्त सा रहने लगा या और राज की बागड़ोर अब अमीरखां के ही हाथों में थी; जो उसके नाम पर खिराज उगाहने एवं राजपूतों के इन तुच्छ आपसी झगड़ों में दखल देकर लूटपाट करने का अवसर खोजता फिरता था। राजपूत राजाओं के आपसी झगड़ों के इस प्रकार आसानी से मिट जाने पर लूट खसोट का कोई नया अवसर निकालने के लिए उसने अब मानसिंह को बहकाया कि कृष्णा से या तो मानसिंह का विवाह हो जाय, अन्यथा वह जब तक जीती रहेगी, उसका विवाह किसी न किसी से तो होगा ही, और जोधपुर के राजवंश का अपमान हाने की आशंका सदा बनी रहेगी; अतः उसे अब मरवा देना चाहिए। मानसिंह ने यह काम तब उसी के जिम्मे कर दिया।

मेवाई का एक चूंडावत सरदार अजितसिंह, शक्तावतों की ताकत तोंडने को सहायता लेने के लिए हालकर के यहाँ मेवाड़ वकील के रूप में अमीरखां के पास रहता था। यह घृणित पैगाम अमीरखां ने उसी के हाथ उदयपुर भिजवाया और सेना लेकर मेवाड़ के प्रदेशों को उजाड़ने की अमकी भी दी। मेवाड़, चूंडावत शक्तावतों के पारसारिक संघर्षों के कारण, इतना अशक्त हो चुका था कि राणा, बावजूद इस घृष्टता के, कृष्णा का विवाह मानसिंह से करने को भी प्रस्तुत हो गया; पर मान-सिंह ने यह कह कर, कि कृष्णा मेरे चाचा भीमसिंह की मांग है, विवाह करने से इनकार कर दिया। तब चूण्डावतों के उस श्रूरमा ने राणा को अमीरखां द्वारा देश के छूटे और बरबाद कर दिये जाने का भय बता-कर, जो उसके द्वारा पहले से ही वहां पहुँच कर आरम्भ कर दिया गया या, देश रक्षा के लिए आततायी से शस्त्र लेकर जूझ मरने के क्षत्रिय-धर्म की बजाय, उस निदींष कुमारी का प्राण लेकर अपनी चमड़ी बचाने का मार्ग स्वीकारने को विवश किया। पर जब कर से कर शतक भी उस निदींष तेजस्वी सौन्दर्य पर शस्त्र उठाने का साहस न कर सका तो उस कुमारी ने अपने देश और जनता को उत्पीड़न से बचाने और अपने पितृकुल पर आगे कोई नयी लांछना अपने कारण लगने का अवसर टालने के लिए पिता के भेजे विघ के एक के बाद एक तीन प्यालों को प्रसन्नता पूर्वक पीकर अपनी इह लीला समाप्त कर दी (२१ जुलाई १८१०)। कृष्णा की माता राजमहिषी ने, भी इसके बाद अनशन द्वारा अपना प्राण विसर्जन कर, राजपूतों की गौरव लक्ष्मी की तरफ से मानों स्वयं अपने नेत्र मूंद लेने की सूचना दी।

मेवाड़ के दूसरे सरदारों और जनता ने जब यह सभाचार सुने, तो आत्मग्लानि से उनकी गर्दने अपनी उस वेबसी पर स्वयं ही झुक गईं। सरदारों ने राणा और उसके पिशुन सलाहकार, 'वीर चूण्डा के उस महान वंशधर' अजितसिंह को खुली सभा में धिक्कारा। अजित को मेवाड़ में खुले आम जनता में मुख दिखाना भी तब भारी हो गया।

सवाई माधवराव पेशवा की मृत्यु आत्मघात से हुई थी या दुर्घटना से सो निश्चित नहीं हैं। किन्तु उसकी मृत्यु के बाद बाजीराव २ य और दौलतराव की छिछोरी करत्तों से भारतीय राजनीति में जो नया दौर शुरू हुआ था वह निश्चय से आत्मघाती था। कृष्णा कुमारी का विष के स्याले पीना उस आत्मघाती राजनीति का परिणाम और पर्यवसान था।

# § ७. राजस्थान लुटेरों के चंगुल में

राजस्थानी राज्यों में इसके बाद जो भी घटित हुआ वह एक मुमूषु

की दम तोड़ने से पहले की छटपटाहट से अधिक कुछ नथा। मेवाड़ की बरबादी कृष्णा के आत्मविलदान से भी रुकी नहीं, इससे उसकी कमजोरी का सब जगहँ दिंदोंरा पिट गया।

१८११ में जसवन्तराय होलकर का देहान्त हो गया। होलकर राज की बागडोर, उसके नाबालिंग लड़के मल्हार रय के नाम पर, उसका प्रधान सरक्षक होने से, अमीरलां के हाथ में आर्या। वह और उसके सहकारी जमशेदलां मुहम्मदलां आदि होलकर की अनियमित सेना (पेंढारियों) के अनेक सेनापित तब राजपूत राजाओं और सरदारों के आपसी झगड़ों में दलल देकर तथा दूसरी तरह उन्हें दबाकर खिराज वसूल करने के नाम पर खुल्लमखुल्ला लूट आगजनी और बरबादी बरपा करने के कार्यों द्वारा चारों ओर जनता में आतंक और त्रास का बाता-वरण पैदा करते घूमने लगे।

मारवाड़ में १८११-१२ में भीषण अकाल था, तो भी मानसिंह अपने व्यक्तिगत बैर के कारण सिरोही पर फौजकशी करने में अपना समय और शक्ति बरबाद करने में लगा रहा; उधर उसी बीच सिन्ध के तालपुरों ने अमरकाट थर पारकर का राजस्थानी प्रदेश मारवाड़ वालों से छीन लिया। १८१३ में अमीरखां के एक सहकारी मुहम्मदखां ने मारवाड़ में भी आकर जनता को बुरी तरह छूटा, पर मानसिंह उसका कुछ भी प्रतिकार न कर सका।

अमीरखां ने १८१५-१६ में समूचे राजपूत क्षेत्रों का दौरा किया; जगह जगह लोगों को दबाकर धन वसूल किया। जोधपुर के राजा मान-सिंह के गुरू आयस देवनाथ के उद्योग से राजपूतों के आपसी झगड़े

<sup>#</sup> बुद्ध के चेलों के साथ प्राचीन काल में जैसे आयुष्मान् शब्द का प्रयोग होता था, राजस्थान में नाथपंथियों के साथ उसी प्रकार आयस लगाने का रिवाज रहा है, जो आयुष्मान् का ही प्राकृत रूप है।

शान्त हुए थे और मारवाइ आदि में फिर से कुछ शान्ति और व्यव-स्था के आसार नज़र आने छगे थे। अमीरखां ने १८१५ में जोधपुर पहुँच कुछ असन्तुष्ट सरदारों और राजकर्मचारियों के साथ षड्यंत्र कर उसे तथा दीवान इन्द्रराज संधवी आदि कतिपय अन्य राजकर्मचारियों को, जो मारवाड़ में शान्ति और व्यवस्था को बनाये हुए थे, ठेठ राज-प्रसाद में अपने आदमी भेजकर मरवा डाला। फिर उसने मानसिंह पर दबाव डाल राज्य की बागडोर उन स्त्रार्थी गहारों और महाराजा के पुत्र छत्रसिंह के हाथ में सौंपवा दी। महाराजा तब एक विरक्त विक्षिप्त का सा जीवन विताने लगा।

इसी प्रकार बीकानेर में अमरचन्द सुराणा नामक एक यांग्य मन्त्री के कारण अमीरखां की दाल न गलती था और वहां के सरदारों पर भी उसका कठोर नियन्त्रण बना था। दुए लांगों ने राजा सूरतिसंह के कांन उसके खिलाफ भर कर उसे भी इसी मनय मरवा डाला। अमीरखां का हाथ इस पड़यन्त्र के पीछे भी छिपे रूप में कहा जाता है। यही हाल जयपुर के प्रधान रामचन्द्र और खुशहालचन्द्र का हुआ; क्योंकि उनके कठिन आर्थिक नियन्त्रण में महाराजा जगतिसंह और दूसरे घूंसखोर राजकर्मचारियों की दाल न गलती थी; एव वे अंगरेजों की अपेक्षा मराठों के या यों कहिये कि जयपुर राज्य की स्वाधीनता के अधिक पक्षपाती थे।

यों राजपूत राज्यों में अराजकत। बढ़ती गई और आन्तरिक शासन की व्यवस्था बिगड़ने से आर्थिक स्थिति कमजोर पढ़ गई, और बे मराठों का खिराब भी नियमित तौर पर चुकाने में असमर्थ रहने लगे। मराठों को तब उनपर अधिकाधिक फौजकशी करने को मजबूर होना पढ़ा, जिसमें अमीरखां और उसके साथी छुटेरों को, जो भीतर ही भीतर अंग्रेजों के इशारों पर खेल रहे थे, जनता पर मराठों के नाम से अधिकाधिक आत्याचार और उत्तीड़न करने का अवसर मिलने लगा। इससे मराठों की बदनामी और जनसाधारण में उनके प्रति करुता के भाव बढ़ते गये। ऐसी दशा में राजाओं के साथ जनता और सरदारों को भी उनसे निस्तार पाने के लिए अब सिवा अंगरेजों का आसरा पकड़ने के और कोई उपाय न सूझ पड़ने लगा, और तब वही व्यक्ति, जो इस सारी अराजकता और अव्यवस्था के लिए जिम्मेवार थे—अर्थात् मेवाड़ में सरदार अजितसिंह और मारवाड़ में कुमार छत्रसिंह और उसके साथियों जैसे लोग—अब अंगरेजों का आश्रय लेने के औचित्य का प्रचार जनता में करने लगे। जनता और सामान्य सरदार वर्ग ने भी, जो अधिकांश में या तो भीतर की सभी परिस्थिति से अनिभन्न थे या सब कुछ जानते बूझते भी जिन्हें और कोई रास्ता सूझता न था, तब विवश होकर इसके लिए एक तरह अपनी सहमति दे दी।

## §द. राजपूत राजाश्रों का श्रंगरेजी जुए में श्रपनी गरदनें देना

१८१४-१६ में अंगरेजों ने नेपाल के गोरखा राज पर भी चढ़ाई की गोरखा राजवश का सबन्ध भी शिवाजी वाले वंश की तरह मेवाड़ के राजवंश से माना जाता है। उसके मूल पुरुष १४ वीं सदी में चिचौड़ पर तुर्क अधिकार हो जाने के बाद कभी यहां से जाकर हिमालय की तराई के पालगा गोर्खा बस्तियों के प्रदेश में बस गये थे। १८वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब कि राजस्थान और गंगा जमना दोआब में मराठे, पंजाब में सिक्ख और बंगाल विहार में अगरेजो राज की स्थापना हो रही थी, लगभग उसके समकाल में ही गोरखों ने भी नेपाल दून को जीत अपना राज कायम किया था और अब लगभग अंगरेजों के साथ साथ ही वे भी उत्तर पहाड़ों में उनके राज के समानान्तर अपना राज फैलाते हुए सतलज तक आ पहुँचे थे।

अंगरेजी आक्रमण का जवाब गोरखों ने खूब डट कर, वीरतापूर्वक युद्ध कर के दिया। उनके एक सेनापित बलभद्रसिंह ने अपने सिर्फ २४० साथियों—स्त्री पुरुष और बच्चों समेत—को लेकर देहरादून के उत्तर एक मामूली सी नाका बन्दी पर अंगरेजों की १० हजार की एक पूरी सेना को दो महीनों तक अटकाये रक्खा। अंगरेजों का एक बड़ा सेना-पित, जिसने नैपोलियन के एक साथी सेनापित की हराने में नाम कमाया था, उस मोरचे पर ग्रुरू में ही मारा गया। दो दूसरे अंगरेज सेनापित भी, जो अन्य मार्गों से नेपाल पर चढ़ कर जाने को निकले थे, अपनी सेनाओं को छोड़, जानें बचा कर भाग आये। पर अंगरेज क्टनीति में आखिर गोरखों से बाजी मार गये और गोरखों के दूसरे पहाड़ी राजपूत सामन्तों को अपनी ओर फोड़ सतलज'से कुमाऊँ तक का प्रदेश वे नेपाल से पृथक कर अपने आधिपत्य में लेने में सफलत हुए (जनवरी १८१६)। लेकिन गोरखे इससे भी हताश न हुए। उनके दूत राजपूतो, मराठों, निजाम, पंजाब के राजा रणजीतिसंह आदि भारतीय राज्यों को तथा उघर चीन सम्राट् और बरमा के राजा को भी अंगरेजों के विरुद्ध उभाड़ कर सारे एशिया में एक सम्मिलित संघटित मोर्चो तैयार करने का जतन करने लगे।

१८१४-१५ में गोरखों की बहादुरी से मराठों के भी हौसले फिर से बढ़ने लगे। उनमें यह आम विश्वास फैल रहा था कि १८०३-०४ की उनकी असफलताओं का कारण उनका यूरपी हौली की नकल का प्रयक्त था। दिक्खनी रियासतों में अपनी नियमित सेना के अतिरिक्त अनियमित छापामार घुड़सवारों के दल भी एक बड़ी संख्या में रखने का पुराना रिवाज़ था। शान्ति के समय उन्हें नाम मात्र का वेतन और खेती बाड़ी कर गुजारा चलाने के लिए जमीनें मिली रहती; पर युद्ध के समय शत्रु देश में पहुँचने पर लूट करने की खुली आज़ादी रहतीं। मराठी में उन्हें पेंढारी कहते थे। पेंढारियों में अधिकतर संख्या उन अफ़गान साहसिकों की थी, जो पहले मुगलों के मुकाबले को बड़ी संख्या में दिक्खनी रियासतों में जाकर नौकर हो गये थे; बाद शिवा जी और

बाजीराव ने भी जिन्हें अपनी सेवा में लिया, श्रीर खास कर शिन्दे श्रीर होलकर के यहाँ जिनकी बड़ी तादाद रहती श्रायी थी, जिन्हें कमशाः शिन्देशाही श्रीर होलकरशाहो पेंदारो नाम दिये जाते थे। उनका केन्द्र तब मुख्यतः दिक्खनी राजस्थान—नर्मदा श्रीर तापी के बीच का राज-स्थान और महाराष्ट्र की सीमा पर का प्रदेश नीमाड या प्राचीन अनूप देश— या।

किन्तु १८०३-४ के बाद मराठा शासन के गिरने और दीला पहने से ये लोग कुछ अधिक स्वच्छन्द हो कर शान्ति-काल में कई बार अपने ही इलाकों में भी लूटमार कर लेते थे। ध्यान रहे कि होलकर राज्य का संरक्षक अमीरखाँ भी इन पेंदारियों में से ही था। अंगरेज एक तरफ तो उसकी करत्तों द्वारा मराठों और पेंदारियों को बदनाम करा रहे थे, दूसरी तरफ उसी द्वारा मराठों और पेंदारियों के एकोहेश होकर युद्ध चलाने में बाधा उपस्थित कर रहे थे। शिन्देशाही पेंदारियों का नेता इस समय चीत् पेंदारी था, जो मेवात के रहने वाले एक जाट का बेटा था। पर उसे एक पठान पेंदारी नेता ने अपना दक्तक पुत्र बनाया था। १८१४-१५ में बालाजी कुंजर नाम का एक दूत पूना से तमाम मराठा दरबारों में भेजा गया। वह नर्मदा तट पर, हरदा के समीप, नेमावर में चीत् पेंदारी के 'लब्बर' (छावनी) में भी गया। पेंदारियों ने अब यह निश्चय किया कि भविष्य में वे अंगरेजों और उनके मित्र निज्ञाम के इलाकों पर छापे मारा करेंगे।

श्रंगरेजों से तब भारत के सभी राजा मन में कुढ़ते थे। लार्ड हेस्टिंग्स को यह संभावना दीखी कि यदि रखजीतसिंह सतलज पार कर श्राये और बरमा का राजा चटगाँव के रास्ते बंगाल पर चढ़े तो गोरखे मराठे श्रादि भी उनके खिलाक उठ खड़े होंगे। रखजीतसिंह तो सेना लेकर सतलज पार सामा भी, पर मराठा राज सब दिलमिलयकीन श्रीर पस्तिहम्मत हो चुके वे श्रीर गोरखों की तरह डट कर लड़ने को श्राब कोई भी तरसार न था। किन्तु श्रंगरेजों ने तैयारी पूरी की। गुजरात महाराष्ट्र श्रौर बुन्देल-खंड में उनकी छावनियाँ पहले से ही थीं। १८१५ में कर्नल जेम्स टाड का राजस्थान का नक्शा तैयार हो गया जिससे सिन्ध (पूर्वी) से सिन्ध तक समूचे भूभाग की पूरी जानकारी श्रंगरेजों को मिल गयी। अतः उसके श्राधार पर राजस्थान-विजय की योजना बनायी जा सकी। राज-पूत राज्यों में टाड के षड्यंत्र भी श्रव फल ले श्राये। ये राज्य, जैसा कि हम देख श्राये हैं, अब सारे के सारे श्रंगरेजी श्राश्रय में जाने को उत्सुक थे; श्रंगरेजों का मराठा-विरोधी प्रचार जनता और सरदारों में श्रपना पूरा रंग दिखा रहा था। टाड ने षड्यन्त्र करके प्राय: प्रत्येक राजपूत राज्य के प्रतिनिधि, मराठा श्राधिपत्य से इन्हें मुक्त करा श्रपने श्राधिपत्य में ले लेने के प्रार्थनापत्रों समेत, श्रंगरेज गवर्नर-जनरल के पास पहुँचा दिये थे। राजपूतों ने, जो मराठों को श्रपने से नीचा मानते थे, इन प्रार्थनापत्रों द्वारा विदेशी बनियों से मानों उनके चरणों पर श्रपनी पगहियाँ धर कर शरण माँगी।

तभी नागपुर के बूढ़े राजा रघुजी भोंसले का देहांत हुआ और ख्रंगरेजों ने उसके उत्तराधिकारी अप्पासाहब को भी अपनी आश्रित सेना रखने को सहमत कर लिया (१८१६)। नागपुर में भी तब आंगरेज छांविनियाँ पह गईं और राजस्थान के मराठा राजा—शिन्दे और होलकर—दिक्खन तरफ भी पूरी तरह घेर लिये गये। शिन्दे पेशवा को महाराष्ट्र में फिर से उठाने की सोच रहा था; पर अब दोनों के बीच अंगरेजों की लोहे की दीवार आ ख़बी हुई।

व्रज में श्रंगरेजों को सैनिक धाक १८०३-४ में वहाँ के निवासियों द्वारा भरतपुर के मुहासरे में उनका सफल मुकाबला किये जाने श्रौर स्वयं श्रंगरेज प्रधान सेनापित लार्ड लेक द्वारा तीन तीन बार धावा बोलने पर भी उसके सर न किये जा साकने के कारण बहुत घट गयी थी; श्रौर जैसा कि सर चार्लस मेटकाफ ने १८१४ में गवर्नर-जनरल के नाम श्रपने पत्र

में लिखा था "वे दिन अब न रहे ये जब लोग सफेंद चेहरे या लाल कुड़ती को देखते ही भाग खड़े होते थे", "भरतपुर के हतभागे घेरे में" उनकी "सैनिक प्रतिष्ठा का बड़ा अंश दब गया था।" अतः मराठों को छेड़ने से पहले अंगरेज सेनापितयों के मत में भरतपुर के कलंक का पिरमार्जन आवश्यक था। लेकिन भरतपुर को छेड़ने में यह खतरा भी था कि कहीं फिर असफलता मिली तो लेने के देने न पड़ जायँ। अतः दोत्राब में हाथरस और मुरसान के किलों को, जो भरतपुर के ही नमूने पर बने थे और बड़े अजेय समभे जाते थे, सर करके हाथ-आजमाई की गई।

हाथरस का राजा दयाराम भरतपुर के ही राजवंश का था। श्रंगरेजों ने चाहा कि वह उन्हें श्रपने किले के भीतर घुसकर परीचा करने दे ताकि भरतपुर से युद्ध करना पड़े तो वे उसका लाग उठा सकें। पर बहादुर दयाराम, निश्चित पराजय जानते हुए भी, मरने मारने पर उतारू हो गया। तब श्रंगरेजों ने एक बड़ी सेना के साथ हाथरस घेर लिया ऋौर २० दिन की गोलाबारी और संवर्ष के बाद सुरंगां द्वारा किले की दीवार में कई जगह दरारें डालने में सफल हो गये। एक गोले के बारूदखाने में जा पड़ने से किले का भीतरी बड़ा श्रंश सैनिक सामान शस्त्रास्त्र त्रादि भी ध्वस्त हो गये । दयाराम तत्र मुकानला करना असम्भव देख अपने थोड़े से साथियों समेत लड़ते भिड़ते किला छोड़ निकल गया श्रौर हाथरस पर श्रंगरेजों का श्राधिकार हो गया। श्रंगरेजों की सैनिक धाक इससे दोत्राव में जम गयी त्रौर दूसरे किलेदारों ने मुकाबला करना व्यर्थ समभ सर्वत्र त्रात्मसमर्पण कर दिया । उस युग के त्रांगरेज ऐतिहासिकों का तो मत था कि राजस्थान में मराठों पर उसका नैतिक प्रभाव बहुत अधिक पड़ा । अगले युदों में, जैसा कि हम अभी देखेंगे, राजस्थान में उनके ऋधिकार के ऋनेक ऐसे किलों ने भी कि जिनमें कुछ ददनिश्चयी रक्षकों के रहते उस युग में भी बड़ी सेनाओं के लिए उन्हें सर कर लेना त्र्रासान न होता, प्रायः विना मुकाबला किये या त्र्राधे दिल से मुकाबले के बाद ही निस्साहस होकर त्रात्मसमर्पस कर दिया।

श्रंगरेजों ने श्रव पेशवा और भोंसले को श्रौर श्रधिक दबा कर मुकाबले को उभारना श्रौर इस प्रकार उनकी शक्ति को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहा। उनका एक पिछलग्गू गंगाधर शास्त्री, जो गायकवाह की तरफ से पेशावा के खिराज की चढ़ी रकमों का फैसला कराने के बहाने श्रंगरेजों की तरफ से पेशवा का भेद लेने को पूना भेजा गया था, तभी पंढरपुर में श्रपने श्रत्यन्त चिढ़ाने वाले बरताव के कारण मार डाला गया। श्रंगरेजों ने उसके लिए पेशावा को जिम्मेदार टहरा उसके कई किले दखल कर लिये श्रौर पेंढारियों को दबाने के नाम पर पेशवा की सेना भी ले ली (१८१७)।

निजाम की आशित श्रंगरेजी सेना के श्रंगरेज अपसर ने १८१५ के अन्त में शिन्देशाही पेंदारियों पर हमला किया था। पेंदारी जवाब में निजाम राज्य पर टूट पड़े और कृष्णा नदी के किनारे 'उत्तरी सरकार' तक जा कर लूट मार करने लगे थे। श्रंगरेजी सरकार ने तब उनकी रोक्थाम के लिए शिन्दे से कुछ कहने के बजाय स्वयं ही राजस्थान के भीतर श्रसकर उनके दमन का निश्चय किया। ३० हजार पेंदारियों के मुकाबले में १ लाख १४ हजार श्रंगरेजी सेना मैदान में उतारी गयी। श्रंगरेजों के बिहार बंगाल के अपने इलाकों में इकतों के कारण पूरी श्रराजकता मची थी, श्रंगरेजी शासन उनके खिलाफ कदम उठाने में उपेद्वा से काम ले रहा था। पर क्योंकि पेंदारी एक राजनीतिक शक्ति भी थे, जो श्रंगरेजों के विरुद्ध मोरचा लेने की प्रवृत्ति रखते थे, श्रतः उनके खिलाफ बढ़ी कार्रवाई की गयी। श्रंगरेजी सेना के पढ़ाव उत्तर तरफ रेवाड़ी से श्रागरा होते हुए कालपी कालंजर तक डाले गये। दिक्खन में दोहद से खानदेश पर्यन्त राजस्थान की दिख्खनी सीमा के साथ-साथ उनकी दोहरी सैनिक पंक्तियां तैनात हुई, जिनमें से एक दिक्खन श्रोर

महाराष्ट्र की तरफ मुँह किये पेशवा श्रीर भोंसले पर दृष्टि रखने की श्रीर दूसरी उत्तर की तरफ राजस्थान के भीतर बढ़ पेंढ़ारियों का घेरा करने को थी।

पर पेंदारियों से पहले शिन्दे श्रीर होलकर की नियमित सेनाओं की शक्ति तो देना जरूरी था, जिससे मराठा राज्य सुसंघटित हो उनकी कोई सहायता करने या राजस्थान में विद्रोह खड़ा करने का साहस न कर सकें।

दौलतराव शिन्दे, जो ऋपने दल-बल समेत इस समय गवालियर में था, गवनर-जनरल लार्ड हेस्टिंग्स के शब्दों में "भारत के राजाश्चों में प्रायः सबसे अधिक शक्तिशाली था । वह यदि अपने परखे हुए बहादुर **सै**निकों स्त्रौर स्त्रच्छे सधे हुए तोपखाने को मैदान में उतार पाता" तो राजस्थान के ब्यनेक भागों में "उसकी साथी शक्तियों को भी हथियार संभालने का मौका और उत्साह मिल जाता और उन्हें दवाना या उनका मुकाबला करना" स्रांगरेजों को "काफी मँहगा पहता।" अतः हेस्टिंग्स, जो मोर्चे पर स्वयं मौजद था ऋौर राजस्थान का घेरा डालने वाली उत्तरी पाता के बीच की बागडोर स्वयं सँभाले था, कालपी से आगे बढ़ कर एकाएक गवालियर के दक्लिन जा पहुँचा । गवालियर शहर से कोई २० मील दक्लिन सीधे पहाड़ों की एक धार सिन्ध और चंत्रल निदयों के बीच आही श्रायी हुई है। गवालियर से राजस्थान श्राने के लिए उस जमाने में बदी सेनाम्त्रों को या तो उसके पच्छिमी छोर पर चंबल तट के पास से लांघना होता था था फिर पूरव में सिन्ध दून के रास्ते । हेस्टिंग्स ने इन दोनों नाकों पर सेना ले जाकर इन्हें रोक दिया । शिन्दे तब गवालियर में ही घिर गया। उसके सामने अब दो ही रास्ते थे। या तो वह ऋपना सारा तोपखाना (जिसमें १०० के करीव पीतल की बहुत ही श्रव्छी यूरप की बनी तोपें थीं ) श्रीर भारी सामान खजाना आदि सब कुछ गँवा कर किसी पगडंडी के रास्ते राजस्थान के अपने प्रदेशों में भाग कर उन्हें बचाने का जतन करता श्रोर या फिर श्रंगरेजों की दी हुई शतों पर उनसे संधि कर लेता। सेना श्रोर साधनों के बिना राजस्थानी प्रदेशों की रज्ञा करना आसाम न था; क्योंकि वहाँ उसके राजपूत सामन्तों से इसके लिए उसे मदद मिलने की श्रव कोई गुंजाइश न थी।

इस दशा में हेस्टिंग्स की दी हुई शतों पर उसे हस्ताच्चर करने पड़े । हेस्टिंग्स के शब्दों में—''यह उसका बिना शर्त पूरा आत्मसमर्पण था, यद्यपि सार्वजनिक रूप से उसकी लजा ढाँकने के लिए रंग दिया हुआ।'' यो राजस्थान के राजपूत चेत्रों के १९ राज्यों पर से शिन्दे को अपना आधिपत्य छोड़ देना पड़ा।

पेंटारियों को कुचलने के लिए राजपूतों की भी सहायता तब श्रंगरेजों को उपलब्ध हो गई। शिन्दे की हार के बाद डेढ़ महीने के भीतर-भीतर होलकर राज्य की शिक्त को भी पूरी तरह कुचल कर रख दिया गया। श्रमीरखाँ को उसकी श्रव तक की गहारी के लिए होलकर से खुल्लमखुल्ला श्रलग कर टोंक की नवाबी इनाम दी गई। नायकहीन सेना रर श्रंगरेजों ने हमला किया। उज्जैन के उत्तर शिशा के किनारे महीद-पुर पर लहाई हुई। अमीरखाँ का जंबाई अब्दुलगफ्पूर युद्ध में ऐन मौके पर होलकर सेना का साथ छोड़ श्रंगरेजों से जा मिला। उसे जावरा की नवाबी दी गयी। मन्दसौर की संधि (२०-१२-१८१७) से होलकर भी पूरी तरह श्रंगरेजों का सामन्त बन गया श्रौर उसने भी राजपूत राज्यों पर श्रपने सब दावे छोड़ दिये।

द जनवरी १८१८ को शिन्दे से एक दूसरी सन्धि कर श्रंगरेजों ने श्रजमेर भी ले लिया। पर श्राश्रित सेना रखने या तथाकथित परस्पर की सहायता श्रौर विदेशों से श्रंगरेजों के बिना सीधा सम्बन्ध न रखने जैसी श्रपनी श्राजादी पर कोई स्पष्ट प्रतिबन्ध लगानेवाली शर्त मानना रीलाराव शिन्दे ने श्रव भी स्वीकार न किया श्रौर उसकी सेना श्रव भी उसके पास समूची श्रीर श्रजुरण बनी रही। उसे तोडने या कुचलने का साहस हेस्टिंग्स को भी न हुआ।

अब पेंदारी बाकी बच गये। उनके प्रति राजस्थान की खास कर हाइौती ख्रौर मालवे की जनता में बहुत सहानुभूति थी, उनकी कोई खबर वह ऋंगरेजो को न देती ऋौर समय ऋाने पर उसका सिकय सह-योग भी पेंडारियों को मिलता। राजस्थान की जनता को उनसे कोई बही शिकायत न थी। वह उल्लंटा ऋंगरेजों की गुलामी से घवराती थी। अप्रतः सिर्फ सैनिक ताकत के बूते पेंढारियों का पूरा दमन करना तब श्चंगरेजों के लिए त्र्यासान न होता । इसलिए उन्होंने अब बड़ों-बड़ों को मालवे में जागीरे आदि बाँट विश्वासवात के लिए लुभाया । मालवे में श्चाज बड़ी संख्या में पाया जाने वाला जागीरदारों गिरासियों श्चादि का जो वर्ग है वह अधिकांश में अंगरेजों द्वारा इन गद्दारियों के लिए पुरस्कार पाने वालों का ही है। शेष पेंडारियों के लिए भी साधारण जनता- कृषक वर्गों में खुपचाप मिल जाने की तत्र पूरी मुविधा थी, पर 'वे मुसीबतों खतरों भूख प्यास और मौत का भी सामना करते हए" बहुत समय तक त्रांगरेजों के मुकाबले को ब्राइ रहे। एक समसामयिक त्रांगरेज इतिहासकार विलसन के शब्दों में "यह उनकी सच्ची देशभक्ति ऋौर स्वाधीनता के सहज प्रेम का" एक ज्वलंत प्रमाख था।

श्रंगरेजों ने पेशवा को ८ लाख की पेंशन देकर, उसे कानपुर के पास बिठूर में रख महाराष्ट्र पर पूरा श्रिधकार कर लिया। नागपुर का श्रप्पा-साहब भी उसी तरह पकड़ कर प्रयाग मेजा जा रहा था, पर वह रास्ते ही से निकल भागा श्रीर राजस्थान श्रीर महाराष्ट्र की सीमाश्रों पर स्थित महादेव पहाड़ियों में श्रा छिपा। चौरागढ़ श्रादि के किले उसने ले लिये। पर वहाँ भी उसका पीछा किया गया; तब वह चीत् पेंढारी की सहायता से श्रसीरगढ़ पहुँचा। श्रंगरेजों ने अप्रैल १८१६ को श्रसीरगढ़

श्रा घेरा । चीत् जंगल में एक बाव का शिकार हुन्ना, पर श्रापासाहब एक फकीर के वेश में वहाँ से भी निकल भागा। वह पंजान के राजा रख-जीतसिंह श्रीर जोधपुर के राजा मानसिंह के दरबारों में श्रंगरेजों के विरुद्ध सहायता पाने को भटका, पर तब किसी की हिम्मत श्रंगरेजों के विरुद्ध सिर उठाने की न थी। १८२७ के बाद जोधपुर की शरण में ही उसका देहान्त हुन्ना।

दूसरे मराठा युद्ध (१८०५) के बाद से श्रंगरेज राजस्थान में अमीरखां जैसे लुटेरों श्रोर टाड जैसे गुप्त पड्यन्त्रियों द्वारा बारह वर्ष जो खेल खेलते रहे, उसका पर्यवसान १८१७-१९ के तीसरे मराठा युद्ध श्रोर पेंटारी युद्ध से यह हुआ कि राजपूत राज्यों की गरदनें पूरी तरह श्रंगरेजी जुए में जुत गईं।

## सातवाँ अध्याय

### श्चर्वाचीन राजस्थान (४)--श्चंगरेजी जमाना

( १८१६-१९४७ ई० )

§ १. श्रंगरेजी शासन की इकाइयों का बनाया जाना तथा गुलामी के पिंजरे में प्रजा का पहला छटपटाना

श्रंगरेजों ने श्रजमेर को श्रपना केन्द्र बना राजपूत राज्यों के चेत्र का राजपूताना नाम से एक नया प्रान्त बनाने का निश्चय किया। जनरल श्रॉक्टरलोनी राजपूताना श्रीर मालवा दोनों का मुख्य कामदार ( एजेएट जनरल ) बनाया गया; उसके नीचे कर्नल जेम्स टाड राजपूताने का पहला राजनीतिक कामदार नियत हुआ।

मालवे में मालकम को शान्ति-व्यवस्था का काम सौंपा गया। उसने मराठों की शक्ति तोबने के लिए छोटे-छोटे सरदारों ख्रौर ठिकानादारों को भी मराठा राजाख्रों से स्वतंत्र श्रपनी मातहती में शासनाधिकार देना मान ख्रनेक छोटी-छोटी रियासतों का सुजन किया, ख्रौर अनेक छोटे-छोटे जागीरदारों ख्रौर ठिकानादारों को, जो मराठा राज्य के गिरने के समय मचने वाली अव्यवस्था का लाभ उठा कर कुछ गढ़ों या गाँवों पर बिलकुल गैरकानूनी तौर पर अपना अधिकार जमा बैठे थे, श्रपनी तमाम जायदाद पर काबिज बनाये रखने का ख्राश्वासन दे उनकी वफादारी मराठों के बजाय अपने प्रति जीतने का जतन किया। मालवा अब से राजस्थान से अलग हो गया और बाद में मध्य भारत के साथ टँका रह

गया। उसमें ठेठ मालवे के अतिरिक्त कुछ वज ऋौर बुन्देली के प्रदेश भी जहाँ छोटी-छोटी रियासर्तें थीं शामिल किये गये।

शेष बुन्देलखंड को अंगरेजी शासन के सूबों और रियासती भागों में पृथक से शामिल कर लिया गया। इसी प्रकार आगरे के पिन्छिम श्रोर भरतपुर करौली और घौलपुर का बजनाषी प्रदेश भी मराठा राज्य से अलग कर राजपूताने के साथ टाँका गया। बाकी बज जो शिन्दे के अधिकार से निकल कर अंगरेजों के हाथ में आया, "उत्तरपिन्छिमी प्रान्त" (आजकल के युक्त प्रान्त) में लगा दिया गया।

राजस्थान के उत्तरी ऋाँचल में मेवात का ऋलवर के उत्तर का प्रदेश— नारनील रेवाडी भज्भर ऋादि भी —जहाँ राजपूत ऋधिकार न था, राजस्थान से ऋलग रक्ला गया, ऋौर १८५७ तक ऋंगरेजों के उत्तरपिछिमी सुबे के ऋधीन रहा । पर १८५७ में राष्ट्रीय विद्रोह के समय उसमें पंजाब के ऋंगरेजी शासन द्वारा पुन: व्यवस्था कायम करने में सहायता मिलने से तथा नाभा पिट्याला जीन्द आदि ऋंगरेजभक्त सिक्ख रियासतों की उनकी ऋंगरेजों की सेवा के लिए उसमें अनेक बड़ी-बड़ी जागरें आदि मिलने के कारण पंजाब में जोड़ दिया गया।

बीकानेर के राजा का सिरसा आदि के राजस्थानी प्रदेश पर हम देख चुके हैं कि हमेशा का दावा रहा है। पर वह चूँ कि ग्रंगरेजी ग्राधिकार-स्थापना के समय बीकानेर के ग्राधिकार से निकल चुका था, ग्रातः ग्राव राजस्थान से पृथक् कर हरियाने के साथ ही जोड़ दिया गया। इसी प्रकार बीकानेर के उत्तर-पिन्छम मोजगढ़-मरोठ वाला राजस्थानी प्रदेश ठीक इसी समय बीकानेर वालों के हाथ से निकल कर बहावलपुर के नवाब के ग्राधिकार में चला गया था; बीकानेर वाले उसे ले लेते, पर ग्रंगरेजी ग्राश्रय स्वीकार कर लेने के बाद सीधी कार्रवाई का ग्राधिकार तो उन्होंने स्वी दिया, ग्रीर ग्रंगरेज ग्राफगानों के खिलाफ सिन्ध बहावलपुर के शासकों को ग्रापनी तरफ मिलाये रखना चाहते थे, ग्रातः बीकानेर वालों को उन्होंने बहावलपुर में दखल न देने दिया। यों वह प्रदेश भी ऋब राजस्थान से निकल गया। मारवाइ का थरपारकर प्रदेश १८११-१२ में ही मारवाइ वालों के ऋकाल और ऋापसी भगड़ों में फँसा रहने के कारण सिन्धी तालपुरों ने ले लिया था, वह भी ऋब राजस्थान से निकल गया। जोधपुर वाले उसके मुतालबे के लिए ऋंगरेजों से व्यर्थ प्रार्थना करते रह गये।

राजपूताने में भी ऋंगरेजों ने राजाऋों को मराठों से पनाह दिलाने की एवज ऋत्र उनसे काफी धन ऋौर इलाके लेने का जतन किया। ''उनकी शक्ति'' लार्ड हेस्टिंग्स के शब्दों में 'काफी थी। पर वे ऋापस की ईंच्या के कारण परस्पर कभी मिल न सकते।'' तो भी वे फिर कभी मिल कर एक हो खड़े हो न जायँ ऋतः प्रायः प्रत्येक बड़ी रियासत की सीमा पर के कुछ इलाके ऋंगरेजों ने ऋब इन्तजाम ठीक रखने के नाम पर सीधे ऋपने नियन्त्रण में ले लिये।

श्रुजमेर के दिक्खन मेवाइ मारवाइ की सीमा पर मेर लोगों की. बित्तयाँ है। मेर मध्य राजस्थान की एक श्रात्यन्त बहादुर श्रीर स्वतंत्रता-प्रिय बिरादरी हैं। श्रंगरेजी शासन की स्थापना पर श्रसंतुर हो कर मेरों ने उपद्रव आरंभ कर दिये। तब श्रंगरेजों ने उन्हें नियन्त्रित करने के नाम पर वह सारा प्रदेश मेवाइ मारवाइ से श्रपने नियन्त्रण में ले लिया श्रीर उसकी शान्ति तथा व्यवस्था के लिए किया जाने वाला सब खरचा दोनों राज्यों से वसूल किया।

मेवाइ के दिक्खन इसी प्रकार मेवाइ मारवाइ गुजरात श्रीर बागइ के सीमा प्रदेशों में भीलों मीणों आदि की बड़ी बस्तियाँ हैं। वे लोग राजपूत शासन के अधीन श्रपने पंचों की नायकता में सदा से श्रान्तरिक स्वाधीनता मोगते श्राये थे श्रीर श्रंगरेजी नियन्त्रण से श्रसन्तुष्ट थे। श्रंगरेजी शासन की स्थापना होते ही श्रंगरेजों ने राजाश्रों से मिल उनके परम्परागत श्रधिकारों में दखल देना चाहा, तब वह सारा प्रदेश उनके सिसाफ उठ खड़ा हुन्ना। उन्हें दबाने के लिए मालवा गुजरात श्रौर मेवाड से श्रांगरेजी फीजें उन प्रदेशों में घुसीं, वहाँ उनके बड़े-बड़े मुखियों गिरासियों श्रौर पल्लीदारों को जागीरें इनाम श्रादि दे देकर श्रपनी तरफ फोड़ा श्रौर साधारण जनता का दमन कर व्यवस्था कायम की, जिसका सारा खर्च मेवाड श्रौर श्रन्य राज्यों से वस्ला।

मेवाह द्वांदाह और हाहौती की सीमा पर खेराह के प्रदेश में इसी अकार मीणों की बस्तियाँ हैं। श्रंगरेजी नियन्त्रण के विरुद्ध जनता ने वहाँ भी सिर उठाया, पर मेवाह की तथा कोटा के श्रिधनायक जालिमसिंह भाला की मदद से उसे दबा दिया गया।

हाड़ौती की जनता सरदार श्रौर राजा भी श्रंगरेज आधिपत्य से सब से अधिक चिढ़े हुए थे, यह हम पेंदारी युद्धों में भी देख चुके हैं। पर वहाँ कोटा का ऋधिनायक जालिमसिंह माला ऋंगरेजों का मित्र बना था। कोटा के महाराव ने उसे हटा कर शासन ऋपने हाथ में लेना चाहा। ग्रंगरेजों को डर हम्रा कि कोटा कभी भी मराठों से मिल सकता है। शिन्दे की सैनिक शक्ति ऋभी बनी थी, श्रंगरेज १८१७ की सन्धि में उससे सिर्फ राजपुत त्रेत्र ले पाये थे. ऋाश्रित सेना रखवाकर या ऋत्य किसी तरह उसकी स्वतन्त्रता पर कोई प्रतिबन्ध वे न लगा पाये थे। अतः कर्नल जेम्स टाड के प्रयत्न से जालिमसिंह को कोटा रियासत का दक्खिन प्रदेश, भालरापाटण, भालावाह नाम से अलग रियासत बनाकर दिया गया। इसी कारण कोटा के पूरव छावडा प्रदेश टींक के नवाब श्रमीरखाँ को तथा दक्खिनपुरव खिलचीपुर का प्रदेश भोपाल के नवाव को दिया गया। टोंक को मालवा ऋौर बुन्देलखंड की सीमा पर सिरोंज भी इसीलिए मिला कि मराठा राज्यों की निरन्तरता इससे छिन्न भिन्न की जा सके श्रीर उनपर श्रंगरेज इन गहारों के जरिये श्रपना श्रंक्श बनाये रख सकें।

मेवाह द्वंदाह हाडौती पर नजर रखने के लिए देवली की धैनिक

चौकी कायम हुई श्रौर खारी नदी के काँठे का फूलिया तथा केकड़ी का हलाका श्रंगरेजों ने श्रपने श्रधिकार में रक्खा। फूलिया बाद में मेवाड़ के शाहपुरा के ठिकानेदार को देकर श्रालग रियासत भी जना दी गई। केकड़ी प्रदेश अजमेर मेरवाड़े के साथ लगा दिया गया। मेरों भीणों का नियन्त्रण करने तथा मेवाड़ मारवाड़ श्रौर जयपुर के शासकों पर नज़र रखने के लिए नसीराबाद में श्रंगरेजी छावनी स्थिर रूप से डाली गयी तथा मेरवाड़ में उनकी श्रनेक चौकियाँ वनीं। इसी प्रकार भील प्रदेशों का नियन्त्रण करने के लिए उन्हीं लोगों की एक सेना खड़ी कर खेरवाड़ा में छावनी बनायी गयी। भीलों को सभ्य श्रौर विनीत बनाने के लिए वहाँ ईसाई मिशनरियों की एक जमात भी पहुँची, जिसने भीलों की छोटी छोटी बोलियों का भी अध्ययन कर उनमें ईसाई साहित्य का सुजन किया।

मेवाड बागड और मालवा पर नज़र रखने के लिए नीमच में भी ऋंगरेजी छावनी डाली गई।

मारवाइ में भी जनता श्रंगरेजी शासन के विरुद्ध थी। दिक्लनपच्छिमी मारवाइ के मल्लाणी परगने के सरदारों ने उपद्रव उठाया श्रौर
गुजरात काठियावाइ के श्रंगरेजी प्रदेशों में लूटमार करने लगे। उनका
दमन करने को जोधपुर दरबार से कहा गया। पर दरश्रसल मारवाइ
सारा ही इस समय श्रंगरेज-विरोधी था। कुमार छत्रसिंह और उसके
दल के लोगों से जिन्होंने कि श्रंगरेजों से सुलह की थी, महाराजा श्रौर
जनता दोनों में श्रसंतोष था। जोधपुर दरबार ने महाराजी के दमन में
श्रपनी श्रसमर्थता प्रकट की श्रौर सेना या खरचा आदि देने से भी साफ
इनकार कर दिया। तब श्रंगरेजों ने श्रपनी सेना ले जाकर वह प्रदेश,
जो मारवाइ गुजरात श्रौर सिन्ध की सोमा पर होने से काफी सामरिक
महत्व का था, सीचे दलल कर लिया। मारवाइ में श्रव्यवस्था के नाम पर
लाई विलियम बेंटिक (१८२८-३५) ने राजा मानसिंह को इटाकर वहाँ

का शासन भी ऋपने नियंत्रण में कर लेना चाहा। पर सरदारों के भड़क जाने के डर से उसे \* अपना यह इरादा छोड़ देना पड़ा, तो भी उसने मानसिंह के बहुत से अधिकार कम कर वहाँ ऋष एक कौंसिल बना दी।

बीकानेर के पूरवी और जयपुर के उत्तरपिन्छमी श्रंशों - पूरू सुजानगढ़ शेखावाटी श्रादि प्रदेशों — की जनता श्रीर सरदार भी श्रंगरेजी नियंन्त्रण से चिड़े थे। उन्हें श्रंगरेजों ने बीकानेर श्रीर जयपुर के राजाश्रों की मदद तथा मेवात के श्रपने इलाकों से फीजें लाकर कुचला। उसके पूरव अलवर राज की स्थापना १८०४ में जयपुर राज के माचेडी ठिकाने के सरदार द्वारा अपने मालिकों ( जयपुर के स्वामी ) श्रीर मराठों ( शिन्दे श्रीर होलकर ) के विरुद्ध श्रंगरेजों को दी गयी मदद के इनाम रूप में ही हुई थी। १८०५ में जयपुर जोधपुर श्रादि पर मराठा श्राधिपत्य को किर से मानने को विवश होने पर श्रंगरेजों ने श्रपने उस पिछ्क को वापिस मराठों के हाथ न सींपा श्रीर जयपुर से स्वतन्त्र कर उसके लिए एक पृथक रियासत बना दी थी। किन्तु जयपुर से उसके विवाद चले आते थे, जिन्हें श्रव जयपुर के भी अपनी संरद्धता में श्रा जाने के बाद श्रंगरेजों ने उसी के पद्ध में सुलभाया। तब श्रलवर के राजा ने भी श्रंगरेजों के श्रादेश विना जयपुर के खिलाफ हथियार उठाने की हिमाकत की।

इस समय मारवाइ के अनेक सरदार जो मानसिंह के पुराने विरोधी थे अतः मानसिंह ने जिनके साथ दुर्ज्यवहार किया था, उसकी शिकायत लेकर अंगरेजों के पास अजमेर पहुँचे थे। विलियम बेंटिंक ने दरबार में उनसे पूछा कि सरकार यदि मानसिंह को हटाकर मारवाइ का शासनाधिकार अपने हाथ में ले ले तो सरदारों का रुख क्या होगा। यह सुन सरदारों ने उत्तर दिया, आज महाराजा से हमारा भगड़ा अवस्य है, पर वे हमारे मालिक हैं, अतः उस दशा में हम उनके प्रति अपना कर्तव्य अवस्य पूरा करेंगे।

#### § २. भरतपुर का जीता जाना

उधर भरतपुर में भी तभी राजा रण्जीतसिंह का देहान्त हुआ और उत्तराधिकार के लिए उसके दो भतीजे आपस में लबने लगे। अंगरेजों को किसी सन्धि के अनुसार उनके मामले में दखल देने का हक नथा, न किसी ने उन्हें सहायता के लिए बुलाया ही था। पर अंगरेजी कोंसिल के मेम्बर सर चार्ल्स मेटकाफ के मत में 'शान्ति के सर्वोपरि संरत्तक होने के नाते अलवर का दमन करना और भरतपुर में एक दावेदार के विपरीत दूसरे कानून-सम्मत हकदार को गही दिलाना आवश्यक था।''

भरतपुर का किला ऋंगरेज १८०३-४ में न ले सके थे, इससे उनकी सैनिक ख्याति को तब भारत भर में धका लगा था, जिसे उन्होंने १८१६ में हाथरस लेकर थोड़ा बहुत धोने का जतन किया था, सो हम पीछे देख चुके हैं। किन्तु भरतपुर को वे तब भी छेड़ने का साहस न कर पाये थे ऋौर उत्तर भारत के लोगों के सामने जब कभी वे ऋपनी वीरता या सैनिक महत्ता की डींग हाँकते, वे लोग यह कह कर उनका मुँह बन्द कर देते कि "क्या भरतपुर भी ले सकते हो ?" वज का नैतिक साहस इस प्रकार ऋंगरेजों के मुकाबले में तब भी ऊँचा था। वहाँ की कहावत

सात फिरंगी नौ गोरा— लहें जाट के हैं छोरा,

उसी युग में बनी थी।

वज के चारों तरफ राजस्थान (जयपुर, ऋलवर, शेखावाटी, पूरवी जीकानेर), हरियाना, दोश्राव श्रीर बुन्देलखंड ख्रादि में, जहाँ-जहाँ जाट कृषकों की प्रधानता थी, वहाँ-वहाँ ख्रांगरेजी ख्रिधकार के प्रति ख्राम तौर पर फैली अबहेलना की मनोदृत्ति में भी उसका ख्रसर स्पष्ट रूप से था। ख्रतः श्चंगरेज श्रव किसी शानदार तरीके से भरतपुर को ले लेने श्चथवा उसका मान मर्दन कर अपनी पिछली श्चसफलताश्चों के प्रभाव को 'जो श्चभी तक धंघला नहीं हो पाया था किसी प्रकार मिटा देने" के अवसर की ताक में थे।

भरतपुर के इस श्रापसी भगाड़े ने वह श्रवसर श्रानायास ही उपस्थित कर दिया । गवर्नर-जनरल लार्ड ऐमहर्स्ट ने मेटकाफ की सलाह के श्चनुसार प्रधान सेनापति कोम्बरमीर को इसके लिए २५ हजार सेना श्रीर एक तोपखाना देकर भरतपुर का मुहासरा करने भेजा (दिसम्बर १८२५)। विक्रली बार यह जनप्रवाद फैल गया था कि भरतपर की रत्ना स्वयं वजराज श्रीकृष्ण कर रहे हैं। श्रांगरेजों की सेना में लड़ने वाले भार-तीय सैनिकों में से भी अनेक ने तब इस प्रकार सूचना दी थी कि रात को प्राचीर की रज्ञा करते हुए शंख चक गदा और पष्मधारी चतुर्भुज भगवान को पीताम्बर पहने हमने अपनी आँखों से देखा है । किन्त अब की बार सम्भवतः ऋंगरेजों ने ऋपने वेतनभोगी ज्योतिषियों को वज में भेज पहले से ही यह प्रवाद फैला दिया था कि कोई सात समुद्र पार का एक मगरमच्छ स्राकर स्राक्रमण करेगा तत्र भरतपुर की रचा न हो सकेगी । कोम्बरमीर श्रीर मकरवाची संस्कृत शब्द कुम्भीर की उच्चारण-समता के कारण अब यह फैलाया गया कि उक्त किंवदन्ती का मगरमच्छ यही कोम्बरमीर है, ऋतः ऋब के भरतपुर की रत्ता होना सम्भव नहीं। तो भी व्रजवासियों ने भरतपुर की रह्मा बड़ी वीरता से अपन्त तक की ख्रौर ख्रंगरेज एक महीना और ख्राठ दिन के घेरे के बाद बड़ी कठि-नाई से उसे ले सके (१८ जन० १८२६)। भरतपुर की अजेयता में जनता को ऐसा विश्वास था कि लोग इसके बाद भी प्रायः यही कहते रहे कि भरतपुर लिया नहीं जा सका, श्रंगरेजों ने कुछ लोगों को स्पया देकर उसे खरीदा।

भरतपुर लेने के बाद श्रंगरेजों ने वहाँ बुरी तरह लूट की श्रौर लोगों

पर तरह तरह के घृणित अत्याचार कर अपनी खीझ मिटाई। एक ग्रंग-रेज लेखक ने लिखा है कि देसी लोग बाद में भी बहुत अरसे तक ग्रंग-रेजों के इस टुच्चेपन और लूटमार की प्रवृत्ति का, जो उन्होंने भरतपुर में दिखायी, एक नाटक करते थे। उसमें दिखाया जाता था कि एक विलकुल फटेहाल हिन्दुस्तानी दो ग्रंगरेज सैनिकों को, जो भरतपुर में लूटते फिर रहे थे, मिला तो उन्होंने उससे अपना धन गहने और जवा-हरात बताने को कहा। लेकिन उसके बहुत अज़िजी करने और अपनी दिरद्रता का बखान करने पर जब उससे उनके हाथ और कुछ न आया तब उन्होंने उसके सिर के बाल ही कैंची से कतर कर अपनी जेवें भर लीं। पुराने भारतीय राजा कई बार अपने गौरव के लिए पड़ोसी देशों पर विजय किया करते थे और पराजित के साथ बहादुरी दिखाने के बाद मलमनसाहत का बरताव करते थे, पर विजय के बाद इस दर्जें कत की कमीनी लूटपाट उन्होंने अब ग्रंगरेजों में ही देखी। भारतवासियों के लिए यह एक नया तजरबा था।

भरतपुर का युद्ध ग्रंगरेजों को बहुत अधिक मंहगा पढ़ा। अतः इसका खर्चा वस्त्र करने के लिए ग्रंगरेजों ने अनेक भारतीय राजाओं को दबाकर धन वस्त्रा। १८२८ में गवालियर का दौलतराव शिन्दे भी चल बसा। तब ग्रंगरेजों ने उसकी विधवा बैजाबाई को दबाया और उससे भी भरतपुर युद्ध के खर्चे में काफी रुपया लिया। लाई बेंटिक चाहता था कि रानी बैजाबाई और दौलतराव का उत्तराधिकारी लड़का जनकोजी पेंशन देकर गवालियर की गद्दी से हटा दिये जावें और इस प्रकार समूचा मालवा अब सीधा ग्रंगरेज अधिकार में ले लिया जाय। पर अनेक कारणों से वह वैसा करने में सफल न हो सका।

अलवर और जयपुर का झगड़ा लम्बा चलता रहा। जयपुर वालों का अलवर पर जो आधिपत्य का दावा था उसे अन्त में छांगरेजों ने नामजूर कर के १८३१ से अलवर को पृथक् रियासत बना दिया।

#### §३. नमक और श्रफीम का व्यापार

नमक और अफीम के व्यापार पर अंगरेजों ने शुरू से अपना एका-धिकार रखने की नीति रक्खी थी। भारत से जो छूट व्यापार के नाम पर कच्चे या पक्के माल अन आदि के रूप में जहाजों से विदेशों को जाने लगी थी उसके बदले में वहां से लाने के लिए ग्रांगरेजों के पास ग्रुरू में कछ भी न था। बाद में जब भारतीय शिल्गों के विनाश के बाद इंग-लैण्ड के कारखानों का बना पका माल यहां आने लगा ता भी वह कन्चे माल की तलना में कम आकार परिमाण और भारवाला होने से लौटती बार उन जहाजों का समुद्र में लहरों के उलटने से बचाने से लिए नमक जैसी सस्ती चीज़ के सिवा और कोई दूसरी वस्तु न हो सकती थी। भारत में आकर वह नमक भी यहां के बाजारों में यहां बने नमक के मुकाबले में बिक सके इसके लिए नमक का भाव यहां के बाजार में महंगा बनाये रखना त्रांगरेजों के लिए यों आवश्यक था। दूसरे, उस ब्यापार में वैसे भी ग्रांगरेजों को बड़ा लाम था क्योंकि नमक की आवश्यकता सभी लोगों को हाती है: अतः ब्रिटिश सरकार उस पर अधिकार रखना अनिवार्य मानती थी। और भारतीय बाजार में नमक की महंगा बनाये रखने के लिए यहां के उत्पादन पर २५० या ३०० प्रतिशत तक का कर अपने इलाकों में वस्लती थी। इंगलैण्ड में नमक का भाव जब ३० शिलिंग प्रति टन होता भारत में तब २१ पौंड प्रति टन तक के भाव से उसे बेचा जाता था।

नमक बनाने का शिल्य राजध्यान में बहुत पुराना या और भारत के एक बड़े हिस्से में नमक की आवश्यकता यहां के आकरों पर के तैयार होने वाले नमक की पैदावार से ही पूरी होती थी। पर नमक कर वस्- लने वाली ग्रांगरेजी चौकियों का घेरा अब राजध्यान के चारों तरफ ग्रांगरेजी इलाकों में पड़ जाने से यहां के उस व्यापार और शिल्य को गहरा भक्का लगा। चौकियों के पहरेदार और ग्रांगरेज पदाधिकारी इस बहाने

दूसरे जिन्सों के व्यापार—सामान के स्वतन्त्र आयात निर्यात—पर भी अनुचित रुकावर्टें डालते, दस्तन्दाजी करते और खुल्लमखुला बड़े परिमाण में रिश्वतखोरी करते थे; इससे राजस्थान के व्यापार व्यवसायों को सामान्यतः भी काफी नुकसान पहुँचा और वे धीरे धीरे उजड़ते एवं चौपट होते गये और जनता में गरीबी और वेकारी बढ़ी।

अफीम की खेती, जो राजस्थान के दक्खिनपूरवी ग्राशों मालवा मेवाड़ आदि में पहले स्थानीय आवश्यकता के लिए की जाती था. और व्यापार पर भी ह्यांगरेजों ने इसी प्रकार अपना एकाधिकार कर लिया। १८१३ में ईस्ट इंडिया कम्मनी का भारत ब्यापार का एकाधिकार समाप्त हो गया था और सिर्फ चीन में व्यापार करने का एकाधिकार बाकी था। रेशम और कला की मुन्दर वस्तुओं का मूल्य ग्रांगरेज चीनियों की अफीम जैसे विषैले और हानिकारक द्रव्य का चस्का लगा कर चुकाते थे। १८३० तक भारत की अफीम अंगरेजों द्वारा चीन में आयात की मुख्य जिन्स बन गयी थी। ग्रांगरेजों को भारत में इसके लिए अफीम की पैदावार बढ़ाने और उसके व्यापार पर अपना पूरा नियन्त्रण करने की तब बड़ी चिन्ता थी। राजस्थान में आधिपत्य जमाने के बाद मालवा मेवाइ में अफीम की खेती का प्रोत्माहित करने और उसकी खरीद फरोक्त के लिए जगह जगह उनकी कोठियां और कांटे (तौलने की चौकियां ) कायम हो गये। इससे कुछ बड़े बड़े किसानों जमीदार जागीरदारों और अफीम के देसी दलालों को भी थोड़ा बहुत रूपया पैसा कमाने का अवसर तो अवश्य मिला, पर अन्न के उत्पादन में कमी होंने से अकालों की संख्या और तीव्रता में वृद्धि हुई और गरीब लोग उन अकालों में बहुत बड़ी मात्रा में मरने लगे।

नमक के उत्पादन पर आपना सीधा नियन्त्रण करने के विचार से श्रांगरेजों ने मारवाड़ और जयपुर से सांभर का इलाका छीनना भी चाहा। पर जयपुर और मारवाड़ में ब्यापक विद्रोह उठ खड़ा हुआ और एक श्रंगरेज अफसर उसमें मारा गया ( १८३५ )।

२२८

राजपूत राजा चाहे कितने ही निकम्मे क्यों न हों और उनकी अपने सरदारों से चाहे न बनती रही हो. पर सरदारों और जनता को अपनी अपनी रियासतों का ग्रांग मंग होना और उनके किसी भी ग्रांश पर परदेशी का दखल होना तब हार्गिज अभीष्ट न था। श्रांगरेजों ने देखा कि कहीं राजपूताने में उपद्रव खड़ा हो जाय और वे पंजाब के सिक्खों और पिन्छम में सिन्ध के रास्ते काबुल के अफगानों से भी सम्बन्ध जोड लें तो स्थिति विकट हो सकती है। अतः राजपूत राज्यों के साथ अब नरमी का बरताव ही किया गया। सांभर के इलाके पर कब्जे का इरादा उन्हें छोड़ना पड़ा और धीरे धीरे उनके दूसरे इलाकों पर से भी श्रंगरेजों ने प्रायः अपना नियन्त्रण हटालिया ( १८३६-३९ ई० )।

#### ६४. सिन्ध गवालियर और पंजाब पर बरतानवी श्राधिपत्य

श्रंगरेजों का राजस्थान के बाद सतलज और थर के आगे राज्य विस्तार का प्रयत्न भी इस बीच जारी था। वे अफगानिस्तान सिन्ध और पच्छिमी सीमाप्रान्त को लेकर राजस्थान में अपना अधिकार पक्का करने और पंजाब में सिक्ख राज को पिन्छम से भी घेर लेने का उद्योग कर रहे थे। इसके लिए १८३१ में इंगलैण्ड के राजा द्वारा मेजी गई कुछ वस्तुओं को पंजाब के राजा रणजीतसिंह तक पहुँचाने के नाम पर समुद्र से सिन्ध नदी के रास्ते की जांच की गई। सिन्ध के अमीरों को दवाकर श्रांगरेजी नावों द्वारा व्यापार के लिए सिन्ध सतलज का मार्ग खलवा लिया गया।

पिछले काल में सिन्ध और पिन्छमी देशों से गंगा जमना कांठे को जाने के लिए स्यापार मार्ग प्रायः उमरकोट या जयसलमेर मारवाड अजमेर होकर राजस्थान के भीतर से चलता था। इससे थळी अर्थात् उमरकोट बयसलमेर प्रदेश से लेकर पाली, अजमेर, सुजानगढ़ चूरू आदि तव

समूची मरुभूमि में अनेक समृद्ध बस्तियां बसी थीं। पर अब पिन्छमी राजस्थान की इन बस्तियों का व्यापारिक महत्व नष्ट होने लगा और वहां का नागरिक जीवन भी मन्दा प्रकृते लगा। मारवाड़ी व्यापा-रियों का नया प्रवाह राजस्थान के बाहर ब्रिटिश इलाकों में बंगाल खान-देश और बराइ की तरफ प्रवांस कर के जाने लगा, इसके राजनीतिक और आर्थिक कारणों और पहछुओं की छान बीन करना अभी बाकी है।

अगरेजी शासन के आरंभिक जमाने में पुनर्वास, आयात निर्यात, माल के चालान और खरीदने बेचने के सब नये केन्द्रों की स्थापना में मरुस्थल के इन भाण्डविनिमयकर्म के पुराने अभ्यस्त व्यापारियों का बड़ा सहयोग रहा है। अंगरेजी बैंको की स्थापना से पूर्व सरकारी लेन देन और खजाना संभालने की जिम्मेवारी प्रायः ये ही लोग संभालते रहे। विदेशी माल की थोक खरीद और सारे भारत में उसके वितरण का काम भी बहुत शीव इन्होंने संभाल लिया। इससे राजस्थान से बाहरी प्रान्तों में मारवाड़ी व्यापारियों की स्थित तो मजबूत होने लगी, पर राजस्थान के भीतर व्यापार व्यवसाय और शिल्पा के नष्ट हो जाने से सामान्य जनता दिन-प्रति दिन गरीब और बेकार होती गर्या।

१८३९ में अंगरेजों ने सिन्ध में अपनी सेना रख दी, पंजाब के राजा रणजीतिसिंह की मृत्यु के बाद वे उसे भी छे छेने की तैयारियां करने छगे। १८४३ में उन्होंने सिन्ध छे लिया। पर पूरवी राजस्थान में राजा शिन्दे की शक्ति अभी तक बनी थी और अंगरेज, जैसा कि पहछे भी कह चुके हैं, उससे आश्रित सेना रखने जैसी कोई सिन्ध अभी तक न करा पाये थे। उसकी यूरपी ढंग से सधी सधाई सेना भी, जिसकी कि नींव महादजी शिन्दे ने इतने प्रयत्न से रक्खी थी, अभी तक बनी थी, और उसमें गैरअंगरेज यूरपी अफसर भी अभी तक मौजूद थे। सतलज से इस पार वही एकमात्र सुसज्जित स्वतन्त्र भारतीय सेना थी। अंगरेजों को स्वतरा था कि यदि वे पंजाब की ओर बढ़े तो कहीं वह पीछे से कोई

उपद्रव न खड़ा कर दे। सिक्ख राज्य के दूत जनको जीराव के पास इस समय बराबर भा जा रहे थे। अतः अंगरेज तब मनाते थे कि किसी तरह ''गवालियर दरबार और उसकी सेना को भूकम्प निगळ जाय तो अच्छा हो।"

७-२-१८४३ को जनकोजीराव शिन्दे का देहान्त विष प्रयोग द्वारा अचानक हो गया। लार्ड एलनबरो, गवालियर में आगे घटने वाले घटनाचक पर नज़दीक से दृष्टि रखने के लिए, दिली से आगरा आ कर उहरा और अपनी सेनाओं को किसी भी मौके के लिए तयार रखने के लिए उसने उनकी स्थिति में तुरत आवश्यक परिवर्तन किये। गवा-लियर में जनकोज़ी के पीछे उसकी ११ बरस की एक बाल विधवा रानी के सिवाय कोई न बचा था। उसने ८ बरस के एक बच्चे जियाजीराव को गोद लिया और उसके नाम से शासन चलाने लगी। राज का असली शासन तब दरबार के हाथों में रहा । अंगरेजों ने दबाव डालकर दरबार का प्रधान अपने एक पिट्ठू दिनकरराव उर्फ मामासाहब को चुनवाया । पर कुछ समय बाद दरबार ने उसे पदच्युत कर दादा-खासजीवाला को अपना प्रधान चुना । वह योग्य शासक था । राज्य का प्रबन्ध उसने सुचार रूप से किया और अंगरेजों की चढ़ी खिराज की रकमें भी चुका दीं। सेना से उसने तमाम यूरपी और दोगले अफसरीं को, जो सदा गद्दारी करते थे, निकाल दिया, और अनेक ऐसे व्यक्तियों को भी नौकरी में रक्खा, जो पहले अंगरेज विरोधी होने से निकाल दिये गये थे।

अगरेज इसपर बिगड़ गये। गवर्नरजनरल लार्ड एलिनबरो ने दरबार से खासजीवाला को गिरफ्तार कर अपने सिपुर्द करने की मांग की। गवालियर दरबार डर गया, खासजीवाला को पदच्युत कर कैंद कर लिया गया। एलिनबरो ने तब दरबार को और दबाया, और गवालियर पर दो तरफ से आक्रमण कर दिया। दरबार ने अन्त तक युद्ध की तैयारी न की थी। पर सेना आखिरी समय वीरता से लड़ी। युद्ध की किसी योजना और नेतृत्व के अभाव में हार अवश्यम्भावी थी, तो भी अंगरेजों को गहरा नुकसान उठाना पड़ा। अपनी खीझ मिटाने को उन्होंने गवालियर शहर बूरी तरह लूटा और जनता पर तरह तरह के क्रूर अल्याचार कर के अपनी कसर निकाली। वे इस राज्य को बिलकुल समाप्त कर देना चाहते थे, पर सिन्ध के बाद ही गवालियर पर भी दखल करने से सारे भारत में असन्तोष बढ़ जाने का खतरा था, अतः उन्हें अपने विश्वास के आदिमयों को शासक नियत करवा उनकी मारफत वहां अपना नियन्त्रण बनाये रखने में ही सन्तोष मानना पड़ा।

१८४५-४६ और १८४८ के दो युद्धों में सिक्खों की शक्ति कुचल देने के बाद पंजाब भी ले लिया गया। उन अवसरों पर बीकानेर का राजा सिरसा के प्रदेश के लिए अंगरेजों में अपनी मांग पुनः कर रहा था, पर अंगरेजों ने उस पर बिलकुल ध्यान न दिया। बीकानेर की प्रजा और सरदारों में इसके लिए काफी असंतोप था। तिसपर भी पजाब के युद्धों में बीकानेर के राजा ने अगरेजों की बड़ी मदद की।

#### § ४. स्वाधीनता का विफल युद्ध

इस प्रकार १८४३ में गवालियर के शिन्दे की स्वतन्त्र सैनिक शक्ति

कएक मकान में बहुत से आदिमियों को बन्द कर जिन्दा जला दिया गया था। लोगों ने उस मकान को उसके मुरदों समेन महीना भर, अंगरेजों की छूट और ध्वंस लीला की स्मृति रूप में वैसा ही बनाये रक्खा। गवालियर के नये अंगरेज भक्त दीवान ने बाद में उसे ध्वस्त करवा, इस डर से कि कहीं लोग पीछे वहां शहीदों का स्मारक न बना लें, उस स्थान पर हल चलवा कर उसका नामोंनिशान तक मिटावा दिया। दे० वसु, भारत में ईसाई शक्ति का उदय, पृ० ८५०।

को अन्तिम रूप से कुचल देने और १८४५-४६ में पंजाब की खालसा फीज की ताकत तोड़ने के बाद प्रायः सारे भारत पर अंगरेजी आधिपत्य छा गया। उसके कुछ अंग तो सीधे अंगरेजी अधिकार में चले गये पर बाकी बड़े अश पर भारतीय राज्यों के खड़हर अभी बनी रहे। इससे बहुत से लोग अब विचार करने कां विवश हुए और उनके सामने यह बात घीरे घीरे राष्ट होने लगी कि भारत में अगरेजी राज का आधार हमारे अपने ही देशबन्धुओं की बनी भाड़ैत सेना थी; यदि भारतवासी उसे समझा बुझा कर अपनी तरफ मिलालें तो अंगरेजों को भारत से आसानी से निकाला जा सकता है। खासकर भरतपुर के घेरे जैसी घटनाओं ने, जहां गोरी फोजें किला रक्षकों की मार से घवड़ा कर अपना साहस छोड़ बैठीं तब भारतीय सैनिकों की वीरता से ही अंगरेजी मोरचे बचाये जा सके थे, यह बात और भी राष्ट कर दी थी।

भारत के उच्च वर्गों ने जिनके पास तब देश के सब आर्थिक राजनीतिक साधनों का नियन्त्रण जनता की थार्ता रूप में था, और जनता जिनसे नेतृत्व की आशा करती थी, अपना आत्मविश्वास खो दिया था। जनता की पवित्र थाती रूप में प्राप्त अपने विशेषाधिकारों का, अपने लिए व्यक्तिगत रूप में थांड़ा बहुत बचाने के लालाच से, उन्होंने विदेशी से सौदा कर, जनता की आजार्दा का उसके हाथ वेच कर, जनता के साथ विश्वासघात का दुष्कर्म किया था। किन्तु भारत के बहे बड़े राज्य जिस प्रकार एक के बाद एक करके अंगरेजों के सामने गिरते गये, उससे अंगरेजों के मन में भारतीयों के प्रति अब ऐसी तुच्छ धारणा बन गयी थी कि जो थोड़े बहुत आर्थिक राजनीतिक अधिकार इन देसी उच्च वर्गों के पास बच रहे थे, उनका औचित्य भी उन्हें अब समझ न पड़ने लगा और उनके लिये भी वे अब लारें टपकाने लगे। भारतीय साम्राज्य के इन बचे खुचे खण्डहरों को ढा मिटा कर शीघ ही 'समथर बना देने' की डींगें अब खुछमखुछा हांकी जाने लगी थीं। लार्ड डलहौजी, खास इसी उद्देश को

सामने रख, भारत का गवर्नरजनरल बन कर आया और उसने आते ही, छल-बल, और कौशल से जैसे भी बना धृष्टतापूर्वक भारतीय राज्यों और राजकुलों को मिटाकर ''समथर'' बना देने का कार्य आरम्भ कर दिया।

भारतियों की अपनी राजसत्ता के दो सर्वमान्य मूर्धा—एक बाबर वंश में दिल्ली के बादशाह और दूसरा महाराष्ट्र के छत्रपति— समझे जाते थे। उन दोनों की शक्ति क्षीण होकर पीछे मुख्यतः अवध के नवाब वजीर और मराठा पेशवा के पास आ गयी थी, और बाद में बादशाह द्वारा भी पेशवा को अपना प्रधान प्रतिनिधि बना लिया जाने से वहीं तब भारत भर की शान्ति व्यवस्था और शासन के लिए कानूनी जिम्मेवार था। वे चारों राजपद तब एक तरह भारतीय स्वराज्य के प्रतीक थे। अंरेगजों ने चारों को बस में कर, एक के प्रभाव का उपयाग दूसरे विरूद्ध कर के ही, भारत का शासन अपने हाथ में लिया था। अन्तिम पेशवा बाजीराव २य के विरुद्ध १८१८ में सतारा के छत्रपति द्वारा फरमान निकलवा उसे उन्होंने महाराष्ट्र से हटा कानपुर के पास बिटूर में ला रक्खा था। पेशवा बार्जाराव २य, अवध का वजीर, दिल्ली का बादशाह और सतारा का मराटा छत्रपति, थो गुलामी का तौक पह-नने के बाद, बराबर अपने परिमित साधनीं और प्रभाव का यत्किचित् उपयोग अग्रेजी राज के पक्ष में करते रहे थे। बाजीराव ने अपनी ८ लाख की पेंशन में से भी बचाकर ५० लाख रुपया अंगरेजों को अफगान युद्धीं में सहायता के लिए दिया था और पजाब युद्ध में एक हजार पैदल और एक हजार सवारों की मदद अपने खरचे से अङ्गरेजां को दी थी। नागपुर का भोंसले और निजाम हैदराबाद प्रायः आम्भ से अंगरेजों के 'पिट्ठू रहे। तो भी अंगरेजों ने जब उनका कोई लिहाज न किया, पेशवा बाजीराव के मरने पर ( १८५१) उसके दत्तक पुत्र घोण्डोपंत नानासाहब की पेंशन बन्द करदी, सतारा और नागपुर जब्त कर लिए, निजाम से आन्तरिक अञ्यवस्था को शान्त करने के बहाने—आश्रित सेना की मात्रा

और बढ़ा उसके खरचे के नाम पर—नरार ले लिया और बादशाह बहादुरशाह के सम्मान में कभी कर उसका भारत सम्राट् का पद भी मिटा देना चाहा, तब भारत के उच्च वर्गों की आंखें खुलीं। उन्हें समझ आ गया कि जिन स्वार्थों, विशेषाधिकारों, के बचाव के लिए, जनता से गद्दारी कर, वे विदेशी आश्रय में गये थे, उनकी सुरक्षा की भी ठीक राह, अपनी जनता से हितैक्य रख विदेशी शासन के विरुद्ध उठने में उसका साथ देना ही, थी।

स्वाधीनता-युद्ध की योजना, इस प्रकार, पहले पहल नानासाहब पेशवा ने की। नानासाहब के वकील अजीमुल्ला और सतारा राजा ( माराठा छत्रपति ) के वकील रंगोबापू के मन में इसका पहला विचार लन्दन में आया। वे दोनों वहां अपने मालिकों के मामलों की पैरवी करने गये हुए थे। अजीमुल्ला ने बचपन में अंगरेज अफसरों के यहां खानसामे का काम िया था: उनके सम्पर्क से वह फ्रेंच और अगरेजी मजे में लिखता बोलता था, तथा उनके रीति रिवाजों और विचारों से खूब परिचित था। वह यों भी एक असाधारण प्रतिमाशाली, मुन्दर और मोहक शिष्टाचार से सम्पन्न, युवक था। छन्दन में अंगरेजों के ऊंचे समाज में घुलमिल कर उसने वहां की हालत खूब ध्यान से देखी जांची। स्वदेश लौटते समय वह यूरप के दूसरे अनेक देशों में भ्रमण कर उनकी दशा का भी निरीक्षण करता और मार्ग में मिसर के सुलतान तथा ईरान के शाह से भारत के स्वाधीनता युद्ध में मदद के लिए बातें करता आया था। यूरप में तब रूस और तुर्की के बीच छिड़ी थी। उसमें अंगरेज रूसियों के खिलाफ तर्की का पक्ष ले कीमिया के मैदान में रूसियों से उलझे थे। वहां रूसियों ने उन्हें कई करारे सबक दिये। अजीमूला स्वयं उस मैदान में जा युद्ध का निरीक्षण कर आया और रूसियों के हाथ होती हुई अंगरेजी सेनाओं की दुर्गति का हाल अपनी आंखों देखता आया था। अंगरेजी शास्त्रों की अजेयता की धाक उसके मन पर से

बिछकुछ उठ चुकी थी। उसके मत में भारत में क्रान्ति करने का वह उपयुक्ततम समय था।

उसने और नानासाहब ने मिलकर भारत में क्रांति की योजना बनायी। तमाम भारतीय राजा नवाबों जागीरदार-जमीदारों से लेकर साधारण पुलिस के सिपाही और सैनिकों तथा अंगरेजी अफसरों के खान-सामीं चपड़ासियों और भिक्तियों तक, तथा गांव गांव में उनके दूत क्रांति का सन्देशा लेकर पहुँचे।

३१ मई १८५७ क्रान्ति आम्म करने की निश्चित तारीख थी। किन्तु जनता और सैनिकों को, अपनी राजनीतिक दराघीनता के विरुद्ध उमड़ने के लिए, क्रान्ति के नेताओं ने, उनकी धार्मिक मावनाओं को भी उमाड़ा; अंगरेजों के ईसाई होने से, हिन्दु और मुसलमान दोनों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए प्रयत्नवान् होने जैसी बातों का भी प्रचार किया था। मालुकता धर्मान्धता की आंधी को वश में रखना सम्भव न हुआ और अनेक स्थानों पर निश्चित तारीख के पूर्व ही विद्रोह फूट पड़ा; उससे शत्रु को दूसरे स्थानों में पहले से सावधान होने और अपनी स्थिति मजन्वुत करने का अवसर मिल गया।

युद्ध का मुख्य घटनाचक, भारतीय इतिहास की विवेचना का विषय होने से, प्रायः सुपरिचित है। यहां उस विस्तार में न जा, हम सिर्फ राज-स्थान के मोर्चे वाली घटनाओं का ही उल्लेख मोटे तौर पर करेंगे। तो भी इतना कह देना आवश्यक है कि इस युद्ध में विशेष रूप से अवध कहेलखंड और दोआब की जनता ने ही भाग लिया; जिन्हें अंगरेजों ने अभी कुछ ही दिन पहले, अपने परम्परागत राजघरानों के नेनृत्व से विज्ञ्चित किया था, अतः जिनका घाव अभी ताजा था। भारत के दूसरे प्रान्तों में, जहां जनता और अंगरेजों के बीच परम्परागत देसी राजघरानों की ढाल बची थी, कोई उपद्रव सफलता से इसलिए भी न उठ सका कि जनता का सम्पर्क अंगरेजों से सीधा न हुआ था और वे अपने पर- म्परागत शासकों की अधीनता में होने से, इस महान् परिवर्तन को ठीक से समझ भी न सके थे कि उनके वे पुराने राजा अब परदेसी के हाथ की कठपुतली मात्र हैं।

पंजाब १० साल पूर्व ही स्वाधीनता के लिए विकट युद्ध कर के चुका और अब थका था। अंगरेजी साम दाम और दण्ड भेद के चक्कर में वहां जनता बुरी तरह फंसी थी। गोरी सेनायें वहां बड़े परिमाण में थी। बिहार बंगाल और तामिलनाड आदि पर ग्रंगरेजी प्रभुत्व जमे करीब एक शताब्दी पूरी हो रही थी, अतः जनता प्रायः साहस हीन थी। महाराष्ट्र में पेशवा सतारा और नागपुर राजवंशों का अन्त इसी समय किया गया था, अतः असंतोष सबसे अधिक होना चाहिए था; किन्तु एक तो चूंकि महाराष्ट्र के नेताओं को पहले ही वहां से दूर हटा उत्तर हिन्दुस्तान में ला रक्खा गया था; दूसरे, वहां पुराने जागीरदारों को भी, ग्रंगरेजों ने सिन्धयों द्वारा स्वतन्त्र राजाओं का पद देकर, अपने मूल प्रभुओं की बरा बरी के दर्जे पर ला दिया था, अतः वे ब्रिटिश आधिपत्य में सन्तुष्ट थे। तीसरे, तीन युद्धों में ग्रंगरेजों के हाथ पराजय खाने से महाराष्ट्र के लोगों की हिम्मत भी विलकुल टूट गयी प्रतीत होती है।

इसके अरितक्ति अवध घ्हेलखंड दोआब और दिल्ली के आसपास के लोग ही मुख्यतः ग्रांगरेजों की सेनाओं में भरती थे ओर उनके सैनिक नियन्त्रण एव नये ढग की रणशैली को भीतर से देखे समझे थे, ग्रांगरेजों की सैनिक सामर्थ्य की थाह कुछ उन्हें थी, अतः वहां उसका रोत्र जनता पर उतना न था। इसलिए जहां जहां ग्रांगरेजी छावनियों में उनकी दुकड़ियां थीं, सबने उनके खिलाफ उठने और विद्राह करने का साहस किया।

राजस्थान में नसीराबाद नीमच मऊ आदि की सेनाओं ने जुलाई १८५७ तक विद्रोह के झण्डे खड़े कर दिये। नीमच की छावनी में य्रंग-रेजों की सहायता के लिए मेवाइ से प्रधान महता रोरसिंह और अर्जुन- सिंह सहीवाला के नेतृत्व में जो सेना गयी, वह भी विद्रोहियों से मिलने को तत्तर हो गयी। टींक और मालवा में भी लोम उठे। मन्दसौर ले लिया गया और नींबाहेड़ा पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। राजस्थान की सामान्य जनता की सहानुभूति स्वतन्त्रता युद्ध के वीर सैनिकों के साथ बहुत अधिक थी; पर राजाओं और शासक वर्ग ने बिलकुल साथ न दिया । मेवाड़ मारवाड़ और हूँटाड़ के शासकों ने नीमच, नसीराबाद और दक्लिनी मारवाड की छावनियों के ग्रंगरेज अफसरों और उनके परिवारों को विद्रोहियों से बचाने के लिए ला लाकर अपने यहां महलीं और अन्तःपुरों में स्थान दिया। विद्राहियों ने जब उन्हें स्वाधीनता यद्ध में आगे आकर नेतृत्व करने का निमन्त्रण दिये, तब उन्होंने उलटा अपनी सेनायें उनके विरुद्ध भेज उन्हें अपने प्रदेशों से निकाल देने की चेष्टा की। मऊ की छावनीवाली सेना ने स्वतन्त्रता युद्ध में इन्दौर के होलकर राजा पर अपना नेतृत्व करने को दबाव डाला। वहां की सेना और जनता युद्ध में भाग लेने का उतावली थी. पर होलकर राजा उन्हें बहाने बना और झुठे वादे कर तब तक टालता रहा, जब तक कि ग्रांगरेज सेना-पितं सर ह्य रोज बम्बई मे ग्रांगरेजों की एक बड़ी कुमुक लेकर विद्रो-हियों को दबाने के लिए इन्दौर न पहुँच गया। वह भीतर ही भीतर श्रंगरेंजों की रक्षा कर उनके प्रति अपनी राजभक्ति प्रकट करते रहने में भी न चुका। लगभग यही हाल गवालियर के शिन्दे राजा का रहा। श्रंग-रेजों का पिट्ठू दिनकरराव उर्फ मामासाहब १८५२ से फिर वहां का दीवान बन बैठ। या और जनकोजी राव शिन्दे को उससे दबना पड़ता था। होलकर की तरह वह भी अपनी सेना और प्रजा को, जो विद्रोह में शामिल होने के लिए उतावली बैठी थी, किसी न किसी बहाने रोके रहा।

विद्रोही लोग तब नेतृत्व पाने की तलाश में, राजस्थान के बीच अपना रास्ता काटते हुए आगरा दिल्ली और कानपुर में बहादुरशाह और नानासाहब के झण्डों तले एकत्र होने को चल पड़े। फलतः राजस्यान और पंजाब में अभेजों के पैर शीघ जम गये। अंगरेजों को इधर से कुमुक और सहायता पहुँचाने के रास्ते साफ मिलते गये और दिल्ली आगरा कानपुर झांसी आदि के विद्रोह केन्द्रों पर अक्रमण करने और विद्रोहियों को महाराष्ट्र तथा दक्खिन की तरफ बढ़ने से रोक रखने का अवसर हाथ आ गया। ग्रागरेजों की बड़ी सेना पजाब पर नियन्त्रण रखने के लिए पहले मे उधर थी। उसने अब पूरव बढ़कर दिल्ली पर घेरा डाल दिया। उसके पीछे पटियाला नाभा जींद के पंजावी राजाओं ने तथा दाहिने तरफ पटौदी, लोहारू, अलवर, बांकानेर आदि राजस्थानी रियासतों ने हरि-याना मेवात में उठे छुटपुट विद्रोही दलों की दबाकर चौकीदारी करते हुए अपनी ग्रागरेज भक्ति का सबृत बड़ी तत्यरता से दिया। बीकानेर के राजा ने हांसी हिसार सिरसा सं तमान विद्राहियों को मार भगाया। राजस्थान में तब सिर्फ एक बुन्दी का राव ऐसा था कि जिसने विद्राहियों के प्रति कुछ महानुभूति दिखाया या यो कहना चाहिये कि उन्हें दबाने में ग्रगरेजों से सिक्रय सहयोग करने में दिलाई करता रहा। बाकी राजा तो मानों तब अपनी ग्रगरेज भक्ति का प्रदर्शन करने में होड़ सी करते रहे। मध्य पूरवी राजस्थान-पूरवी मंबड़ा और उत्तरी माल्वा, मन्दसौर, नींबाहेड़ा--आदि में मेवाड़ वालीं की सहायता से शान्ति स्थापित हुई और ऋंगरेजों की बहुत सी नयी कुमुक वस्वई गुजरात से आ पहुँची।

कान्ति के नेताओं ने विद्रोह को उभार तो दिया था, पर युद्ध की कोई पूरी या निश्चित योजना या मैन्य सचालन के लिए किसा पूर्व व्यवस्था या तैयारी करने की आवश्यकता पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। वे शायद ग्रांगरेजी ढग से कवायद सीखे और उनके शास्त्रास्त्रों में लैस सेनाओं का होना ही युद्ध में यूरपी शैली की सफलता का रहस्य सपझते थे। इस नयी शैली की मुख्व विशेषता ता, युद्ध के संचालन में एक याजनानुसार कार्य करना होती थी, इस रहस्य को वे तब न देख पाये

ये। नेतृत्व के विषय में, उनमें श्रीर उस युग की साधारण भारतीय जनता में, यह अन्धविश्वास गहरा बैठा हुश्रा था कि किसी राजवंशी या अभिजात कुल का होना नेतृत्व के लिए अनिवार्थ और एकमात्र आव-स्थक गुण है। किसी साधारण या गरीब कुल में जन्मा आदमी भी नेतृत्व या सैन्य-संचालन की योग्यता रख सकता है, यह बात लोगों को तब समक हो नहीं आती थी और इसका तो उन्हें कभी भान ही न हुआ था कि सेनापतित्व के लिए भी किसी शिद्धा या साधना-विशेष की जरूरत होती है। इसलिए संख्या में सिपाहियों की मात्रा अधिक रहने और उनमें से प्रत्येक के असाधारण देशभक्ति वीरता और आश्रर्यजनक साहस प्रदर्शन करने पर भी, संख्या में अपने से थोड़ी, पर सधे हुए अंगरेज सेनानायकों द्वारा संचालित दुश्मन की कीजों के आगं उन्हें प्रायः सब जगह अन्त में हारें खानो पड़ीं।

क्रान्तिकारी तब यदि इस तरह के अन्धिवश्वास में न फॅस, पहले से नेतृत्व की भी चिन्ता रखते, या विद्रोह करने के बाद अपने में से ही किसी योग्य नेता को जुन अपने-अपने इलाकों और मोरचों को रखा के लिए पूर्वनिर्धारित योजनाओं के साथ डट जाते, सबके सब उच्चकुर्लान नेतृत्व की तलाश में दिल्ली या कानपुर की तरफ न चल पहते और अपने जुने हुए सेनापितयों के नेतृत्व में संचालन का सारा अधिकार विश्वासपूर्वक सौंप उनके आदेशों पर विनय (डिसिप्लिन) में स्थित रहकर कार्य करने को उद्यत रहते तो निश्चय से उस युद्ध का परिणाम कुछ और ही निकलता।

तो भी क्रान्ति के नेता सच्चे हृदय से श्रापने देश की आजादी चाहते थे। बहादुरशाह ने जब यह श्रानुभव किया कि सिर्फ नेतृत्व की कमी से युद्ध की सफलता संदिग्ध होती जा रही है श्रीर नेतृत्व करने का सामर्थ्य उसमें नहीं है, तब उसने इसके लिए श्रापने साम्राज्य के पुराने सामन्त राजपूत राजाश्रों जोधपुर जयपुर उदयपुर बीकानेर आदि हो एक पत्र द्वारा उस युद्ध के लिए त्राहान करते हुए लिखा -

"मेरी यह तीव इच्छा है कि चाहे जो मूल्य देना पढ़े, फिरंगी को हर उपाय से, हिम्दुस्तान से भगा दिया गया देखूँ।...भारत स्वतन्त्र हो जाय। स्वाधीनता के इस क्रान्तियुद्ध (जिहाद) में विजयमाला तभी प्राप्त होगी जब कोई ऐसा व्यक्ति मैदान में आवे, जो राष्ट्र की विभिन्न शक्तियों को संघटित कर एक ओर लगा सके, सारे आन्दोलन का दायित्व और सञ्चालन सम्हाल ले, जो समूचे राष्ट्र के जनसाधारण का प्रतिनिधित्व करे। अंगरेजों के निकाले जाने के बाद अपने निजी लाभ के लिए शासन करने की इच्छा मेरी तिनक भी नहीं। यदि आप राजा लोग शत्रु को भगा देने के लिए अपनी तलवारें उठाकर आगे आने को तैयार हो तो मैं अपने तमाम शाही अख्त्यारात किसी ऐसे संव या पंचायत के हाथ में सौंप दूँगा, जो इस काम के लिए चुना जाय।" •

किन्तु राजपूर्तों का नैतिक बल प्रायः समाप्त था। राजपूर्ताने के एक भूतपूर्व एजेंट-जनरल सर हेनरी लारेन्स ने उनके विषय में १८५४ में ही लिखा था कि "वे एक अभीमचियों की जाति हैं। कर्नल टाड का चित्र उनकी आज की दशा पर एक व्यंग मात्र है। उनमें न सच है, न ईमानदारी और न कोई बहादुरी। हर राज का यही हाल है।" और दरअसल कर्नल टाड ने भी उनकी प्रशंसा के गीत इसलिए गाये थे कि अंगरेजों को उन्हें मराठों और मुसलमानों के विरुद्ध फोहना और अपने पद्म में लेना अभीष्ट था। अंगरेजों की उस खुशामद से फूल कर

<sup>\*</sup> श्रीविनायक दामोदर सावरकर द्वारा श्रपने ग्रन्थ "१८५७ का भारतीय स्वातन्त्र्य समर," (पूना, सं० २००३ वि०) में ३२२-२३ पर उद्धृत सर चार्लंस मेटकाफ कृत 'दि नेटिव नैरेटिव' पृ० २२६ पर दिये गये सम्राट के इस्ताब्रों समेत पत्र का श्रानुवाद।

राजपूतों का एक तरफ तो अपने को अत्यन्त अभिजात तथा अपने दूसरे देशवासियों को अपने मुकाबले में हेच समझने का पुराना रोग अब बहुत वढ़ चुका था। दूसरे, अन्दर ही अन्दर अपनी क्षीणता के कारण राजपूत राजा यह भी समझते थे, कि ग्रंगरेजों को ही वजह से उनकी वर्तमान पद प्रतिष्ठा बची थी, अन्यथा जनता और दूसरी उठती हुई शक्तियों ने उन्हें कब का उखाड़ फैंका होता; अतः वे ग्रंगरेजी राज को, बावजूद उससे मिली अनेक अयमाननाओं के, अब अपने लिए वरदान मानने लगे थे। फिर क्रान्तिकारियों का नेता या तो मुगल बादशाह था और या मराठा पेशवा। राजपूत राजाओं को कुछ ही समय पहले टाड जैसे श्रंगरेज गुक्ओं ने उन दोनों के खिलाफ पढ़ाया या, और मराठों के चंगुल से त्राण पाने को ही इन राजाओं ने ग्रंगरेज कम्पनी के ग्रंचल में मुंह खिपाये थे। टाड की शिक्षा का प्रभाव १८५७ तक काफी हो चुका था—वह बाद में बढ़ता ही गया, आज तक भी नहीं मिटा—अतः राजपूत राजाओं ने ग्रंगरेज मालिकों के प्रति वफादार बने रहना अपना परम कर्तव्य माना।

तो भी, जैसा कि कहा जा चुका है, राजस्थान की जनता में विद्रोहियों के प्रति काफी सहानुभूति थी। उदयपुर जयपुर जोधपुर के
बाजारों में श्रंगरेजों की तरफ मिलकर क्रान्ति के विषद्ध लड़ने वाले
हिन्दुस्तानियों को रोज सैकड़ों गालियां दी जातीं और लोग क्रान्ति की
सफलता के लिए रोज शुभकामनाएँ करते थे। अधिकांश लोग अपने
राजाओं के प्रति भक्ति रखने के कारण यद्यपि स्वयं खुलकर न उठे थे,
पर जब कभी उन्हें मौका मिला वे अपनी सहानुभूति उनके प्रति प्रकट
करने और अपना सिक्रय सहयोग उन्हें देने से कभी न चूके। नीमच
नसीराबाद की फौजो ने जाकर जब आगरा घेर लिया तो भरतपुर के
राजा ने अपनी सेना श्रंगरेजों की मदद के लिए उनके विषद्ध भेजी। पर
सैनिकॉ ने सफ उत्तर दिया कि "हम खुद विद्रोह न करेंगे, स्थोकि

त्मारे राजा का हुक्म नहीं हैं, पर अपने भाइयो पर गोली हर्गिज़ न चलायेंगे।" यही बरताव जोधपुर, जयपुर और उदयपुर आदि की सेनाओं ने भी अनेक बार दुहराया था।

# § ६. रानी लच्मीबाई श्रौर तांत्याटोपे का स्वाधीनता की ज्योति जागती रखने का श्रन्तिम प्रयास

मार्च १८५८ तक क्रान्ति के सभी मुख्य केन्द्र दिली कानपुर लखनऊ आदि बन गिर गये और अंगरेजो ने पंजाब और बनारस से बढ़कर समूचा गंगा जमना दोआब और अवध का पूरवी आंचल भी फिर से दबा लिया, तब क्रान्तिकारियों के दो दल बन गये। मुख्य दल नानासाहक पेशवा अजीमुल्ला और अवध की बेगम के नेतृत्व में छापामार युद्धों द्वारा अवध रहेलखण्ड में ग्रंगरेजों के पांव जमने न देने का जतन करता रहा। दूसरे दल ने नानासाहब के भाई रावसाहब बालासाहब को उसका प्रतिनिधि बना, तांत्यादों और रानी झांसी के नेतृत्व में जमना के दिवलन कालपी में अपना एक केन्द्र बना लिया था जहां से वह बुन्देलखण्ड राजस्थान और महाराष्ट्र तक युद्ध जारी रखने की चेष्टा कर रहा था।

श्रंगरेजों का नया सेनापित सर ह्यू रोज बम्बई से इस दूसरे दल के खिलाफ एक बड़ी सेना लेकर चला आ रहा था और इन्दौर के राजा ने अपनी प्रजा और सेना के साथ विश्वासघात कर किस तरह उसका साथ दिया था, सो कह चुके हैं। दिसम्बर १८५७ तक ह्यू रोज़ मऊ में ठहर अपनी सैनिक तैयारी करता रहा। भोपाल के नवाब और हैदरा-बाद के शासकों ने भी अपनी प्रजा के विषद्ध अगरेजों का साथ दिया और अपनी फौजें सर ह्यू की सहायता को भेज दीं। निजाम की गहारी से मद्रास की सेनाएँ भी उनसे आकर मिल गई। सर ह्यू ने अब अपनी सेना को दो भागों में बांटा; एक जबलपुर से बुन्देलखण्ड में बांदा के नवाब के, जो पेशवा बाजीराव १म के उसकी पासवान मस्तानी

बेगम से उत्पन्न लड़के का वंशधर था और पानीपत युद्ध से १८५७ तक किये गये प्रत्येक राष्ट्रीय संघर्ष में बराबर मराठों का साथ देता आया था, विरुद्ध भेजी गयी और दूसरी को अपने साथ ले कर वह चन्देरी के रास्ते विद्रोहियों के केन्द्र झांसी और कालपी की तरफ बढ़ा।

रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के चारों तरफ दूर दूर तक का प्रदेश उनाइ दिया था कि अंगरेजों को कहीं घास-दाना या आश्रय न मिल सके। पर गवालियर, इन्दौर ओरछा आदि के राजाओं की मदद से ह्यू रोज़ की सेना सब बाधाओं को पार करती झांसी आ पहुँची (२० मार्च १८५८)। रानी ने १०-१२ दिन तक बड़ी बीरता और साहस से झांसी की रक्षा की, पर एक देशद्रोही द्वारा किले का फाटक खोल दिया जाने पर ३ अप्रैंल १८५८ को नगर और दुर्ग पर अंगरेजों का अधिकार हो गया। रानी अपने चुने हुए कुछ साथियों समेत अपने दचक पुत्र को अपनी पीठ पर बांचे अंगरेजी छावनी के बीचोंबीच हो कर, निकल गयी। एक अंगरेज कर्नल ने कुछ घुड़सवार ले उसका पीछा करने का जतन किया। पर स्वयं रानी के हाथों घायल हो, उसे लौट जाना पड़ा। एक दिन और डेढ़ रात लगातार घोड़ का सफर करती हुई लक्ष्मीबाई झांसी से १०२ मील की दूरी पार कर कालगी पहुँची। उसकी यह यात्रा पूरी करा कर उसका विश्वस्त घोड़ा चल बसा। उघर बांदा का नवाब भी अपना प्रदेश गवाँ कर वहीं आ पहुँचा।

क्रान्तिकारी कालपी की रक्षा की तैयारी में लगे। पर सारी सेना का नेतृत्व कौन करे इस बीच में उनका पूरा डेढ़ महीना निकल गया। तांत्या और लक्ष्मीबाई सेना संचालन में सबसे कुशल साबित हो चुके थे पर तांत्या एक साधारण कुल का आदमी था और लक्ष्मी एक स्त्री, वह भी सिर्फ २२ साल की लड़की। अतः रावसाहब के पास इकट्ठे हुए दूसरे नवाब जागीदार राजपूत मराठा और पठान सरदार उनका कहना मानने को तैयार न थे। ऐसी दशा में पराजय निश्चित समझ तांत्या किसी दूसरे सुरक्षित कैन्द्र की तलाश में गुप्त रूप से गवालियर पहुँचा। जयाजी- राव शिन्दे अपने दीवान दिनकरराब के बहकाने में आ देशद्रोह कर रहा था, पर तांत्या ने सेना पुलिस राजकर्मचारियों और प्रजा के सभी मुख्य नेताओं को चुपचाप अपने पक्ष में कर लिया। कालपी की रक्षा रानी लक्ष्मीबाई बड़ी बीरता और तत्परता से करती रही। ह्यू राज़ ने डेढ़ महीने की तैयारी के बाद कालपी पर भी धावा किया। लक्ष्मी ने उसका जवाब दिया। पर सेना में अनुशासन की कभी और अंगरेजों के सचे हुए ऊट-रिसालों और तापत्वाने के आगे कालपी अधिक काल तक बचायी न जा सकी। कान्तिकारियों की महीनों से सञ्चित रसद युद्ध सामग्री और शस्त्रास्त्र बनाने के कारताने यंत्र आदि सब अंगरेजों के हाथ लगे (२४ मई १८५८)। पर कान्ति के नेता निकल आये।

इस लड़ाई में काम करने वाला ऊंट-रिसाला बीकानेर-जैसलमेर का था। इसने १८३८-४० की अफ़गानिस्तान चढ़ाई में भी भाग लिया था। १८५७-५८ की इनकी इस कारगुजारी के पुरस्कार रूप में कई भाटी सरदारों को बुन्देलखण्ड में जागीरें मिलीं।

अंगरेजों ने समझा था कि कालपी के पतन के बाद कम से कम जमना नर्मदा के बीच तो शान्ति स्थापित हो जायगी और वे सब छुट्टी मना सकेंगे। पर तांत्याटोपे के रावसाहब, और झांसी की रानी को ले कर गवालियर पर चढ़ जाने के समाचार उन्हें मिले। रावसाहब ने शिन्दे को पेशवा के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने पुराने सम्बन्धों की याद दिलाई, मित्रता का सन्देश मेजा और अपने पुराने मालिक के झड़े तले आने और उसका साथ दे महाराष्ट्र पर चढ़ाई कर उसे गुलामी के फन्दे से छुड़ाने के लिए निमंत्रित किया। जवाब में जियाजी और दिनकर राव सामने आये; पर लक्ष्मीबाई के पराक्रम के सामने उनकी एक न चली। तांत्या के जादू से उनकी सेना प्रजा और दरबारियों ने, पेशवा का प्रतिनिधि होने से रावसाहब का स्वागत किया। जियाजी राव और उसका वह दीवान भागकर आगरे अंगरेजों के पास चले गये।

तांत्याने अब रावासाहन को नाना साहन के अभाव में बाकायदा

पैश्वा पद पर अभिषिक्त कर सम्पूर्ण राजस्थान और महाराष्ट्र के पेशवा के पुराने जागीरदारों और सामन्तों को, उसके झण्डे तले आ कर, मातृ-भूमि को अंगरेजी गुलामी से छुटकारा कराने में मददगार बनने के लिए अपील की । रानी लक्ष्मीबाई इसके बाद तुरत युद्ध की तैयारी में लग जाने का आग्रह करती रही, पर रावसाहब ने अपने पेशवा बनने की ख्शियां मनाने में ही १६-१७ दिन जिता दिये। उधर सेनापति ह्य रोज ने देखा कि यदि थोड़े दिन भी क्रान्तिकारी गवालियर में जम गये. तो सारे राजस्थान और महाराष्ट्र में आग मुलग जायगी। अतः वह अपनी छुट्टी का कार्यक्रम रद्द कर तुरत कालवी से गवालियर चढ़ गया। नियाजीराव शिन्दे उसके साथ था । ह्यू रोज़ ने घोषणा की कि अंगरेज िसर्प शिन्दे को राज दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। गवालियर की राजभक्त प्रजा इससे संशय में पड़ गयी। विद्रोही दल में भी गड़बड़ी मर्ची और रावसाहब बांदा का नवाब आदि सब नेता घबरा गये। पर एक लक्ष्मी-बाई अविचल थी। उसने सबको धीरज बंधा किले के मुख्य पूरवी द्वार की रक्षा का भार अपने ऊपर लिया और सब लोगों को अपना अपना कर्तव्य पालन करने का आदेश दिया। सेनापित तांत्या मुरार की तरफ अंगरेजों का मुकाबला करने को भेजा गया। लक्ष्मी ने दो दिन तक अंगरेजी आक्रमण का मुकाबला बड़ी वीरता से किया। पहले दिन अंग-रेज सेनापति रिमथ को उसके असाधारण पराक्रम और रणकौशल के सामने पीछे हट जाना पड़ा। तन सर ह्या रोज स्वय अगले दिन उसके मकाबले पर आया।

बड़ी बिकट लड़ाई हुई। अंगरेजों की सधी सधाई सेना के सम्मुख क्रान्तिकारी टिक न सके। लक्ष्मीबाई की सारी सेना धीरे धीरे कट गई। अंगरेजों के बीकानेरी और ऊंट सवारों के दलों के सामने उसकी रक्षा की अन्तिम पंक्ति भी टूट गयी और लक्ष्मी अपने १४-१५ सवारों के साथ चारों तरफ शत्रु से धिर गयी। वह इनकी कतारें काट अपनी सेना के दूसरे पासे जाने लगी। अंगरेजों ने उसका पीछा किया। उसकी एक सखी मन्दार एक गोरे की गोली खा कर गिर गई, लक्ष्मी उसकी आवाज सुन पीछे मुडी और उस गोरे पर बिजली की तरह टूटी; उसे दो में काट फेंका। वह तब अकेली उनकी पांतों को बीच से चीरती हुई निकल गयी। पर आगे अचानक एक नाला था। लक्ष्मी के पास, राणा-प्रताप के चेतक की तरह, उस दिन कोई अपना घोड़ा न था। उसका प्यारा घोड़ा उसे झांसी से कालगी पहुँचा कर मर गया था और कालपी के बाद यहां तक वह जिस घोडे की पीठ पर चढ कर आयी थी, वह भी दुर्भाग्य से उस दिन सुबह कुछ थका सा होने से रानी एक नये घोड़े पर सवार थी। पर उसे शायद अपने सवार के प्रति उतनी ममता न थी। नाला पार करने के बजाय घोड़ा उसी के किनारे चकर काटने लगा, इतने में शत्रु ने लक्ष्मी को घेर लिया। वह अकेली उन अनेक सवारों से जूझने लगी। एक गोरे ने पीछे से अपनी तलवार का पूरा वार किया। लक्ष्मी का कपाल दायीं आंख तक कट गया और उसकी वह आंख लटकने लगी। दुसरा वार उसके वक्ष पर हुआ। पर लक्ष्मी ने गिरते गिरते आक्रमणकारी के टुकडे कर दिये। तब लक्ष्मी के घायल शरीर को उठाकर उसके एक अनुचर ने पास की एक झोपड़ी में पहुँचाया। झोंपड़ी के मालिक बाबा गंगाराम नै उसे ठण्डा जल पिलाया और बिस्तरे पर लिटा दिया। लक्ष्मी के प्राण मुख से निकले। उसकी चिता वहीं गंगाराम की झोंपड़ी के पास दरवाजे के सामने जलाई गर्या (१८ जून १८५८) 1

सेनापित तात्याटोपे रावसाहब नवाब बादा आदि क्रान्ति के नेताओं समेत गवालियर से भी बच कर निकल गया। उसका लक्ष अब राजस्थान के बनपर्वतों और दुर्गों के आश्रय ले वहां की अनेकों रियासतों में बेकाम पड़ी सेना को अपनी तरफ खींच और उन रियासतों के आर्थिक साधनों का, सदुपयोग कर आजादी की लड़ाई की ज्वाला को जहां तक बन पड़े जलती रखना और अवसर मिलते ही नर्मदा पार कर महाराष्ट्र में पहुँच, उसे ब्रिटिश आधिपत्य के विरुद्ध उठाना, और पेशवा के ध्वज के नीचे फिर से एकत्र करने का था। गवालियर से १९ जून को गायब हो वह २२ को एकाएक जावरा के पास प्रकट हुआ। अंगरेजी सेनाएँ राजस्थान में चारों तरफ उसका घेरा करने को तैनात थीं। अतः वहां अंगरेजों से हारने के बाद वह राजस्थान छोड़ वज में शुसा पर भरतपुर में भी अंगरेज छावनी पड़ी थीं, अतः फिर जयपुर की तरफ मुड़ गया। गवालियर की हारह जयपुर की भी जनता और राज दरबार की राजा के विरुद्ध विद्रोह कर, भीतर ही भीतर उसका स्वागत करने को तैयार थे। पर अंगरेजों के कान में इसकी भनक पड़ गयी और अंगरेजी सेना नासीराबाद से एकाएक जयपुर आ पहुँची। जयपुर के राजा ने संभवतः गुप्त रूप से चौथ के नाम पर कुछ धन राव साइब के पास भिजवाया।

तब तांत्या एकाएक टोंक पर जा धमका। नवाब किले में बन्द होकर बैठ गया, पर सेना और तोपलाना, जा उसके मुकाबले को भेजा गया, उसे तांत्या के चुम्बक ने अपनी तरफ खींच लिया। उन्हें साथ में ले तात्या चम्बल पार कर फिर दिक्लन जाने को इन्दरगढ़ की ओर बढ़ा, पर आगे चम्बल में जल का पूर या और बरसात खूब बरस रही थी। तात्या बून्दी की तरफ मुझा, बूंदी से उसने २ लाख रुपया चौथ मांगी, राजा और सरदारों ने कहलाया कि अंगरेज चकवर्ती हैं चौथ हमें उन्हें देनी पड़ती है तुम देश उनसे जीतो ता, तुम्हें चौथ दे देंगे। अन्त में दोनों दलों में लड़ाई हुई। बूंदी की मराठा फौज लड़ाई का छोटा सा नाटक कर तितर-बितर हो गयी। राजा भागा। क्रांतिकारियों ने नगर और महल पर कब्जा कर खज़ाने से चार-पांच लाख रुपया नकद तथा रसद शस्त्रास्त्र आदि ले राजा के शिश्च को गदी पर बिठा, बूंदी छोड़ दी। बहां से तांत्या जहाजपुर होता हुआ भीलवाड़ा आ कर ठहरा,

<sup>#</sup>दे॰ विष्णुभट्ट गोडरो कृत माशा प्रवास नामक मराठी प्रन्य का

(ता॰ ७ अगस्त १८५८)। नीमच का अंगरेज सेनाध्यक्ष कप्तान राबर्टस्, जिसे राणा ने १८५७ में अपने यहां शरण दी थीं, अब मैदान में आया, सहाड़े की तरफ से उसके भीलवाड़ा बढ़ने पर, तांत्या कोठार्या निकल गया और वहां से नायद्वारा में दर्शन करने पहुँचा ( १३ अगस्त )। उसी रोज आधी रात को नायद्वारा से दर्शन कर जब वह कोठार्या लौटा तो खबर मिली कि पीछा करने वाली अंगरेजी फौज भी वापस आ गयी हैं। तांत्या वहां से रातोंरात प्रयाण करना चाहता था, लेकिन सेना बेहद थकी थी, अतारश्वास्त को कोठार्या में उसका राबट्स से मुलाकात हुआ। सेना तितर बितर हो गयी और तोपें अंगरेजों के हाथ लगीं। पर तांत्या का मार्ग रोका न जा सका। अब तीन सेनापति प्रयत्न करने लगे कि वह मेवाड़ से चम्बल पार कर निकलने न पाये। पर तांत्या दो को छकता और एक को हराता हुआ रामपुरा से चम्बल पार कर एकाएक झालरापाटण जा पहुँचा। राजा अगरेज भक्त था, पर प्रजा और सेना तांत्या के चुम्बक से खिंची चली आयी, तब राजा को भी अपनी जान बचाने को १५ लाख रुपया और ३२ तोंपें दण्ड स्वरूप तात्यां को समर्पित करनी पड़ीं। वह खजाना उसने अपने सैनिकों में बाट उन्हें मन्त्र दिया-- "अब सीधे इन्दौर"; जहां की जनता सारी उसके पक्ष में थी और होलकर का कर्तव्य था कि अपने मालिक पेशवा की सहायता करे, चाहे दिल से, चाहे मजबूर हो कर।

अंगरेजी सेना बड़ी परेशानी से चारों तरफ दौड़ने लगी। छः सेना-पति इन्दौर की रक्षा और तांत्या को नर्मदा तट से दूर रखने का प्रयत्न

अमृतलाल नागर कृत 'मेरा प्रवास' नाम से हिन्दी अनुवाद, शारदा प्रकाशन बनारस सं २००५ वि०, पृ० १४२-१४४। अंगरेजों को सन्देह या कि बूंदी के राजा ने जान बूझ कर यह नाटक रचा था दर असल वह भीतर ही भीतर गदर वालों से मिला था।

करने छगे। तांत्या एकाएक राजगढ़ पहुँच गया। एक अंगरेजी सेना तन उसका मुकावला करने को बढ़ी, वह जब राजगढ़ के पहाड़ों पर एक तरफ से चढ़ कर ऊपर पहुँच रही थी तभी तात्या अपनी सेना समेत उसके पास से होकर नीचे उतर रहा था। पर अंगरेजी सैनिक थक कर चूर थे अतः उसे छोड़ने का साहस न कर सके। अगले रोज उन्होंने तांत्या को एक पड़ाव पर जा पकड़ा। तांत्या के पास तब ५ हजार सेना और ३२ तोपें थीं, उधर अंगरेजों की सेना में कुछ एक हजार सैनिक थे। टेकिन तांत्या के लिए अब एक एक आदमी का मूल्य था। वह यदि सारी की सारी अंगरेजी टुकड़ी काट डालता तोभी अंगरेजों का कुछ अधिक विगाइने वाला न था । दुसरी तरफ तांत्या का जो नुकसान होता वह कभी भरने वाला नहीं था। अतः तांत्या लोभ संवरण कर, तोंपें अंग-रेजों के लिए छोड़, मैदान से क्रमशः पीछे हटता हुआ वेतवा के जगलों में अन्तर्धान हो गया। उसका लक्ष अब नागपुर था। जंगल के परले छोर पर उसे चार नयी तोपें मिलीं। उसने शिन्दे के ईसागढ़ कस्बे पर, जो जिले का भी एक केन्द्र था, चढ़ाई कर बहुत सी रसद सामान और . रुपया पैसा छ्ट लिया। पर उसका लक्ष्य नर्मदा अब काफी दूर छूट चुका था। अगरेजों को चक्कर देने के लिए वह कुछ दूर उत्तर की तरफ लौट जाने का नाटक करता दिखायी दिया. मानों नर्मदा पार जाने का इरादा उसने अब छोड़ दिया हो। पीछा करने वाली अगरेजी सेनाएँ भी उत्तर आ गईं और ललितपुर के आस पास उसे घेर लेने का जतन करने लगी। तब तांत्या सहसा उनका घेरा तोड़ दक्खिन झपटा और राजगढ़ में एक अंगरेजी सेना को परास्त कर होशंगाबाद के पास, एका-एक नर्मदा पार हो गया। उसके इस अद्भुत रण कौशल को देख तब तब दनियां भर के सेनापतियों और युद्ध विशारदों ने दांतों तले अंगुली दबाई।

तांत्या नागपुर जा पहुँचा । उसे आशा थी कि महाराष्ट्र, पेशवा का झण्डा देखते ही, समूचा उठ खड़ा होगा । यदि वह कुछ समय पहले

पहुँचता तो शायद उसका कुछ स्वागत होता भी, अब तो वहां श्मशान की शान्ति हो चुकी थी, क्रान्ति की सब सुरगें अंगरेजो ने अलग अलग करके फोड़ दी थीं। अतः पेशवा के प्रतिनिधि और सेनापित के पहुँच ने पर भी वहां कोई हलचल दिखायी न दी। मराठा सरदार बिलकुल बरफ की तरह ठण्डे पड़े थे; उसी दशा में वे लोग अपने महान् नेताओं की हलचलों को देखते भर रहे। तांत्या और रावसाहब पेशवा दोनों तब निराश हो कर वापस राजस्थान के ही जंगलों और बीहड़ पर्वतों की शरण लेने को लौट पड़े, जहां और कुछ नहीं तो जनता तो उनसे सहान् नुभूति दिखाती थी और छोटे छोटे राज्यों और जागीरदारों से सेना और शास्त्रास्त्र सामग्री की मदद भी आसानी से मिल जाती थी। वे अब जहां तक बन पड़े आजादी की मशाल जलाये रखने का निश्चय किये थे।

तांत्या ने नागपुर से नर्मदा के बांये बांगे दूर तक जा कर एकाएक उसे फिर से लांघ बहाँदा पहुँचने की कोशिश की। पर एक अंगरेज सेना से उसे हारना पड़ा और उस मराठा रियासत में भी वह न पुस सका। तब वह बागड़ के रास्ते राजस्थान लांट आया। उसका लक्ष्य अबके उदयपुर था। पर चारों ओर से अगरेजी सेनाएँ मेवाड़ बागड़ के जगलों में उसका शिकार खेलने को थिर आयीं। बांदा के नवाब ने जो अब तक बरावर उसके साथ था, थक आत्म समर्पण कर दिया।

तभी अवध से मुगल शाहजादा फीरोज एक मैनिक टुकड़ी और शिन्दे के एक विद्रोही राजपूत सरदार मानसिंह को साथ ले कर तांत्या की सहायता को राजस्थान आ रहा था। बागड़ से निकल तांत्या उससे मिलने इन्द्रगढ़ (बून्दी के पूर्व) गया। पर अंगरेजी सेनाओं के वहां भी घेरा डाल देने पर वह उन्हें चकमा दे फीरोज समेत देवास निकल आया। वहां शत्रु ने तांत्या फीरोज और रावसाहब को पेशवा को पूरी तरह घेर लिया। वे उनके शिविर के भीतर जा पहुँचे। पर कान्ति के तीनों नेता आश्चर्य जनक ढंग से निकल भागे। अंगरेजों ने अबके उन्हें सीकर में जा घेरा। एक संघर्ष में सेनापित होम्स ने उनकी

रही सद्दी शक्ति भी नष्ट कर दी। रावसाहत्र पेशवा और तांत्या तत्र कुछ निश्चय कर अपने साथियों से अलग हुए।

तांत्या सीकर से अपने विद्रोही जा कर्या सरदार मानसिंह के पास जो तब पैरोन के जंगलों में छिपा था, रहने की चला गया। लेकिन मानसिंह भी अब अंगरेजों से क्षमा पाने का कोई उपाय दूं द रहा था। उसने गुप चुप तांत्या के अपने यहां पहुँचने की खबर अंगरेजों को देदी। तात्या से उसने अपने अंगरेजों से क्षमा पा जाने की बात भी कही। तांत्या ने पूछा तुम्हें यदि मेरे रहने से खतरा हो तो मैं चला जाऊँ, पर उसने कहा नहीं, इसकी बरूरत नहीं, तुम मेरे आदमी द्वारा बताये स्थान पर छिपे रहा, मैं तीन दिन में अगरेज छावनी से सब स्थिर करके अवश्य लौट आऊँगा। उसके बाद जैसा भी होगा देखेंगे। पर अंगरेजी छावनी से वह अंगरेज सैनिकों का एक दस्ता अपने साथ परीन के जंगल में लिवाता लाया और आधी रात को जब आजादी का वह शेर उस पर भरोसा कर, उसके आदमी के बताये स्थान पर आश्वस्त भाव से सा रहा था, उसने उने इन शिकारियों के पिंजरे में पंसा दिया। इस घृणित नरविक्रय का इनाम अगरेजों ने मानसिंह को नरवर की जागीर शिन्दे से वापस दिलायी।

तांत्या पैरोन के जंगल से पकड़ कर सीप्री ले जाया गया। अंगरेजों ने न्याय का ढोग रच उसे फांसी की सजा सुनायी। तांत्या ने उनके उस नाटक में भाग लेने से शुरू में ही इनकार कर दिया। उसने कहा "मैं अंगरेजों के विरुद्ध लड़ा हूँ और जानता हूँ कि मुझे मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तुम्हारे न्याय विचार से मुझे कोई वास्ता नहीं। "मैं पेशवा नानासाहब का सेवक हूँ। मैंने जो कुछ किया अपने स्वामी की आज्ञा से।" 'प्रत्यक्ष युद्ध के अतिरिक्त किसी आदमी की हत्या मैंने नहीं की, न किसी को कूरता से फांसी दी; बस, तुम्हारी न्याय समिति के कार्य से मुझे कोई दिलचसी नहीं।"

१८ अप्रैल १८६० को जब उसे फांसी के खंभे पर ले जाया गया तो

उसने बड़ी शान्ति और शान के साथ वह अन्तिम यात्रा की; विधिक को उसने अपने हाथ न बांधने दिये, उसे एक ओर हटा फन्दा स्वयं गले में कसा और शान्ति के साथ फांसी पर स्वयं ही झूल गया।

लोगों पर रौब गांठने की गरज से अंगरेज उसकी लाश वहीं लट-कती छोड़ चले गये, तब आस पास की सैकड़ों जनता ने आ कर उस वीर की लाश के अन्तिम दर्शन किये, और अपने उस महान नेता के चरणों में श्रद्धांजली अर्पित की। भीड़ को चीर कर अनेक गोरे भी धहां पहुँचे और उसके सिर के बालों के गुच्छों के लिए आपस में ठेला ठेली करते रहे।

रावसाहब पेशवा और शाहजादा फीरोज इसके बाद भी एक महीने तक राजस्थान में रह संघर्ष चलाते रहे। रावसाहब अन्त में तीन वर्ष बाद एक संन्यासी के वेश में कानपुर में पकड़ा और फांसी चढ़ा दिया गया; शाहजादा फीरोज भारत से निकल गया।

### § ७. गुलामी की पिनक

१८५७ का स्वाधीनता युद्ध इस प्रकार असफल रहा। अंगरेजों ने भारत के बादशाह बहादुरशाह को, जिसने देश के सच्चे सम्राट होने के नाते उस युद्ध में अपनी जनता की मांग पर उसका नेतृत्व करने का साहस किया था, गद्दी से हटा भारतीयों के अपने राज्य का वह अन्तिम चिह्न भी मिटा दिया और देश का शासन अब सीधा ब्रिटिश ताज द्वारा अपने अधिकार में ले लेने की घोषणा की। अंगरेजों के दुकड़ों पर पलने वाले भारत के राष्ट्रीयता भ्रष्ट लोगों ने, जो प्रायः अंगरेजी पढ़े लिखे. स्रंगरेजों के अमले मुनीम गुमाश्ते या निहित स्वार्थों वाले उच्च वर्गों में से थे और अपने स्वार्थों को बचाने के लिए जनता की स्पष्टमांग के बाव-

जूद गुप्त या प्रकट रूप से अंगरेजों का साथ देते रहे थे, अब जनता में यह भ्रम फैलाना भी आरम्भ किया कि कम्पनी का अन्यायी शासन हट जाने और अंगरेज महारानी का सीधा शासन स्थापित हो जाने से भारत में अब रामराज आ गया। इस प्रकार जनता की प्रबुद्ध राष्ट्रीय चेतना और विदेशी शासन के विरुद्ध जगी भावनाओं का राजभिक्त के इस आभास और भावी ब्रिटिश सुशासन के वायदों की अफीम देकर सुला देने का जतन किया गया। राजस्थान के राज्यों के सभी शासकों ने इस आत्म प्रवंचना द्वारा काम चलाया।

यदि देखा जाय तो इस युद्ध की विफलता का दायित्व मुख्य रूप से इन राजा महाराजाओं और राजत्थानी उच्च शासक वर्ग के ही मत्ये था. जिन्हें यहां की जनता ने राष्ट्रीय नेताओं के रूप में आगे बढाया था. और जिनकी ईमानदारी आत्मबलिदान की भावना और नेतृत्व शक्ति पर विश्वास कर उसने अपने सारे राजनीतिक और आर्थिक साधनों और अधिकारों को एक पवित्र थाती के रूप में उन्हें सौंप दिया था: और जिनका अनुगमन करने की वह आदी हो चुकी थी। किन्तु नागभट, बापा, हम्मीर, प्रताप, चूण्डा, बीका, चन्द्रसिंह, राजसिंह, दुर्गादास, सवाई जयसिंह, महादजी, मल्हार, अहल्याबाई और जसवन्तराव जैसे नेताओं की परम्परा अब समाप्त हो चुकी थी. जो स्वयं आगे बढकर जनता को स्वाधीनता संघर्षों के लिए नेतत्व दिया करते थे। उनके वंशधरों ने अब इसके विपरीत स्वयं गुलामी की राह पकड़ी थी और जनता जब अपनी आजादी के लिए स्वयं जीवन मरण का सघर्ष करने को प्रस्तुत थी और उन्हें नेतृत्व करने को बुला रही थी तब उन्होंने न सिर्फ आगे बढ़ने का साइस न किया. बल्कि जनता से विश्वासघात कर उसके द्वारा सौंपे गये विशेषाधिकारों तथा देश के तमाम राजनीतिक आर्थिक साधनों की निय-न्त्रणा की थाती को अपनी बपौती बना हड़प जाने के लिए देश के शुन्न से हाथ मिलाया।

राजस्थान का राजकीय इतिहास इस प्रकार अब, समाप्त हुआ। राजा महाराजा नाम को बने रहे, पर अब राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के प्रतीक या भारत के किसी राष्ट्रीय साम्राज्य के अंग या स्तम्भ बन कर नहीं प्रत्युत विदेशों के हाथ में कठपुतली बनकर, उसके उपग्रहों के रूप में। राजस्थान के राजवंशों के इतिहास में इसके बाद जो कुछ भी घटित हुआ। उसे हम गुलामी की पिनक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कह सकते।

१८५७ का स्वाधीनता युद्ध सफल न हुआ, तो भी अंगरेजों को उसके कारण कुछ समय के लिये भारतीयों के साथ अपना बरताव बदलना पड़ा। उन्होंने देखा देसी राज्यों को उखाड़ने पर जनता की राष्ट्रीय भावना जगती है, जिसके उठाने का सारा वेग उन्हें स्वयं सीधे झेलना पड़ता है, किन्तु उन्हें बनाये रक्खें तो जनता की उठती हुई राष्ट्रीयता के मुकाबले में वे ढाल का काम बख्बी देते हैं। अतः राजाओं को, उनके परम्परागत राजकीय विशेषाधिकारों और सम्मान को उनके व्यक्ति या परिवार के अधिकारों के रूप में सीमित कर स्थिर रूप से बनाये रखने का, आश्वासन ब्रिटिश शासकों की तरफ से दिया गया।

स्वाधीनता युद्ध के समय जिन लोगों ने देश के साथ गहारी कर अगरेजों का साथ विशेष रूप से दिया था, उन्हें अगरेजों ने नयी जागीरें जमीदारियां आदि भी इनाम में दीं। राजस्थानी क्षेत्र में उत्तरी मेवात (अहीरवाटी) में झञ्झर का नवाब, १८०४-५ में मराठों के विरुद्ध उससे मिली सहायता के पुरस्कार रूप में, अंगरेजों द्वारा ही बनाया गया था। १८५७ में उसने राष्ट्रीयविद्रोहवादियों का साथ दिया, अतः उसकी रियासत अब जब्त की गयी और उसके अनेक अश नवाब के गहारी करने वाले नौकरों में बांट, पटौदी दुजान फरीदकोट लोहारू आदि की नयी रियासतें भी खड़ी की गयीं। शेष अनेक बड़े ग्रंश अंगरेज भक्त सिक्ख रियासतों में बांट दिये गये।

गवालियर राज्य को क्रान्ति युद्ध में योग देने से विरत रखने में

वहां के दीवान देशद्रोही दिनकरराव उर्फ मामासाहब का हाथ विशेष रूप से था, जिसे १८४३ में गवालियर के स्वाधीनता प्रेमी सरदारों और सेना की शक्ति तोड़ने के बाद, १८५२ से अंगरेजों ने फिर वहां का दीवान बनवा दिया था। उसका सम्मान अब रायबहादुरी और सर के खिताब देकर और अधिक बढाया गया। शिन्दे राजा की, मालूम होता है अंगरेजों के दिनकर राव की पीठ पर होने से. उसके आगे अब कुछ न चलती थी। गवालियर की जनता सरदार और दरबारी, जो स्वाघीनता युद्ध में जनता का साथ देने के पश्चपाती थे, उससे मन ही मन कुढ़ते थे। उन्होंने महाराजा को समझाया कि दिनकर राव ने स्वाधीनता युद्ध के समय अंगरेजों का साथ देने की सलाइ उसे इसलिए दी थी कि जिससे उनके बल पर वह रियासत में अपना प्रभाव और नियन्त्रण **अधिक** बढा सके और राजकाज सब अपने हाथ में बनाये रह सके। जयाजीराव शिन्दे ने उस पर कोई दोषारोपण कर संक्षिप्त सा एक मामला चला उसे अपनी सेवा से पृथक कर, राज से भी निकाल दिया। शिन्दे जैसे प्रबल राजा को इसके लिए कुछ स्पष्ट कहने की हिम्मत अंगरेजों को न हुई; क्योंकि विद्रोह का असर अभी देश से पूरी तरह गया न था; विद्रोहियों के नेता नाना साहब बालासाहब रावसाहब और शाहजादा फीरोज अभी छुटे घूम रहे थे; शिन्दे, जिसकी शक्ति और प्रभाव काफी था, कहीं अब भी उठ खड़ा होता तो क्रान्ति फिर भड़क सकती थी। किन्तु सर दिनकर राव को उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, वायसराय (लाड केनिंग) की शासन समिति का सदस्य बना लिया (१८६१)। राजपूत राजाओं के प्रतिनिधि रूप में बाद में जयपुर का राजा भी उसमें सम्मिलित किया गया (१८७०)।

गवालियर की तरह दूसरे राज्यों के भी अनेक प्रधान और उच्च राज्य कर्मचारी अंगरेजों के खरीदे हुए थे, जिन्होंने उस संकट के समय राजाओं का रुख अंगरेजों के प्रति ठीक रखने और उनसे अंगरेजों को सैनिक सहायता दिलाने का भी जतन किया था। अंगरेज राज्याधिकारियों में उनका प्रभाव और मान बढता देख, राजा उनसे असूया करने लगेथे । फलतः मेवाइ मारवाइ और अलवर आदि राजस्थान की राजधानियों में राजाओं द्वारा अपने अनेक दीवानों उच्च राजकर्मचारियों को, बाव-जूद अंगरेज अधिकारियों द्वारा उसका तीव विरोध करने के भी. अपनी सेवा से पृथक करने आदि की अनेक घटनाएँ घटीं जिनमें अनेक बार उन पर प्रत्यक्ष रीति से अविचार भी किये गये। मेवाड में महता शेर-सिंह इसी प्रकार मेवाड के प्रधान की हैसियत से सेना दे कर नीमच की तरफ मेजा गया था. नीमच और पास पड़ोस के इलाके में शांति कायम करने में उसने बड़ी तत्ररता से काम किया था। किन्तु महाराणा उससे प्रसन्न न था. अंगरेज रेजीडेन्ट और एजेन्ट गवर्नर जनरल खुद खास इसी के लिए उदयपुर महाराणा से आ कर मिला, तिसपर भी जब महा-राणा सरूपसिंह ने शेरसिंह का कोई लिहाज न किया तो अंगरेज अधि-कारी उससे इतना रूठे कि सत्तावन के उस संकट के समय अंगरेबों का साथ देने के लिए दूसरी रियासतों की तरह मेवाड़ को भी मिलने वाली जमीन जायदाद आदि की सब भेंट रोक दी गयी, मेवाइ को सिवाय शाब्दिक तारीफ से कोई इनाम नहीं दिया गया।

राजाओं की शक्त कमजोर करने के लिए जनता शासक वर्ग और राजाओं में आगे कभी आपसी मेल या एकता न हो और अनभीष्ट लोगों के हाथों में शक्ति न जाने पाये इसका ध्यान अंगरेज अब और भी विशेष रूप से रखने लगे। इसके लिए उन्होंने राज्यों के वंशानुगत राजभक्त प्रधानों और मुत्सदी वर्गों की नियुक्ति को अनुत्साहित करने और जहां तक हो सके बाहर के अपने ऐसे विश्वस्त लोगों को ही वहां के प्रधान दीवान और दूसरे उच्चपदों पर नियत कराने की नीति अपनायी, जिन पर ब्रिटिश प्रजाजन होने से राजाओं का कोप काम न कर सकता और जिनका रियासत में सिवाय अपनी नौकरी की तनखा पाने के राजा या

छेखन (टेलिग्राफी) या तार यन्त्र का आविष्कार हो चुका था। अंग-रेजों ने देश को अपने नियन्त्रण में रखने के लिए भारत भर को अब तार और लोहे के डण्डों से जकड़ देने की योजना बनाई। १८७६-८१ तक राजस्थान में भी लोहे की पटड़ी बिछा दी गयी। अनेक राज्यों से जमीन इसके लिए मुफ्त ली गयी, कुछ ने मुआवजा भी ठहराया।

रेलपथों के बन जाने से जहां आने जाने के साधन सुधर कर •यापार ध्यवसाय को मात्रा में वृद्धि हुई, वहां आवागमन के, पुराने साधन मुह-य्या करने वाले बाळदी गाडं. स्ये वणजारे रहबारी ( ऊँट पालने वाले ) आदि लाखों लोगों की रोजी नष्ट भी हो गई और वे अब से रोजगार-हीन फिरन्दरों या आवारागिर्द जमातों का जीवन विताने लगे। अजमेर पाली सोजत जयपुर वैराट खण्डेला आदि राजस्थान की दर्जनों समृद्ध बस्तियों में जो बड़े बड़े सेठ साहुकार माल भेजने लंजाने तथा थोक खरीद-फरोख्त ब्यापार से लाभ उठाकर काफी धनी और समृद्ध बने हुए थे. अब आवागमन के साधनों का लाभ अंगरेजी रेल कम्पनियों के मालिकों की जेन में पहुँचना गुरू हो जाने से दीवालिये होते गये, बस्तियां उजड़ती चली गयीं और प्रान्त में पूंजी लगाने के दूसरे कोई नये अवसर उनके स्थान में न खुलने से वह धीरे धीरे यहां से गायब होने लगी। विदेशी माल की आमद बाजारों में बढ़ गयी, जिससे राजस्थान के दूसरे स्थानीय घन्धों, शिल्प-व्यवसायों, का भी ध्वंस हो गया और आर्थिक जीवन का सारा सन्तुलन बिगड़ जाने से जनता की क्रय शक्ति कम हो गयी। देसावरी सामान खरीदने के लिए अन्न आदि कृषिजन्य पदार्थी। का निर्यात बढ़ा, जिससे लोगों का खाद्य सञ्चय क्षीण पड़ गया और जब कभी थोड़ी सी वर्षा की खींच या अनाष्ट्रष्टि हुई भीषण दुर्भिक्षों के नजारे देखने में आने लगे। रेलगाड़ी बनजाने से अनाज बाहर से पहुँच सकते में स्विधा होने पर भी लोगों की कय शक्ति कमजार होने से उसका पूरा लाभ न मिल सका और लोग लालों की संख्या में भूलों

मरने लगे। जनता की बेकारी और बेबसी बढ़ी, जिससे नैतिकता का मानदण्ड भी नीचा गिरा और राजस्थानी नस्ल का हास बड़ी तेजी से होने लगा।

नमक बनाने के शिल्प और व्यवसाय का हास तो राजस्थान में जैसा कि हम ऊपर कह आये हैं अंगरेजी राज की स्थापना के बाद से ही आरम्भ हो गया था, पर उसके उत्पादन पर अंगरेज तब अपना सीधा अधिकार न कर सके थे। १८७४ में उन्होंने राजाओं को उनके राज में नमक बनाना बन्द करने से होने वाली अमदनी की घटी का कुछ मुआनबजा देना तय कर, उस शिल्प पर अपना पूरा एकाधिकार कर लिया। सांभर और पञ्चभद्रा आदि नमक के कुछ आकरों को छोड़ प्राय: सब जगह यह शिल्प कानून द्वारा बन्द कर दिया गया, और उन स्थानों पर भी अगरेजी ठीकेदारों को छोड़ कोई व्यक्ति नमक बना या उसका व्यापार न कर सकता था। इससे उस व्यवसाय में लगे लाखों अमिक कारीगर और व्यवसायी भी अब वेकार हो गये।

पुराने समय राजस्थान की हर बोली के क्षेत्र में अपना एक राज होने से राज काज की भाषा भी वही रहती और शिक्षा का माध्यम भी

# स्व॰ पं॰ गो॰ ही॰ रा ओझा प्रायः कहा करते ये कि १८८८ में जब वे पहले पहल उदयपुर आये तब से १९४० तक ही वहां के राजपूरों और दूसरे लोगों की शकल सूरत और शारीरिक गठन में इतना फरश पड़ गया कि आज के मेवाड़ियों को देखकर कहाना भी नहीं की जा सकती कि वे ४२ वरस पुरानी वहां की उसी नस्ल के वशघर हैं। १९४० के मेवाड़ियों को देखकर तो कोई यह भी न मान सकता कि इन्हों के पूर्वजों ने कई पीढ़ियों तक तुकीं आदि के विषद्ध स्वावानता के वैधे विकट युद्ध लड़ें होंगे। बनती, तब शिक्षा का प्रबन्ध पंचायतों द्वारा आसानी से गांव में ही हो जाता, अतः अशिक्षितों का प्रश्न तब यहां हतना न था। पर अब जो "पढ़े लिखे" राज्याधिकारी शासन सुधार के नाम पर सरकार द्वारा नियत किये जा कर यहां आने लगे वे प्रायः बाहरी लोग होते जो राज काज, जनता की भाषा को छोड़, फारसी उर्दू या अंगरेजी में चलाते; शिक्षा का माध्यम भी उर्दू अंगरेजी बना दिया गया। फलतः सिर्फ अपनी बोली में बोलना जानने सोचने वाली अधिकांश जनता अब अशिक्षित करार दी गयी। इससे अशिक्षितों की संख्या बहुत बढ़ गयी और राजस्थान की वे सब बोलियां, जो इससे पहले काफी पृष्ट साहित्य स्वजन और विचार प्रकाशन की क्षमता और प्रवृत्ति दिखाती रही थीं, अब सिर्फ बोलचाल की गंवारू बोलियां बन गयीं। उनमें नये ज्ञान या विचारों की हवा और खाद पानी पहुँचना बन्द हो जाने से उनका उपजाऊपन नष्ट हो गया, जनता धीरे धीरे बिलकुल असंस्कृत हो गई और उत्तरोत्तर अज्ञान के अन्धकार में दकेली जाती रहीं।

किन्तु'राजस्थान की जनता ने ये सभी परिवर्तन बिना किसी विरोध के चुपचाप सह लिये हों ऐसा नहीं। वह सदा से अपने आदिमयों द्वारा अपनी परम्परा से शासित होने की ही अम्यस्त थी। अंगरेजों द्वारा भेजे गये बाहरी आदिमयों की शासकों के रूप में नियुक्ति और परम्परा गत कानूनों में उनके हस्तक्षेप का उसने आरम्भ से कड़ा प्रतिवाद किया। मेवाइ में, राणा सरूपसिंह के देहान्त के बाद (१८६१) उसके उत्तराधिकारी शंभूसिंह की नाबालगी के समय, अंगरेज रेजिडेण्ट ने पञ्च-सरदारी (regency council) को तोड़ शासनाधिकार अपने हाथ में करने का जतन किया और नये ढंग की अंगरेजी कचहरी कायम कर कुछ नये कानून लागू करने चाहे, मेवाइ की जनता उसपर विगड़ उठी। उदयपुर में व्यापक हड़ताल की गई और और मेवाइ की जनपञ्चायत के सुखिया (नगर सेठ) चम्पालाल के नेतृत्व में लोग विरोध प्रदर्शन के

लिए रेजीडेण्ट पर चढ़ गये, जिन्हें सेना की मदद से बड़ी किटनाई से इटाया गया। पर अन्त में रेजीडेण्ट को जनता के पञ्चों से समझौता करना पड़ा। मेवाड़ की तरह जयपुर जोधपुर आदि दूसरे राजस्थानी राज्यों में भी इस प्रकार की अनेक घटनाएँ घटीं। १८७० में अलवर की अधिकांश जनता और सरदार राजा के निरंकुश बरताव के विरुद्ध शस्त्र उठ खड़े हुए, जिन्हें लार्ड मेयो ने अंगरेजी सेना भिजवा कर दबाया और बचाव करने का जतन किया।

पुराने जमाने में राजा सरदारों की शक्ति अपनी जनता से आती यी अतः राजा आदि की स्वेच्छा-चारिता पर जन मत का अंकुश रहता और राजाओं या सरदारों जागीरदारों आदि को जनता को सुख सुविधाएँ और अभिमत का ध्यान मजबूरन रखना पड़ता था। पर अब राजा-प्रजा के बीच तीसरी अंगरेजों की बाहरी शक्ति के उतर आने से उनका वह परस्रर का पासंग बिगड़ गया। अंगरेजों द्वारा बाहरी और भीतरी दोनों खतरों से उन्हें बचा लेने और जहां तक वे उनके प्रति वफा-दार रहते, उनका अस्तित्व सदा बनाये रखने का आश्वासन पा जाने से अब वे अधिकाधिक निरंकुश और स्वेच्छाचारी होते गये। जनता भी अशिक्षित अज्ञ और असंगठित होती गई, शासन तन्त्र की शक्त सूरत बाहर से न बदर्ला इससे उनकी परम्परागत राजभिक्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से कोई व्यवधान अधिक उपस्थित भी न हुआ, अतः वह अपनी दिन प्रतिदिन गिरती दशा और उसके कारणों को ठीक से समझ भी न सर्का। फलतः उसकी स्वाभाविक राजनीतिक चेतना धीरे धीरे प्रसुप्त हो और मन्द पड़ती चली गयी।

#### §¤, राजस्थानी इतिहास द्वारा भारत में नवचेतना का उदय

भारत की आत्मा १८५७ के पराभव के बाद कुछ समय के लिए बिलकुल अभिभूत सा प्रतीत होने लगी। ग्रांगरेजी शस्त्रों की वरिष्ठता अन्तिम रूप से सिद्ध हो जाने से भारतवासियों का राष्ट्रीय आत्म विश्वास श्रीण पड़ गया। विजेता की भाषा, धर्म, वेश-भूषा, सामाजिक रीति-रवाज, विचार वाङ्मय और इतिहास में रुचि और आकर्षण अनुभव किया जाने लगा। राष्ट्रीय इतिहास का कोई अपना सुस्पष्ट रूप तब खोगों के सामने न था। अंगरेजों से ठीक पहले भारतीयों का जो अपना शासक वर्ग था उसमें अधिकतर या ता मुसलमान (मुगल) थे या मराठे, जिन्हें दोनों को अंगरेज अपना शत्रु मानते थे। मुसलमानों की मूल प्रेरणा विदेशी और विधर्मी होने से अधिकांश भारतीय जनता (हिन्दुओं) की दृष्टि में वे अब भी विदेशी ही थे और मराठों को निरा आततायी छुटेरों की जमात कहना अंगरेजी रिवाज था; अतः

<sup>•</sup> मराठों के विरुद्ध प्रचार करने में अंगरेज तब कितने तत्यर रहते इसका एक नमूना स्व० पं० गौ० ही० ओझा प्रायः सुनाया करते ये। उन्होंने अपने 'राजपूताना का इतिहास' में किसी दूसरे प्रसंग में उसे दिया भी है। जोधपुर के कविराजा मुरारदान ने ओझाजी को सुनाया था कि किस तरह मारवाइ का एक अंगरेज रेजीडेंट दीरे के समय गांव गांव घूम कर किसानों की सभा करता और मराठों के अत्याचार लूटपाट आदि का बयान कर उन्हें अंगरेजी अमल से लाभ कानून और सुल शान्ति की व्यवस्था का बलान सुनाता फिरता था। एक बार किसी गांव से एक जाट किसान ने उसका भाषण सुन खड़े होकर जवाब दिया कि ठीक है साहब माना कि अंगरेजी राज में बड़ी शान्ति और व्यवस्था है, मराठे अकसर आकर लूटते थे, पर उससे हम किसानों को तो कोई नुकसान न था। छटते तो गांव के बनिये महाजन या जमी-दार जागीरदार आदि मालदार लोग, किसानों और गरीबों को तो उसमें लाभ ही होता महाजनों के कागज पानड़े खाता बही नष्ट हो जाने

भारतीयों के पास यूरप के मुकाबले में अपना अतीत कह गौरव करने की और जातीय रूप में पाँव टिका और भाषा ऊँचा कर खड़ा होने को अपने हितहास के नाम पर तब कुछ भी न बचा था। अंगरेजी शिद्धा से प्रभावित पढ़ें-लिखों या अंगरेजों के उपजीवी अनुचरों और देश-द्रोहियों का जो वर्ग अंगरेजों की जीत के बदौलत समाज में ऊपर आया वह तो क्रान्ति के वीर नेताओं और देशमक्तों को अंगरेजों के ही सुंर में सुर मिलाकर निर्लं ज्जतापूर्वक बुरा-भला कहने में भी न हिचकता और अंगरेजी राज को वह भारत के लिए वरदान कह जनता में मितिविभ्रम ही पैदा कर रहा था।

किन्तु राजस्थान में जहाँ श्रिधिकांश जना। श्रपने परम्परागत राजवंशों के ही शासन में थी, जनता में श्रपने पुराने इतिइत श्रौर स्वाधीनता-संवधों में श्रपने पुरस्ताश्रों द्वारा किये गये गौरवपूर्ण कृत्यों की स्मृतियाँ जीवित थीं। बल्कि मुगल जमाने में वह स्वाधीनता संडित हो जाने पर 'वगड्यो ठाकुर पुरवलांरीज गावे' ( विगवा ठाकुर पुरखों की ही गाता है) इस राजस्थानी कहावत के श्रमुक्तार, श्रपने पुरखों का कीर्तन-स्मरण मानो राजस्थानी चरित्र की एक कमजोरी बन चुका था। कर्नल जेम्स टाड ने उसी का लाम उठा उन्हें मोहा श्रौर मराठों मुसलमानों से श्रलग कर अपने फंद में फँसाया था। राजस्थानी वीर-चरित्रों का वर्णन उसने श्रपने प्रन्थ "राजस्थान की बीती बातें और पुरानी ख्यातें" ( ऐनल्स ऐंड ऐंटिक्चिटीज़ श्राफ राजस्थान) में बढ़ी चटकीली भाषा में किया था। पर साथ ही उसने पुराने विदेशी श्राकान्ताश्रों के खिलाफ राजस्थानी वीर पुरुषों के उन संघषों को ईसाई

से कर्जदारी से राइत मिलती। किन्तु स्रंगरेजी राज में कचहरियों के पेचीदा कातून कायदों से तो महाजनों जागीरदारों की ही चौंती है। किसान की तो स्रज पीढ़ियों तक ज्याज दर ज्याज कर्जा चुकाते कमर दूरी जाती है।

श्राध्याय ७

क्रेसेडों की भाँति हिन्दुत्रों द्वारा मुसलामानों के विषद्ध निरन्तर लाके गये धर्मसुद्धों का बाना पहना कर हमारे देशा में हिन्दू-मुस्लिम सांप्रदायिक विद्वेष के विषवृद्ध की जा भी गहरी जमा दी थीं। कर्नला टाड का अन्य प्रकाशित होने (१८३५-३६ ई०) के बाद श्रपने समृचे इति-हास को हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष के रूप में देखने और उसी रूप में उसकी व्याख्या करने की एक नयी प्रवृत्ति ने जन्म लिया था \*। कोटा के किय सूरजमल द्वारा वंशभास्कर नामक एक बृहत् काब्येतिहास की रचना (१८३५-६८ ई०) इस नयी प्रवृत्ति के साहित्य का एक श्रच्छा नमुना है।

भारत के दूसरे प्रान्तों के श्रंगरेजी-पढ़ेलिखों का ध्यान भी टाड के ग्रन्थ ने खींचा। हिन्दू-मुस्लिम-विद्वेष की नये सिरे से उभरती हुई भावनाश्रों पर १८४७ की क्रान्ति के नेताश्रों द्वारा किये गये प्रचार से

<sup>\*</sup> राजस्थानी साहित्य में टाड युग के पूर्व की रचनात्रों में मुस्लिम-विरोधी स्वर प्रायः न के बराबर है। यहाँ तक कि पृथ्वीराजरासो में राहाबुद्दीन गोरी श्रीर पृथ्वीराज के संघर्ष में भी हिन्दू मुसलमान के संघर्ष का भाव ध्वनित नहीं होता, न रासोकार कहीं जयचन्द्र को इसके लिए धिक्कारता है कि उसने एक हिन्दू राजा के विरुद्ध मुसलमान का साथ दिया। पुराने राजस्थानी साहित्य में राजपूत मुसलमान संघर्ष को युद्ध स्वदेशी-विदेशी शक्तियों के बीच होने वाले स्वाभाविक संघर्ष के रूप में ही श्रांकित किया गया है, मुगलों से पहले तुर्क मुसलमान श्राकान्तात्रों को प्रायः शक कहा गया है, श्रौर मुगलों को तुर्क जिनके खिलाफ कि पुराने जमाने में भी निरंतर संघर्ष करने की धुँचली स्मृति राज-स्थानवासियों के मन में पहले से थी। समूचे राजस्थानी साहित्य का श्रध्ययन श्रौर विवेचन, इस दृष्टि से, उसे तिथिकम में सजाकर करना

कुछ रोक लगी थी। उसका प्रभाव नष्ट करने में टाड के ग्रन्थ का प्रचार बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ। उसके श्रनुवाद उत्तर भारत की प्रायः सभी भाषाओं में निकाले गये। साम्प्रदायिक विद्वेष के विषवीज उस ग्रन्थ के प्रसार के साथ साथ देश में चारो तरफ फैले; पर साथ ही टाड जैसे एक अंगरेज शासक की ज़ोरदार कलम से निकली राजस्थानी वीरों की उज्ज्वल कथाओं के फैलने से भारतवासियों को—हिन्दुओं को ही सही-- जातीय भाव और घोर अनात्मविश्वास के प्रवाह में पांव टिका कर खड़े रहने को दूरी-फूटी एक बैसाखी हाथ लगी। राजस्थान से वीर चरित्रों को लेकर हिंदी बंगला गुजराती आदि अनेक भारतीय भाषाओं में बहुत सा ऊंचा देशभक्ति पूर्ण साहित्य-काव्य, नाटक उपाख्यान और कहानियाँ आदि, स्वजा गया। भारत के राष्ट्रीय नवजागरण में उसका भी भाग है।

## § ६. जागृति के अग्रदूत द्यानन्द

अंगरेज़ों के भारतीय इतिहास साहित्य और कला आदि के अध्य-यन मनन और अन्वेषण का काम, इस देश पर अपना आधिपत्य होने की सम्भावना देखते ही, आरम्भ कर दिया था (१७८५ ई०) ताकि वे इसका शोषण कर्षण अधिक निपुणता पूर्वक कर सकें। पर संस्कृत भाषा की अभिव्यञ्जना की असाधारण क्षमता तथा उसके वाङ्मय की विविधता और समृद्धि का परिचय पाकर यूरप के दूसरे देशों के विद्वान् भी उसकी ओर आकृष्ट हांने लगे। भारत के लोगों का ध्यान भी इससे आपसी चीजों की तरफ लौटने लगा और यह जानकर कि उनकी जातीय धरोहर की कीमत उनके विजेताओं तथा उनके दूसरे समकक्ष और सजातीय लोगों की नजरों में भी कुछ है, उनकी आत्म-प्रतीति बढ़ी, राष्ट्रीय आत्मविश्वास जागने लगा और अपने पुराने इति-हास का नवीन परिचय पाकर वे अपना राष्ट्रीय रूप फिर से पहचानने का प्रयत्न करने लगे।

पिन्छमी यूरप की नवजागृत जातियों के सम्पर्क और चोटों से भारत में नवचेतना के लक्षण प्रकट होने लगे। ग्ररू ग्ररू में धर्म और समाज सुधार के आन्दोलन प्रकट हुए। उनमें से कुछ जो अंगरेजी पढ़े लिखों और उनके अतिनिकट संमर्क में आने वाले लोगों द्वारा चलाये गये थे. वे अंगरेजों और उनके राज्य के प्रशंसक थे। वे अपने धर्म समाज और रहन सहन को अंगरेजी सांचे में ढाल देने और अंग-रेजों की भाषा वेश भूषा आप स्वीकार कर लेने में ही अपना श्रेय समझते थे। उनका प्रभाव अंगरेजी पढे लिखों और सरकारी नौकरों या सफल वकील आदि वर्गी की सीमा के बाहर कभी न जा सका। उघर अंगरेज ईसाई प्रचारक आम जनता में भी अपने धर्म का प्रचार करने में तब बड़ी उत्सुकता दिखा रहे थे. और अंगरेज सरकार इस प्रकार भारतीयों में भी आन्तरिक परिवर्त्तन कर उनके स्वजातीयता के अभिमान की जड खोद मानसिक दृष्टि से भी उन्हें अपनी गुलामी में जकड़ लेने की नियत से उस प्रचार को प्रोत्साहन देती थी। राज-स्थानी हिन्दू रियासतें भी ईसाइयत के प्रचार के लिए अंगरेज अधिका-रियों के दबाव से या अपने शासकों की प्रमन्नता और खुशामद के विचार से. अपने यहाँ अनेक सुविधाएं देने को मजबूर थीं। इस दशा में ईसाई प्रचारकों तथा उनके प्रभावित नयी रोशनी के भारतीयों की ओर से निरन्तर किये जाने वाले कटाक्षों के कारण, शताबिदयों से चली आती रूढियों और अन्ध विश्वासों से विजड़ित भारतीय समाज के अन्तराल में भी अब भारी सम्मर्द पैदा हो गया। अपनी जाति के हृदय पर होने वाले उन निरन्तर के आवातों का भारतीय जनता की ओर से उत्तर अपने भीतर को आवश्यक रूप से सुधार कर दृढ़ता पूर्वक देने का और इसके लिए भारतीय जनता को झकझोर कर जगा देने का प्रयान करने वाले भारत के आधुनिक नव जागरण के अग्रद्तों में काठियावाड के स्वामी दयानन्द का नाम प्रथम है।

काठियावाड़ में प्राचीन प्रतिहार वंश की पुरानी रियासत मोरवी थी। दयानन्द का जन्म उस रियासत के टंकारा नामक गांव में एक समृद्ध ब्राह्मण गृहपति करसनजी के यहाँ सन् १८२४ में हुआ था। भारत की स्वाधीनता के लिए प्रथम संग्राम का आयोजन करने वाले घोंघो पंत नाना साहब का जन्म भी १८२४ में ही हुआ था। यों भारत की स्वाधीनता के लिए मर मिटने और उसमें फिर से राष्ट्रीयता जगाने वाले ये दोनों महापुरुष समसामयिक और समवयस्क भी थे। इनमें से एक जब शस्त्र का आश्रय लेकर राष्ट्र की स्वाधीनता की ज्योति को प्रज्वलित रखने में अपना सर्वस्त्र होम कर भी असकल रहा, तब दूसरे ने उसके स्फुलिंगों को एकत्र कर उसे फिर से जगाने की विधि निकालने के लिए शास्त्र का आश्रय ग्रहण किया।

काठियावाइ में श्वेताम्बर जैनों के स्थानकवासी सम्प्रदाय का जोर है, जिसका कि उदय इस्लाम के सम्पर्क से उठे १४ वीं सदी के धार्मिक सुधार आन्दोलन की एक धारा के रूप में हुआ था। अतः स्थानकवासी मूर्ति पूजा के प्रबल विरोधी होते हैं। दयानन्द के पिता कर्मनजी तिवाइी के स्वयम् मूर्तिपूजक और नैष्ठिक शिवोपासक रहते तथा अपने पुत्र बालक मूल्झकर उर्फ दयाराम को उसी की शिचा आप्रह पूर्वक दिलाने पर भी उस बालक का विश्वास मूर्तिपूजा और शिवमाहात्म्य के अद्भुत पौराणिक उपाख्यानों पर उठ गया था और सत्यासत्यविवेचनम् तथा ज्ञान की पिपासा युवावस्था के आरम्भ में ही उसमें इतनी तीत्र हो उठी थी कि १८४६ से, ठीक जिस साल कि ग्रंगरेजों ने पंजाब लेकर भारत के अन्तिम भाग की स्वाधीनता भी नष्ट कर दी थी, वह घर से निकल प्रवन्तिन हो ज्ञान की तलाश में पर्यटन करने लगा था। पहले दस सालों में वह गुजरात और राजस्थान में ही उस तलाश में घूमता रहा। उसने दयानन्द नाम धारण किया।

अप्रैल १८५५ से, जब कि उसका दूसरा समनयस्क भारत का पेशवा

बनने के बाद कान्ति यज्ञ के समारम्भ में दीि हाने जा रहा था, मार्च १८५७ तक वह प्रायः गंगा के साथ साथ गंगोचरी और बदरीनाथ से बनारस तक गढ़वाल रहेलखण्ड दोआब और काशी के प्रदेश में घूमता रहा, जहां तब क्रान्ति की तैयारियां जनता में भीतर ही भीतर जोरों से की जा रही थीं।

१८५६ के मई मास में वह नाना के नगर कानपुर गया और आगे पांच मास तक कानपुर इलाहाबाद के बीच ही चक्कर काटता रहा। फिर बनारस मिर्जापुर चुनार होकर मार्च १८५७ में, जब क्रान्ति की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकीं और नानासाइब के सैकड़ों सन्देशवाहक साधुओं फकीरों आदि के रूप में पूरव पच्छिम उत्तर दक्खिन देश के इर कोने में क्रान्ति का सन्देश लेकर रवाना हुए, और स्वयं नानासाहब और अजीमुल्ला भी क्रान्ति आरम्भ करने की तारीख निश्चय कर उसकी सारी तैयारी अपनी आंखों से देख लेने को तीर्थयात्रा करने निकले तब दया-नन्द भी बनारस से मिर्जापुर चुनार होकर नर्मदा स्रोतों के लिए दिक्खन की ओर निकल पड़ा। अपने आरम्भिक जीवन का परिचय देने के लिए दयानन्द की स्वलिखित जीवनी का यहां आकर एकाएक अन्त हो जाता है। आगे तीन साल क्रान्ति युद्ध के दिनों में वह कहां रहा और क्या करता रहा इसकी कोई विगत उसने कभी नहीं दी। यह कहना तो कठिन है कि क्रान्ति युद्ध या उसके संगठन के प्रति उसका रुख क्या रहा और उसने भी उसमें कोई भाग लिया या नहीं। तो भी उसकी जीवन-घटनाओं की तिथियों का जो संचित्त सा विवरण ऊपर दिया गया है उससे यह बात तो स्पष्ट हो ही सकती है कि क्रान्ति की तैयारियों आदि से उसे निकट परिचय करने का अवसर अवश्य मिला। यह बात मान लेना आसान नहीं कि दयानन्द के सहश भावना प्रवर्ण और चेतनावान द्भुद्य और मस्तिष्क का युवक उसके प्रभाव से अछूता बचा रहा हो और

उस युद्ध की सफलता विफलता की उसपर कोई प्रतिक्रिया न हुई हो। अभितः उसकी उन तीन वर्षों के बारे में यह पूरी जुष्पी भी कम अर्थ भरी नहीं प्रतीत होती। उसकी जीवनी की अगली घटनाएँ अक्टूबर १८६० से विदित होती हैं, जब कि क्रान्ति विफल हो जाने पर देश में मुर्दनी छा जुकी थी। और वह हाथरस से मुरसान होकर मथुरा में बूढ़े पंजाबी विद्वान प्रज्ञाचक्ष स्वामी विरजानन्द के पास अध्ययन के पहुँचता है।

भारत की पुरानी विद्वन्मण्डली में मालूम होता है १८५७ के पराजय के बाद देश की गिरती दशा पर इस समय गहरा विमर्श चल रहा था और अनेक सस्कृत विद्वान् इस नतींजे पर पहुँच रहे थे कि वेद आदि प्राचीन आर्य प्रत्थों का पठन पाठन बन्द हो जाने और उनके स्थान पर भागवत पुराण अर्वाचीन अनार्य प्रत्थों के चल निकलने तथा उनके मूर्ति-पूजा रुढ़िवाद और अन्धविश्वासों के फैलने से हमारे धर्म और समाज में जो दाय उत्तन्न हो गये थे उन्हीं के कारण देश की यह दशा हुई थी। कहते हैं कि मथुरा का स्वामी विरजानन्द या उसका गुरु हरद्वार का स्वामी पूर्णानन्द ही इस विचार के मूल प्रवर्तकों में से थे। विरजानन्द ने १८५७ के बाद और स्वामी दयानन्द के मथुरा पहुँचने से कुछ ही समय पूर्व अवर्ता पाठशाला में पुराण और भागवत और सिद्धान्त की मुर्दा आदि अर्वाचीन अनार्थ प्रत्थों का खडन करना और वेद

\*१८८० में स्त्रामी दयानन्द ने मेरठ में कहा बताते हैं कि वह गंगास्नात से गंगासागर और रामेश्वरम् तक सारे भारत में पैदल घूमा था। (दे० स्वामी सत्यानन्द कृत दयानन्द प्रकाश, लाहोर सं० १९८४ वि०, पृ० ४२१।) यदि यह बात सही हो तो यह यात्रा उसने इस तीन वर्षों के अरसे में ही की होगी, जिसकी विगत देना उसने किसी कारण टीक नहीं समझा। उपनिषद् मनुस्मृति अष्टाध्यायी महाभारत रामायण आदि प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों को भी पढ़ाना आरम्भ किया था।

विरजानन्द का जन्म १७९७ ई० में पूर्वी पंजाब की रियासत कपूरथला में कर्तारपुर के पास गंगापुर गाँव में नारायणदास ब्यास नामक
सारस्वत ब्राह्मण के घर में हुआ था। ५ वर्ष की अवस्था में उसके
नेत्र जाते रहे थे। ११-१२ वर्ष की अवस्था में माता पिता के चल
बसने से अनाथ होकर वह हरद्वार सारों आदि में मटक कर विद्याभ्यास
करता रहा था। १८१४-१५ में द्यंगरेजों से जमकर मुकाबला करने वाले
हाथरस मुरसान आदि के जमीदारों से तथा अलवर भरतपुर करौली
गवालियर जयपुर आदि के राजाओं से उसका घनिष्ट संबन्ध था
उनमें से एक दो को उसने राजनीति धर्म और दर्शन (महाभारत
शान्तिपर्व राजधर्म प्रकरण, मनुस्मृति आदि) का अध्ययन कराके
प्रवोध कराने का भी जतन किया था।

दयानन्द को विरजानन्द के पास पढ़ने की प्रेरणा विरजानन्द के गुह पूर्णानन्द ने १८५५ में ही दी थी; परन्तु क्रान्ति आन्दोलन के श्रीष्ठ छिड़ जाने की सम्भावना के कारण प्रतीत होता है उसकी मनः स्थित — तब गम्भीर अध्ययन की तरफ न थी, किन्तु उसकी विफलता ने १८६० में वह मनः स्थिति पैदा कर दी थी। १८६३ तक ढाई साल यह विरजानन्द के पास पढ़ता रहा। उस समय शास्त्रों के अध्ययन के अतिरिक्त देश की दशा पर भी दोनों गुरु शिष्य का संवाद एकान्त में होता था जिसमें उन दोनों के सिवाय वहाँ तीसरा कोई व्यक्ति नहीं रहने पाता था। इस प्रकार ढाई बरस में अध्ययन समाप्त कर दयानन्द अपने गुरु की प्रेरणा से १८६३ में पहले पहल सार्वजनिक कार्य क्षेत्र में आया। विरजानन्द ने विदाई के समय गुरु दक्षिणा के रूप में उससे यही मांगा था कि जो दान और दृष्टि उसे मिली है उसे वह अपने में ही सीमित न रख कर जन साधारण में लोक कल्याण के लिए

फैलाने में ही अपने जीवन की सारी शक्ति लगा देगा।

अपने सार्वजनिक जीवन के पहले दो साल उसने फिर राजस्थान में ही बिताये। मथुरा से आगरा गवालियर धौलपुर करौली और जयपुर होते हुए अनेक राजाओं ठाकुरों आदि से मिलता और उन्हें जगाने का प्रयत्न करता हुआ वह अजमेर और पुष्कर तक आया। परन्तु अपनी इस यात्रा में उसने अनुभव किया कि राजा रईसों और आम जनता पर जिन पौराणिक पंडितों की विद्वता का असर है वे लोग सन मतलबी हैं. अतः जन तक उनके पाखंड की पोल वह जनता में अर्च्छा तरह खोल कर न रख देगा उसे यहाँ अपने कार्य में सफ-लतान मिल सकेगी। अतः १८६३ से ७३ तक वह गंगा तट पर भ्रमण कर मुख्यतः रहेल खंड और दो आँख के (अर्थात् प्राचीन कुर पंचायत और श्रूरसेन देश के जो प्राचीन काल से भारतीय सं-स्कृति का हृदय स्थल रहा है ) तीर्थों में पंडितों की मांदों में जा जाकर उनसे वाग्युद्ध कर अवने विचारों का प्रतिपादन करता रहा। १८७३ में बनारस जाकर वहां के सभी चोटी के पौराणिक पण्डितों को उसने शास्त्राथं में हराया जिससे उसकी ख्याति सारे भारत में फैल गयी। कल-कत्ता बम्बई आदि प्रधान नगरों के स्नंगरेजीदौँ हिन्दुस्तानियों का ध्यान मी, जो युक्ति-तर्कवाद को यूरप की ही देन सफते थे, हुए निरे संस्कृत के पण्डित द्वारा सभी धर्मों के अन्धविश्वासों का खण्डन कर एक शुद्ध युक्तियुक्त धर्म का प्रतिपादन भारतीय शास्त्रीं द्वारा करता सुन, उसकी तर्फ बरबस आकृष्ट हुआ।

१८७३ से १८८१ तक दयानन्द उत्तर भारत के अनेक नगरों में घूमता और अपने विचारों का प्रचार करता रहा जिसके कारण भारत वासियों से अपने प्राचीन इतिहास और धर्म का गौरव किर से जागने छगा। १८७३ से भारत में राजनीतिक पुनर्जागरण के छन्। भी प्रायः सर्वत्र प्रकट होने छगे। १८७४ से द्यानन्द ने संस्कृत के बजाय जनता

की भाषा लिखना बोलना आरम्भ कर दिया। उसका विचार था कि सारे भारत में "अपनी एक भाषा एक धर्म और एक संस्कृति हुए बिना कभी कार्य सिद्धि न होगी," अतः हिन्दी को राष्ट्रभाषा का पद दिलाने तथा अदालतों और उच्च शिच्णालयों में भी उसकी प्रतिष्ठा कराने के लिए जोरदार मांग करने की प्रेरणा उसने अपने समय के अनेक प्रसिद्ध भारतवासियों को दी। १८७५ में उसका प्रसिद्ध ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश छुप कर प्रकाशित हुआ। उसी वर्ष राजकोट और बम्बई में आर्यसमाज की स्थापना उसके विचारों के प्रचार के लिए की गई।

राजस्थान में १८७४ में मेवाड़ के महाराणा शंभुसिंह का देहान्त हो जाने से उसका दत्तक पुत्र सज्जनसिंह गद्दी पर बैठा। वह तब ना-बालिंग था, अतः शासन कार्य ग्रागरेज रेजीडेण्ट की देख भाल में पञ्च-सरदारी (रीजेन्सी काउंसिल) द्वारा चलाया जाने लगा। १८७५ में द्यांगरेजों का युवराज एडवर्ड भारत भ्रमण के लिए आया तब सभी राजा महाराजा उसका स्वागत करने को बम्बई में इकट्टे किये गये ( सज्जन-सिंह को भी वहां ले जाया गया। किन्तु टाइ ने मेवाइ के महाराणा को दिल्ली के बादशाह के मुकाबले में, जिसे उसने सिर्फ मुसलमानों का मुखिया कहा था, हिन्दुओं का सबसे बड़ा मुखिया और राजा ब्यक्त किया था. और इस प्रकार हिन्दुओं की सहानुभूति महाराष्ट्र के पेशवा या सतारा के छत्रपति की अपेद्धा भी मेवाड़ के महाराणा की तरफ अधिक जगा कर तथा उसके प्रति स्रगरेजों का सौहार्द प्रकट कर उसे मुगलों और मराठों से हटा अपने पत्त में करने का जतन किया था। मेवाड में तब से यह भावना खूत्र पनप रही थी। महाराणा शंभुसिंह ने उससे प्रेरित हो कविराज स्थामलदास को १८७१ में मेवाड़ का एक बृहत् इतिहास तैयार करने को भी नियत किया था। सज्जनसिंह ग्रांगरेज अधि-कारियों के बहुत समभाने मनाने और यह कहने पर कि ग्रांगरेजों का युवराज मेवाड़ के मित्र राज्य का लड़का हाने से इस देश में आने पर

उसका अतिथि है, अतः उसके स्वागत में वाकर शामिल होने से महा-राणा के महत्व में कोई फरक नहीं आवेगा, इस शर्त पर बम्बई जाकर युवराज का स्वागत करने को तैयार हुआ था कि उसकी कुरसी वहां दर-बार में बाकी सब राजाओं नवाबों से आगे रक्खी जायगी। किन्तु वहां जब हैदराबाद के निजाम की कुरसी आगे रक्खी गयी तो सज्जनसिंह ने दरबार में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया और यों ही उदयपुर वापस लौट आया। ग्रागरेजों ने तब उसकी शिक्षा दीचा के लिए आब् के राजनीतिक दफ्तर के एक मुनशी भरतपुर के रहने वाले नागर ब्राह्मण ज्ञानी बिहारीदास को जो मैट्रिक तक ग्रांगरेजी भी पढ़ा था उसका शिच्नक बनाकर उदयपुर भेजा।

१८७६ में रागा सज्जनसिंह को मेवाड का शासनाधिकार सौंपा गया। उस वर्ष के अन्त में अंगरेजों की रानी विक्टोरिया ने भारत साम्राज्ञी का पद धारण किया जिसकी घोषणा के लिए १ जनवरी १८७७ को दिल्ली में एक विशाल दरबार बुलाया गया. जिसमें भारत के तमाम राजे महाराजे नवाब ऊँचे ऊँचे खिताबधारी लोग तथा प्रमुख भारतीय आमंत्रित किये गये, जिन्हें तब अंगरेज वहाँ अपने राज का स्तंभ समझते थे। राजाओं आदि में अपने विचारों का प्रचार करने के लिए महाराजा इन्दौर ने इस मौके पर दयानन्द को भी दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा। अनेक राजा वहाँ व्यक्तिशः आकर उससे मिले भी, पर सबको एक जगह इकट्ठा कर संबोधन करने और उन्हें देशसुधार की अपनी योजनाएँ समझाने का अवसर उसे न मिल सका। दयानन्द ने वहाँ सब भारतीय धर्मसधारकों का एकत्र कर देश के लिए धर्म के एक सर्वसम्मत रूप का निश्चय करने को भी आमंत्रित किया, पर दयानन्द जहाँ राष्ट्रवादी होने में भारतीय धर्मप्रन्थों को ही प्रमुखता देना चाहता था, वहाँ दूसरे लोग कुछ विदेशी धर्मी के प्रन्थों को भी वहीं महत्व देने के पद्भपाती थे, जो उसके मत में देशवासियों में

हार मनोवृत्ति को प्रश्रय देना होता । यों कोई समझौता नहीं हो सका । श्रंगरेज १८५७ के विद्रोह के बाद से भारतीय लोकमत को अपने साथ बनाये रखने के लिए कुछ सावधानी और नर्मी से बरतने मजबूर हुए थे। पर उसके बाद २० साल तक फिर जब कोई बड़ा राज-नीतिक विस्फोट न हुआ तो उनकी धारणा भारतवासियों के प्रति फिर बदल कर तुच्छ होने लगी। उधर इस बीच यूरप वालों का आधिपत्य लगभग सारे विश्व में छा जाने की संम्भावना से यूरप की जातियों का गर्ब भी बहुत बढ़ने लगा था। श्रंगरेजी साम्राज्य में मिलाये जाने वाले देशों और नये नये बसने वाले उपनिवेशों को जीतने बसाने का काम भारतीय सैनिकों और मजदूरों के खून पसीने से ही हो रहा था। उन्हें जीतने काबू रखने का त्र्यार्थिक बोझा भी भारतीय जनता पर डाला जा रहा था। भारत के शिल्प व्यवसाय सब नष्ट हो जाने से जनता की आर्थिक दशा यों भी दिन दिन गिरती जाने और बड़े बड़े दुर्भिक्षों आदि के कारण जनता में अब भीतर ही भीतर असन्तोष सलग रहा दयानन्द जैसे धर्म सुधारकों द्वारा भारतवासियों के आत्मविश्वास को सहारा मिलने के कारण १८७८ तक यूरोप वालों के देसियों के प्रति किये जाने वाले वर्ताव और अंगरेजों द्वारा भारतीय सीमान्ती पर चलाये जाने वाले साम्राज्य विस्तार के युद्धों के प्रति रोष के लक्ष्मग प्रायः सारे भारत में प्रकट होने लगे। देशी भाषाओं के अखबारों में तो बकौल लार्ड लिटन यह बात आम तौर पर व्यक्त की जाने लगी कि भारत के सभी वर्गों और धर्मों के लोगों को अपने आपसी मतभेद मुला कर अंगरेजों के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए, अतः उन्हें दबाने के लिए मुद्रण कानून बनाये गये। उसी साल दयानन्द का ध्यान भारत के पिछड़े प्रदेशों और जातियों में विदेशी प्रचारकों द्वारा किये जाते ईसाइयत और उसके साथ ही साथ विजातीयता के प्रचार की तरफ भी विशेष रूप से आकृष्ट हुआ। यूरपी प्रचारक उसके लिए लालों रुपया खर्च और अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग कर रहे ये। अतः उसने राजस्थान के हिन्दू रजवाड़ों में प्रचार कर हिन्दुओं की जातपांत-कृत संकीर्णता में सुधार लाने और साथ ही ईसाइयत के राष्ट्री-यताविधातक प्रचार के प्रतिकार के लिए उसके साधनों को संहत करने में ही आगे अपनी सारी शक्ति लगा देने का निश्चय कर लिया। १८७६ में उसने इसके लिए अजमेर जयपुर रेवाड़ी आदि में जाकर आर्यसमाजों का संघटन किया और १८८०-८१ से फिर राजस्थान के दौरे को रवाना हुआ।

दयानन्द की दृष्टि सिर्फ धर्म और समाज सुधार तक ही सीमित न थी। वह भारतीय राष्ट्र को उन्नत स्वतंत्र स्वावलम्बी और बलवान बनाना चाहता था। धर्म या समाज सुधार का कार्यक्रम उसकी दृष्टि में मुख्यतः इसीलिए आवश्यक था कि लागों का ज्ञान और अन्धविश्वास दूर हुए बिना यह मार्ग रुद्ध हो रहा था। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा पर भी उसका ध्यान आरम्भ से गया और वह शिचा कैसी होनी चाहिए इसके लिए उसने अपने ग्रन्थों में काफी लिखा भी था। संस्कृत की शिक्षा में सुधार के लिए उसने फर्चलाबाद कासगञ्ज और बनारस आदि मैं अपने विचारों के अनुसार पाठशालाएँ १८६८ में ही खोलनी आरम्भ कर दी थीं। पर सिर्फ पुरानी संस्कृत विद्या पढ़ने से ही देश का कार्य नहीं हो सकता इसे भी वह समझ गया था, और इसके लिए युरप के शिल्प और विज्ञान की शिक्षा भी अपने विद्यार्थियों को निज की भाषा या संस्कृत के माध्यम से सीधी दिलाने की उसकी अभिलाषा बड़ी तीत्र थी, साथ ही विदेशों में भारतीय प्रचार और सांस्कृतिक आदान प्रदान द्वारा सम्य जगत में भारत को बराबरी का स्थान दिलाने के महत्व को भी वह जानता था. जिसके लिए १८७९ में उसने स्यामजी कृष्ण वर्मा नामक एक कच्छी युवक को जो संस्कृत में भी ब्युत्पन्न था, इंगलैण्ड जाकर अध्ययन करने और वहां भारत सम्बन्धी प्रचार करने लिए प्रेरणा की और खर्चें

का प्रबन्ध आदि कराने में सह।यता दी थी। यूरपी शिल्प और विज्ञान की शिक्षा अपनी पाठशालाओं के विद्यार्थियों को यूरप मेज कर दिलाने और उनके द्वारा भारत में फिर उसके अध्ययन पठन पाठन को ख्रारम्म कराने के लिए उसने इस समय (१८८०) जरमन विद्वान् वीस से पत्र ब्यवहार किया।

१८८० के अन्त में दयानन्द फिर राजस्थान में प्रचार के लिए आया । भरतपुर जयपुर आदि होता हुआ वह अजमेर पहुँचा, जहां से मसूदा रायपुर बनेड़ा आदि के ठाकरों में जागृति पैदा करता दिवाली के आस पास वह चित्तौड़ पहुँचा। १८७७ से अंगरेज महाराणी के भारत सम्राज्ञी का पद धारण करने के बाद से अंगरेजों ने भारत के राजा रईसीं को उस साम्राज्य के प्रति भक्ति की डोर से बांधने के लिए उन्हें अपने साम्राज्य के सामन्तों के ऊंचे ऊंचे खिताब देना आरम्भ कर दिया था। १८८१ में उन्होंने मेवाड के महराण। सज्जनसिंह को भी भारतीय साम्रा ज्य के सामन्तों का सितारा ( नाइट स्टार आफ इंडियन एम्गयर--के सी आई ई ) की पदवी देने का प्रस्ताव किया। महाराणा जो हिन्दुओं का सूरज कहा जाता था, सितारे की पदवी स्वीकार करने में अपना अपमान अनुभव करता था, पर उसे बहुत अधिक समझाया और दबाया जाने पर वह इस शर्त पर उसे मानने को तैयार हुआ कि वायस-राय लार्ड रिपन स्वय मेवाड आकर वह पद उसे दे तो वह स्वीकार कर लेगा। उसी साल नसीराबाद से चित्तौड तक रेल लाइन भी बन कर तैयार थी अतः वायसराय लार्ड रिपन उसका उद्घाटन करने और महाराणा को खिताब देने के विचार से चित्तौड़ आने वाला था, जहां मेवाड़ तथा आस पास के राज्यों के दूसरे रईसों का एक दरबार भरने वाला था। सज्जनसिंह से दयानन्द की प्रथम भेंट वहीं हुई। दयानन्द सज्जनसिंह की शिष्टता और सादगी से बहुत अधिक प्रभावित हुआ तथा सजनसिंह भी दयानन्द की विद्वत्ता और व्यक्तित्व से आकृष्ट हुआ।

दयानन्द चित्तौड़ में एक मास ठहरा जहां मेवाड़ के ठाकुर जागीरदार आदि भी उसके सम्पर्क में आये। महाराणा ने उसे उदयपुर चलने का निमन्त्रण दिया, पर दयानन्द को तब बम्बई आर्यसमाज के बार्षिकोत्सव पर जाना था, श्रातः लौटते हुए यदि उसने बुलाया तो उदयपुर आने का वायदा कर वह रतलाम होता हुआ बम्बई चला गया। अंगरेजी छावनियों के लिए गौ आदि दुधारू पशुओं की इत्या से देश के पशुधन का हास इस समय बड़ी तेजी हो रहा था। हिन्दुओं में गोवध के कारण अंगरेजों के प्रति असन्तोष काफी था। दयानन्द ने बम्बई में गो करुणा निधि नामक पुस्तक लिख इस प्रश्न के अर्थिक पहलू पर बल दे उसे एक देशव्यापी आन्दोलन बना दिया। ब्रिटिश सरकार से दुधारू पशुओं का कतल छावनियों में बन्द करने की माग करने के लिए जनता की ओर से आवेदन पत्र बना सारे भारत में गांव गांव में जनता-के हिन्दू मुसलमान आदि सभी फिरकों के लोगों के हस्ताक्षरो समेत उसे ब्रिटिश सरकार के पास भिजवाने की आयोजना कर उसने देश में वैध आन्दोलन की भी नींव डाली। उसका विचार उन हस्ता-क्षरों समेत प्रार्थना पत्र को ले इगलैण्ड जाकर त्रिटिश महाराणी के भारतीय जनता की तरफ से गो वध बन्द करने की मांग सम्मुख रखने काथा।

वम्बई में दयानन्द को अपने विचारों का प्रचार करने के लिए बगाल विहार आगरा पंजाब गुजरात काठियावाड़ आदि अनेक स्थानों से लगातार निमन्त्रण मिल रहे थे। पर उसके मत में अपने अगले कार्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्षेत्र अब राजस्थान में ही था, जहां का प्रचीन ऐतिहासिक गौरव और स्वधीनता के लिए निरन्तर किये गये संघर्षों की कहानियां इस समय भारत भर में होने वाली नवजागृति के स्पन्दन की वाहिका बनी हुई थीं; और जहां भारतीय शासन के प्राचीन-तम अवशेष बड़े बड़े मूलण्डों पर अब भी बचे होने के कारण जागृति

के बाद सज्जनसिंह की नावालिगी में स्थापित पञ्चसरदारी का सदस्य होने से शासन व्यवस्था सम्बन्धी बहुत सा भार श्यामलदास पर आ जाने से वह कार्य बन्द हो गया था। १८७८ में मेवाइ के तात्कालिक अंगरेज रेजीडेण्ट की प्रेरणा से सज्जनसिंह ने उसे समूचे राजस्थान का एक बृहद् हतिहास 'वीर विनोद' नाम से आधुनिक पुरातत्व खोजों का उपयोग और छान बीन करके तैयार करने के लिए पुष्कल धन सहायकों और साधनों समेत तैयार करने को फिर से नियत कर दिया था। दयानन्द ने अपने प्रसिद्ध प्रन्थ सत्यार्थप्रकाश का दूसरा संशोधित और परिवधित संस्करण भी उदयपुर रह के ही पूरा किया। उसके छुठे राजधर्म सम्बन्धी समुख्लास में निबद्ध विचारों का चिन्तन सम्भवतः महाराणा सज्जनसिंह को दिये राजनीति और धर्म सम्बन्धी पाठों के सिलिसले में ही हुआ। देश की पराधीनता की कसक तो सम्भवतः उसके मन में पहले से थी, पर सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे संस्करण में लिखे ये वचन कि—

"कोई कितना ही करे, परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है, वह सर्वी-परि उत्तम होता है, अथवा पितामाता के समान कृपा न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुख दायी नहीं है"

संभवतः उसे उदयपुर में मेवाड़ के राजा प्रजा के उस उत्साहवर्धक इस को देख कर ही सुझे होंगे।

मेवाड़ के अनुभवों से दयानन्द शाहपुरा जोधपुर आदि दूसरी रियासतों में भी जाकर वहां राजा प्रजा को जगाने के लिए उत्साहित हो उठा। शाहपुरा का राजा नाहरसिंह मेवाड़ का जागीरदार और उसी वंश का होने से मेवाड़ के ही आदशों से प्रेरित था, अतः शीघ ही दयानन्द का शिष्य बन गया, पर जोधपुर जाकर दयानन्द को गहरी निराशा हुई। वहीं सितम्बर १८८३ में उसकी स्वास्थ्य दशा एकाएक बिगड़ गई। महाराजा जोधपुर से नन्हींजान नामक एक वेश्या बहुत अधिक मुंहलगी थी। दयानन्द ने उसके लिए महाराजा की भत्सेना की, जिससे चिद्कर

<sup>🕟</sup> चापहाम का दावा ठाक दिया । मोजस्ट्र ट ने इस्तगासा दायर होने पर जाब्ते

पैदा करने से वह भारत में नये युग का अवतरण आसानी से करा सकने की सम्भावना देख रहा था।

खास कर १८८१ की अपनी राजस्थान-यात्रा में अजमेर के आस पास मसूदा खरवा रायपुर आदि के ठाकुरों, बनेड़ा शाहपुरा आदि मेवाड़ के जागीरदारों तथा महाराणा सज्जनसिंह और उसके कविराज श्यामलदास. मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या, कृष्णसिंह बारहट आदि प्रमुख मुसाहबों का परिचय पाने के बाद राजस्थान वासियों तथा यहां के देशी राज्यों के प्रति उसकी आस्था बढ गयी थी। वह सोचने लगा था कि यदि राजस्थान के ये "राजा महाराजा अपने यहां शासनसभार और संशोधन करें. अपने लोगों में धर्म भाषा और भावों की एकता स्थापित कर दें" तो भारत का उद्धार होना बड़ा आसान हो सकता है। अतः इन्दौर के महाराजा और मेवाड के महाराणा का बार बार का आग्रहपूर्ण निमन्त्रण पाकर वह अगला चौमासा राजस्थान में ही करने के विचार से रवाना हुआ। इन्दौर रतलाम आदि होता हुआ जुलाई १८२२ को वह उदयपुर आन पहुँचा और गुलाब बाग के महलों में धात मास तक महाराणा का अतिथि बन यहीं ठहरा रहा। महाराणा ने उससे संस्कृत सीखी तथा वैशेषिक मनुस्मृति महाभारत राजधर्म विदुरनीति आदि के साथ व्यावहारिक राजनीति और शासन-प्रबन्ध सम्बन्धी अनेक पाठ भी पढे तथा उसकी सहायता से अपने राज्य में अनेक प्रकार के शासन सघार भी आरम्भ किये।

महाराणा सज्जनसिंह एक तीव्र बुद्धि का होनहार मेधावी नवयुवक था जिसे विद्या के प्रति आदर और अपने राज्य में आर्थिक और सांस्कृ-तिक उन्नति के लिए नई नई योजनाओं पर कार्य आरम्भ करने का विशेष रूप से शौक था। मेवाङ् का बृहद् संशोधित इतिहास लिखाने के लिए कविराजा श्यामलदास को उसके पिता शम्भुसिंह ने १८७१ में ही नियत किया था, पर १८७४ में शम्भुसिंह का अचानक देहान्त हो जाने कहते हैं उस वेश्या ने एक रात दयानन्द को दूध में विष मिलवा दिया था। बाद में उनका इलाज एक मुसलमान डाक्टर के जो अंगरेजी सरकार में भी काफी प्रभाव रखता था, सुपुर्द किया। गया पर उसके इलाज से असकी हालत सुधरने के स्थान पर दिन प्रति दिन बिगइती ही गयी। अजमेर मसूदा उदयपुर आदि में इसकी सूचना पहुँचने पर बड़ी कठिनाई से उसे वहां से निकाल आबू और अजमेर लाया गया, जहां अक्टूबर १८८३ को दीवाली की सांझ उसका देहावसान हुआ।

# § १०. श्यामलदास श्रोभा श्रोर श्यामजी कृष्णावर्मा

महाराणा सज्जनसिंह भी इसके बाद अगले साल (१८८४ ई॰ में) २६ वर्ष की ऋवस्था में ही, चल बसा। वह होनहार राजा था जिससे मेवाड़ के प्राचीन गौरव के प्रति गहरी ऋनुभूति ऋौर भारत भी उठती हुई राष्ट्रीयता के प्रति सहानुभूति थी। राजस्थान में अगरेजी शासन के नमूने पर उसने सबसे पहले मेवाड़ में जमीन की पैमाइश करा खालसे में लगान का बन्दोबस्त ग्ररू कराया ऋौर पुरानी ब्यवस्था में कुछ परि-वर्तन कर उसे तात्कालिक दृष्टि में वैधानिक बनाने का जतन भी ग्रारम्भ किया था। भारत की उठती हुई राष्ट्रीयता के प्रति भी उसमें सहानुभूति थी श्रौर दयानन्द की तरह हिंदी के प्रथम राष्ट्रीय कवि भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र तथा वैसे ही दूसरे लोगों को भी उसने मेवाड़ में अपने यहाँ बुला कर सम्मानित किया था। राजस्थान विशेषतः मेवाइ इतिहास का उस समय के भारतीय नवजागरण और राष्ट्रवादी स्पन्दन के मूल निमित्तों में से होने से स्वाभावतः तब अनेक तरह की विवेचनाओं का विषय हो रहा था। पुरातत्व संबन्धी अनेक खोजों के कारण कर्नल टाड द्वारा निरूपित इतिहास की पुनः परीचा कर उसे फिर से निर्धारित करने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी थी, जिसके लिए सज्जनसिंह ने कविराजा स्यामलदास को नियत किया तथा अनेक विद्वानों को उस कार्य में सहायता करने को मेवाड़ में इकटा किया था। वह कार्य सज्जनसिंह के निधन के बाद महाराणा फतहसिंह के राज्य काल में भी कुछ दिन जारी रहा।

स्वामी दयानन्द जैसे निर्भीक धर्मप्रचारकों के उपदेश और अपने पराने ऐतिहासिक गौरव का परिचय पाने से जगे जातीय आत्माभिमान के कारण भारतीयों की पराधीनतावेदना तीव्रतर होतो जाती थी जिसकी अभिष्यक्ति भारतीय भाषा के अखबारों में कह चुके हैं कि १८७४-७५ से ही होने लगी थी। अंगरेजों द्वारा प्रेस कानून आदि लगा कर उसे दबाने के सभी प्रयत्न न्यर्थ गये। १८८१ में मराठी के पत्र "केशरी" के संपादक पूना के एक नव्युवक बाळ गंगाधर टिळक को कोळ हापुर रिया-सत के अगरेज दीवान की अनैतिक कार्रवाइयों पर खुला प्रकाश डालने के लिए ४ मास केंद्र और भारी जरमाने की सजा दी गयी। जनता की सहान्भति उसमें टिळक के साथ थी। समझदार अंगरेज अधिकारी अब समभने लगे कि यदि जनता के इस उभरते हुइ असंतोष को प्रकट होने का कोई खुला मार्ग न मिला तो कभी भीतर ही भीतर सुलग कर १८५७ की तरह उसमें अचानक विस्फांट न हो जाय। अतः जनता की विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर राष्ट्रीय स्वाधीनता या स्वराज . लेने की स्वभाविक ऊँची भावना और शक्ति का कम करने और उसे सुराज शासनसुधार या ब्रिटिश साम्राज्य की छत्रछ।या में औप-निवेशिक पद प्राप्ति के आन्दालन में बदल देने के लिए भारत के एक अंगरेज का कामदार (civilian) ह्याम ने तात्कालिक गवर्नरजनरल लार्ड डफरिन की सलाह से १८८५ में भारत के अंगरेजी पढेलिखे राष्ट्रीयमहत्वाकांचा से हीन और अंगरेजों से सिर्फ कुछ मोटे दुकड़े चाहने वाले लोगों को इकट्ठा कर ''इण्डियन नेशनल कांग्रेस'' (भारतीय राष्ट्रीय महासभा ) नाम की संस्था खोली। कांग्रेस के इन 'मारतीय नेतान्त्रों के सामने" बकौल लार्ड डफरिन "यही आदर्श था कि भारत की विदेशी हमलों से ''रच्चा बृटिश सेना ही करती रहे; पर भीतरी मामलों का प्रबन्ध उन्हें गोरों की दस्तंदाजी के बगैर सौंप दिया जाय।'' उनका "अग्रगामी दल भी अधिक से अधिक प्रान्तीय काउन्सिलों का सुधार ही मांगता था।''\*

मेवाड और सिरोही राज्य की सीमा पर स्थित रोहेड़ा गांव का रहने वाला एक राजस्थानी युवक गौरीशंकर हीराचंद ओझा. जिसने भारत की किसी श्रांगरेजी युनिवर्सिटी की ऊँची शिचान पायी थी पर संस्कृत का अध्ययन पुरानी परिपाटी से अच्छी तरह किया था और श्रंगरेजी भी उसी क्रम से मैद्रिक और इंटर तक पढ़ ली थी, तभी बंबई में देश-विदेश के गौरवपूर्ण इतिहासों के पाठ से अनुपाणित हो, एक सचे ब्राह्मण की तरह दूसरे समस्त आर्थिक और सांसारिक प्रलोभनों की तरफ से आंख मींच, अपने देश और श्रपनी मातृभूमि के इतिहास के अध्ययन में प्रवृत्त हुआ। भारतीय पुरातस्व के कठिन से कठिन विषयों को उसने बिना किसी ख्रार्थिक सुविधा के थोड़ी बहुत ट्या शन से अपना पेट पालते हुए, केवल श्रपने अध्यवसाय से हस्तगत किया। कर्नल जेम्स टाड का ग्रन्थ पढकर उसे अपनी मातृभूमि सिरोही और मेवाड के दर्शन करने और उसके इतिहास का भी गम्भीर अध्ययन और मनन करने की उत्कट अभिलाषा हुई। १८८८ में वह अपनी पत्नी को साथ ले सिरोही से गोधून्दे के रास्ते पैदल चलता हुन्ना मेवाड़ के अनेक छिपे हुए श्रीर श्रप्रसिद्ध ऐतिहासिक और पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों को खोज खोज कर उनकी तीर्थ यात्रा करता उदयपुर भा पहुँचा। कविराजा स्यामलदास उसकी विद्वता श्रौर लगन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने बड़ा श्राग्रह कर उसे मेवाड़के इतिहास-

<sup>#</sup> इतिहास प्रवेश, पृ० ५५०।

कारखाने में रहने और वीरविनोद की पूर्ति में मदद देने को मना लिया। १८६० में कियाजा के मेयोकालेज में प्रोफेसर बन कर चले जाने पर वह मेवाइ में इतिहास विभाग का श्रध्यक्ष नियत हुन्ना। फिर विक्टोरिया स्मारक संप्रहालय खुलने पर उसका श्रध्यन्न बना दिया गया। उदयपुर के एक महाराष्ट्र ज्यातिको विनायक शास्त्री वेताल से श्रोमा को यह प्रेरणा मिलों कि उसे अपनी भाषा हिन्दी में इतिहास पुरातस्व के प्रन्थ लिखने चाहिए। इस प्रेरणा में १८६४ में उसने भारतीय प्रचीनलिपिमाला नामक प्रन्थ हिन्दी में पहले-पहल निकाल कर भारत की राष्ट्र भाषा का गौरव विक्व भर की नज़रों में बढ़ाया और पुरातस्व जैसे विषय पर भारतीय भाषाओं में लिखने की परिपार्टी डाली।

भारतीय जनता में अंगरेजी राज से पूर्णतः मुक्त होने की भावना बावजूद कांग्रेस के सुधारपार्थी राजनीतिजल्पकों की बहक के बुझी नहीं, बल्कि दयानन्द जैसे विद्वानों द्वारा अपने ऐतिहासिक महत्व का स्मरण दिलाने तथा टिळक (१८५६-१६२०) जैसे राष्ट्रवादियों के विचारों की हवा पाकर बढती ही गयी। दयानन्द ने कह चुके हैं कि अपने एक शिष्य श्यामजी कृष्ण वर्मा को भारतीय धर्म के प्रचार और विद्याध्ययन के लिए १८७६ में ही इंगर्लैंड भेजा था। उसने वहां की रायल त्रोरि-यटल सोसाइटी (राजकीय प्राच्य परिषद्) में १८८१ में पहलेपहल प्राचीन भारत में लेखनकला विषयक एक विद्वचापूर्ण निवन्ध पढ़ प्राच्य विद्या विशारद रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। १८८२ में श्रीक्सफर्ड विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय स्मारक होने के बाद दयानन्द का देहान्त होने पर १८८३ में वह भारत श्राया और अपनी पत्नी को भी इंगलैंड लेता गया। १८८५ में बैरिस्टर होने के बाद वह रतालम का दीवान बन कर राजस्थान श्राया १८८८ में रतलाम की नौकरी छोड अजमेर में वकालत करने लगा। अजमेर म्यूनीसिपल कमेटी का वह प्रथम भारतीय सभापति चुना गया । ब्यापार में हई के पेंच खोल कर राजस्थान में ख्राधुनिक शिल्पों का प्रवेश भी पहलेपहल उसी ने कराया। १८६२ में महाराणा फतहसिंह का सेक्रेटरी बन कर (दीवान का पद मेवाइ से तब उठा दिया गया था) वह उदयपुर ख्राया।

दयानन्द के समकालिक बंगाली संत रामकृष्ण का शिष्य स्वामी विवेकानन्द भी इसी समय राजस्थान आया श्रौर अलवर के राजा का श्रितिथि होकर बहुत दिन रहता रहा।

१८९३ में श्रालवर महाराज की प्रेरणा से अमरीका पहुँच उसने शिकागो नगर में होने वाले विश्वधर्म सम्मेलन में भारतीय वेदान्त की ऐसी सुन्दर व्याख्या की कि सारा विश्व उस पर मुग्ध हो गया। तभी जगदीशचन्द्र वसु ने भौतिक विज्ञान सम्बन्धी कई नई खोजें—छोटी विद्युत लहर, बेतार के तार श्रादि का सब से पहले आविष्कार कर (१८९४-९७) ससार के सामने यह भी सिद्ध कर दिया कि भारतीय जाति का मस्तिष्क किसी भी क्षेत्र में यूरप वालों से घटिया नहीं है। इससे विश्व की सभ्य जातियों की बिरादरी में भारतीयों का मान बढ़ा श्रीर श्रंगरेजों द्वारा अपने प्रति किया जाने वाला हीनतासूचक बरताव उन्हें श्रव और भी अखरने लगा। काठियावाड़ के एक नवयुवक मोहनदास कर्मचद गांधी ने तभी दिक्खन अफ्रीका पहुँच वहां यूरपियों द्वारा भारतीयों के प्रति कियो जाने वाले अपमान जनक बरताव का तीत्र प्रतिवाद श्रारम्भ कर दिया, जिसकी खबरें भारत पहुँचने पर भारत के श्रंगरेजीदां लोगों की आखें भी कुछ खुलने लगीं।

श्यामजी कृष्णवर्मा मेवाइ से श्रिधिक तनला मिलने पर १८६४ में ज्ञागढ़ का दीवान बन कर चला गया। महाराणा फतहसिंह ने, स्वाधीनता वृत्ति कुलाभिमान श्रीर तेजस्विता का गुगा समान होने से जिसकी श्यामजी से घनिष्टता हो गयी थी, उसे जब कभी अवकाश हो उदयपुर आनेका स्थायी नियन्त्रण दे, बड़े श्राफसोस के साथ विदा किया। ज्ञा गढ़ के भ्रष्टाचारी कर्मचारियों से श्यामजी की न पटी। उसकी राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों की भनक अंगरेजों के राजनीतिक विभाग के कानों में पहुँचने लगी। उसने श्राक्सफर्ड के श्रपने एक अंगरेज सहपाठी मेकनाक को अपना मित्र समझकर जूनागढ़ बुला लिया था, उसीने उसका भेद खोला; जिससे क्यायजी को जूनागढ़ छोड़ १८९५ में वापस उदयपुर श्राना पड़ा। मेवाड़ के तात्कालिक रेज़िडेण्ट सर विलयम कर्जन वायली ने महाराणा पर दबाव डाला कि उसे मेवाड़ में न रक्खा जाय, तिसपर भी महाराणा ने उसे अपने पास रख लिया। क्यामजी ने लिखा पढ़ी कर राजनीतिक विभाग द्वारा अपने पर लगाये सब इल्जामों का निराकरण किया और मेकनाक को बेईमान सिद्धकर जूनागढ़ से निकलवाया, पर राजनीतिक विभाग ने उसे अपने वहां नौकर रख लिया।

भारत की स्वाधीनता की महत्वाकांक्षा श्रौर श्रात्माभिमान स्थामर्जा में दयानन्द के सम्पर्क के कारण पहले से ही पर्याप्त था। श्रागरेज सरकार से इस वैयक्तिक झगड़े ने उसमें अगरेजों के प्रति घृणा भर दी। तभी टिल्क ने उस सारे मामले का ''केसरी'' में प्रकाशित कराने के लिए स्थामर्जी से सम्पर्क कायम किया। यो स्थामजी का महाराष्ट्र के स्वाधीनतावादी युवक दलों से सम्बन्ध हुश्रा।

१८६६-६७ में भारत में भारी अकाल था, तो भी अंगरेज करोड़ों का ख्रनाज इगलैण्ड ले गये ख्रीर भारत के सामन्तों पर खर्चीले साम्राज्यन्वादी युद्ध चलाते रहे। इससे जनता में रोष उभड़ने लगा। तभी पूना में प्लेग फैला। अगरेज अधिकारी संकान्त इलाका खाली कराने को जनता से बड़ी पृष्टता और ख्रसभ्यता से पेश ख्राये; इससे खीझ कर पूना के एक स्वाभिमानी युवक ने दो अगरेज ख्रफसरों को मार डाला। टिल्क ने उस घटना पर आलोचना करते हुए उसे अंगरेज अधिकारियों के जनता के प्रति चिढ़ाने वाले बरताव के विषद्ध चेतावनी कह कर उसका समर्थन किया। टिल्क को डेढ़ साल केंद्र की सजा मिली, ६ मराठा युवक पकड़ कर फांसी पर चढ़ा दिये गये और अनेकों को लम्बे ख्रस्से के लिए जेल

में ठूंसा गया। स्यामजी कृष्णा वर्मा का भी हाथ इस काण्ड के पीछे था, अतः वह सपरिवार भारत से लन्दन खिसक गया। १६०५ तक वह प्रायः श्रज्ञात रहते हुए, वहां पढ़ने जाने वाले भारतीय युवकों में स्वाधीनता की भावना जगाने और भारत में स्वाधीनतावादी आन्दोलन को सघटित करने का जतन करता रहा। उस सिलसिले में वह प्रसिद्ध श्रंगरेज दार्श-निक हर्बर्ट स्पेन्सर तथा यूरप श्रमरीका के दूसरे क्रान्तिकारी विचारकों और नेताश्रों के सम्पर्क में भी श्राया, श्रीर उनके विचारों, क्रांन्तिसम्बन्धी साहित्य तथा शक्तास्त्रसम्बन्धी ज्ञान श्रीर उपकरणों श्रादि को भारत में पहुँचाने का जतन करने लगा।

#### § ११ स्वदेशी श्रान्दोलन

सन् १९०० में स्वामी दयानन्द के एक दूसरे शिष्य महातमा मुन्शी-राम ने अंगरेजों से स्वतन्त्र अपनी एक राष्ट्रीय शिचाप्रणाली का विकास करने के लिए पंजाब में एक गुरुकुल की स्थापना की। १९०२ में वह गुरुकुल हरिद्वार के पास कांगड़ी गांव में स्थापित हा जाने से कांगड़ी गुरुकुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। १९०४ में वहां श्राधुनिक विज्ञानों की शिक्षा मी भारतीय भाषा के माध्यम से दी जाने लगी। श्रपनी राष्ट्रीय मुक्ति के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षापद्धति का स्वय विकास करने श्रीर विदेशी शक्ति के आसरे पर निर्मर न रहने की भावना कांगड़ी गुरुकुल में आरम्भ से विद्यमान थी।

राष्ट्रीय स्वावलम्बन स्त्रीर राष्ट्रीय स्वावीनता का भाव, निसका बीजां कुर इस प्रकार पहले पहल पिन्छमी भारत—महाराष्ट्र काठियावाड राजस्थान—में ही, जहां भारतीय राज्यों के ध्वंसावशेष अभी तक बचे थे या उनकी स्मृति ताजी थी। उसे आरम्भ में स्वामी दयानन्द विवेकानन्द जैसे धमं-प्रचारकों का पोषण मिला। बीसवीं सदी का आरम्भ होते होते उसने एक भारतक्यापी श्रान्दोलन को जन्म दिया। बंगाल में जहां स्त्रंगरेजी

राज की जहें पहलेपहल जमीं थी, उस श्रान्दोलन का पूरा जोर दिलाई दिया। बंगाल का राष्ट्रीय किव बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय स्वामी दयानन्द का समकालिक था श्रीर जब दयानन्द ने राजस्थान में 'स्वदेशी राज अच्छे से श्रच्छे विदेशी राज से भी अच्छा होता है', इस मन्त्र का प्रवचन किया था, तभी (१८१८८-८३ में) बंकिम ने 'आनन्द मठ' लिख कर वारेन हेस्टिंग्स के समय अंगरेजों से छापामार युद्ध करने वाले सन्यासियों को राष्ट्रीय योद्धाओं के रूप में श्रांकित कर उनके मुख से श्राराध्य देवी की श्रम्थर्थना के मिस मातृभूमि की वन्दना करवा भारत के राष्ट्रीय गान की रचना की थी।

लार्ड कर्जन ने १८९९ में वाइसराय बनकर आते ही भारतीयों की इस उभरती हुई राष्ट्रीय भावना को कुचलने का प्रयत्न श्रारम्भ किया। उसने कलकत्ता बम्बई मद्रास आदि की नगर सभाओं के अधिकार कम करने की तजवीज की; युनिवर्सिटी शिक्षा को मंहगा बना उसपर सरकारी नियन्त्रण बढ़ाने श्रीर बंगाल को साम्प्रदायिक आधार पर दो भागों में बाट देने की याजना बनायी।

१८९९ से १६०३ तक के साल भारत में भीषण अकाल और संकट के थे। संवत् ५६ के अकाल के रूप में उसकी स्मृति श्राज भी राजस्थान वासियों के रोंगटे खड़े कर देती है। पर अगरेजों द्वारा भारत से करोड़ों हपयों का श्रम्न बाहर ले जाना श्रीर भारत के जन धन के खर्च पर सीमान्तों और दूर दूर विदेशों में श्रपने सम्राज्यविस्तार के खर्चीले युद्ध चलाना जारी रहा। मारवाड़ में जब लाखों मनुष्य श्रम्न के एक-दाने के बिए तरस कर कुत्ते बिल्लियों की तरह सड़कों पर तड़पकर दम तोड़ रहे थे, तब मारवाड़ के राजा के छं। टे भाई कर्नल प्रतापिंह की अध्यन्तता में मारवाड़ से जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे पर एक बड़ी फीज चीन में चीनी देशभक्तों के विषद्ध अंगरेजों के शिकारी कुत्तों का काम कर रज्यूती की विडम्बना कराने को भेजी गयी थी। भारत में इससे श्रंगरेजी

राज के विरुद्ध श्रसन्तोष बढ़ता गया। राष्ट्रवादियों के आन्दोलन को इससे बल मिला। बड़ौदा की शासन परिषद् के उपसभापित बंगाली दीवान अरिवन्द घोष और उसके छोटे भाई वारीन्द्र बड़ौदा में रहते समय आर्यसमाज और महाराष्ट्र के स्वाधीनतावादियों के सम्पर्क में आये। १९०२ में वारीन्द्र ने सखाराम गणेश देउस्कर नामक एक मराठा युवक के साथ बंगाल जाकर वहां क्रान्ति की पौध लगाना श्रारम्भ किया।

१९०१ में अंगरेजों की रानी विक्टोरिया का देहान्त हुआ। लार्ड कर्जन ने उसके उत्तराधिकारी एडवर्ड ७म के राज्यारोहणा-समारोह के लिए १९०३ के ग्रारम्भ में दिल्ली में एक बड़ा दरबार रचा। उस दर-बार में वह भारत भर के राजा, महाराजाओं और लोकनेताओं को एकत्र कर ब्रिटिश ताज के प्रति भारतवासियों की राजभक्ति का विराट् प्रदर्शन करना चाहता था। महाराणा उदयपुर को, जो अब फिर राष्ट्रीयता का प्रतीत बन चला था, वह उसमें विशेष रूप से सम्मिलित करना चाहता था, जिसके लिए १९०२ में उसने मेंबाइ की यात्रा की। वह मेवाइ में अंगरेजी सेना की संख्या अधिक बढाने के लिए भी महाराणा पर दवाव डालना चाहता था। इसके लिए उसने भेंट के समय महाराणा के सम्मुख प्रस्तुत करने को एक नोट श्रपने सेक्रेटरी को पहले से तैयार करने की हिदायत कर रक्की थी। पर महाराणा से मिलते समय वह उसके तेजस्वी व्यक्तित्व से. जैसा कि उतने बाद में अपने सेकेटरी के सम्मुख माना. इतना अभिभूत हो गया कि महाराणा की इच्छा के विपरीत उस विषय पर कोई चर्चा छेड ही न सका। कर्जन के अत्यधिक आग्रह से महा-राणा फतहसिंह दिल्ली दरबार में जाने को तैयार हो गया था: पर राज-स्थान के निवासियों की यह बात बहुत अधिक अखरी। स्वामी दयानन्द के शिष्य शाहपुरा के कृष्णसिंह बारहट ने, जो राजस्थान के क्रान्तिकारी स्वधीनतावादी दल का एक नेता था, इस पर एक चुभती हुई कविता लिख कर महाराणा के पास भिजवाई जो "चेतावणीरा चूंगट्य" नाम से प्रसिद्ध है और इस युग के राजस्थानी साहित्य की एक जोरदार रचना है। केसरीसिंह ने खिला--

कठिण जमानो कौल बांधे नर हिम्मत विणा, (यौ) बीरां हन्दो बोल पातळ सांगे पेलियो।

मान मोद सीसोद राजनीति बल राखणी, (पण) गवरमिण्ट री गोद मीठा फल दीठा फतां।

अर्थात्, "जमाना कठिन है, ऐसा कौल (सिद्धान्त) मनुष्य बिना हिम्मत बांधता है" वीरों के इस बचन [के रहस्य] को प्रताप (पातल) और सांगा ने पहचाना था।

सीसोदियों के मान का मजा राजनीति में बल रखने से था। परन्तु है फतहिमंह ! तुझे तो अब गवर्नमेण्ट (बरतानुवी सरकार) की गोद में मीठे फल नजर आ रहे हैं।

कहते हैं यह कविता महाराणा फतहसिंह को चिचौड़ से रेल में बैट्ट्र कर दिल्ली रवाना हो जाने के बाद रास्ते में सरेरी स्टेशन पर मिन्तर-उसे बड़ा पछतावा हुआ। दिल्ली पहुँच कर भी वह कर्जन के उस प्रद र्शन में सम्मिलित न हुआ और बीमारी का बहाना बनाकर उदयपुर बापिस लौट आया।

इन्दौर का राजा शिवाजीराव होलकर भी प्रवल अंगरेज-विरोधी था। होलकरवंश में जसवंतराव होलकर द्वारा दिखायी गयी स्वाधीन कृषि की परम्परा अभी चली आती थी। भारतीय राजाओं में स्वामी दयानन्द सरस्वती के उपदेशों का सब से प्रथम स्वागत होलकर ने ही किया था। १८७७ के दिल्ली दरबार के समय उसने दयानन्द को दिल्ली बुलाकर समस्त राजन्यवर्ण को उससे मिलाने और उन्हें उसकी देशोजित की बाजना समझाने का भी जतन किया था सो कह चुके हैं। १८८२ में

दयानन्द राजस्थान आया। उसमें भी उसका उद्देश्य मुख्य तौर पर इन्दौर महाराज को भेंटना ही था। रानाडे, टिळक आदि मराठा विद्वानों के प्रयत्नों ने मराठा राज्यों में अपने पूर्व ऐतिहासिक गौरव और देश-भक्ति की भावना अब यों भी काफी चेता दी थी। महाराजा शिवाजी-राव होलकर यों भी एक प्रगतिशील और प्रजापिय राजा था, जिसने गद्दी पर बैठने के बाद अपनी प्रजा की हालत सुधारने का काफी प्रयत्न किया था। वह अपने साथी दूसरे भारतीय नरेशों में देशभक्ति उभारने और उन्हें अपनी पराधीनता के प्रति अनुशोचना जगाने का भी अब बरावर जतन कर रहा था। वह अपनी दाढ़ी मूं छ मुड़ाकर रहता और पूछने पर कहता कि जिस मर्दानगी की ये निशानी हाती है, अंगरेजों की गुलामी वरदाश्त करने वाले हम लोगों को उसका दावा करना अब शोभा नहीं देता । १८९२ के बाद उसने अपने राज्य में एकाएक सैनिक संघटन बढ़ाना, शस्त्रास्त्र एकत्र करना और भारतीय फीजों से गुप्त सम्पर्क कायम कर उनमें ब्रिटिश विरोधी प्रचार आरम्भ कर दिया। इनके लिए ख़ुर्च की तंगी होने पर उसने रानी अहल्याबाई द्वारा स्थागित रक्षित ज हाजाने में से बहुत सा धन निकाल लिया, जिससे रियासत के कुछ पुराने लोग उसपर नाराज भी हुए। उसकी राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों और कार्यों की सूचनाएँ श्रंगरेजों को भी मिलने लगी, जिनके कारण उसे आखिर गद्दी से उतरना पड़ा। अंगरेजों ने उसके नाबालिंग लड़के को गद्दी पर बिठा दिल्ली के नानकचंद नामक एक कायस्थ को वहां का शासनाधिकारी बंनाकर भेजा, जिसने इन्दौर राज से धीरे धीरे राष्ट्र-वादियों को निकाल कर वहाँ फिर अंगरेजों के मनोनुकूल स्थिति पैदा कर दी।

१६०४ में लार्ड कर्जन ने बंगाल को हिन्दू मुसलमान साम्प्रदायिक आधार पर दो भागों में बांट देने की अपनी योजना को कानूनी रूप देने का कदम उठाया। बंगालियों ने उसका तीत्र प्रतिवाद किया: जिसका समर्थन देश के प्रायः हर कोने से किया गया। १ जुलाई १६०५ को वह योजना लागू करने की घोषगा की गयी। बंगालियों ने उसके जवाब में बरतानवी माल के बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार और उत्पादन बढाने का एक जकरदस्त आन्दोलन उठाया। तभी जापान द्वारा रूप जैसे बड़े यूरपी राष्ट्र का पराभव कर दिया जाने से यूरप की विश्वप्रभुता के विचार को गहरी ठेस छगी। चीन से मिस्र तक सभी एशियाई देशों में उससे एक सनसनी सी फैल गई। भारत के पूर्ण स्वाधीनतावादी आन्दोलन को इससे गहरा प्रोत्साहन मिला और कांग्रेसी राजनीतिजल्पक सुधारवादियों में भी कुछ ते ने के लक्षण प्रकट होने लगे। १६०५ की बनारस कांग्रेस में बंगभंग का प्रायः सभी मत के ले'गों द्वारा घोर विरोध किया गया। पर अंगरेजी कानून की परि-भाषाओं से चिपके राष्ट्रीय-तेजहीन अभिकारप्रार्थी लोगों को बहिष्कार के सिक्रय कार्यक्रम के पोषण में अपनी राजभक्ति कलंकित होने की आशंका होने लगो। बहिष्कारवादियों के नेता बाळ गंगाधर टिळक. अरविन्द घोष श्रौर विपिनचन्द्र पाल थे। जनता ने कांग्रेसी सुधारार्थियों के लिए नरम दल नाम का प्रयोग आरम्भ किया: उनके मुकाबले में बहिष्कार-समर्थक लाग गरमदली कहलाने लगे।

लन्दन में स्थामजी कृष्ण वर्मा ने इण्डियन सोश्योलोजिस्ट (भार-तीय समाजतत्त्वित्) नामक पत्र निकाला तथा होमरूल लीग आफ इण्डिया (भारतीय स्वराज सभा) नामक संबटन खड़ा कर अब प्रकट रूप से भारतीय स्वाधीन दल के लिए श्रान्दोलन आरम्भ कर दिया (जनवरी १६०५)। उसने वहां अपने खर्च पर ऐसे भारतीय विद्या-र्थियों के लिए, जो अपना सारा जीवन भारत की स्वाधीनता के लिए प्रयक्त करने में लगाने का प्रण करें और अंगरेजों की कृपा पाने या नौकरी स्वीकार करने का कभी जतन न करने का व्रत लेने को तैयार हों, छः छात्रवृत्तियां देने की घोषणा की (दिसम्बर १६०१)। १६०६ में खन्दन के एक श्रच्छे मुह्ह्ले में मकान बनवा भारतीय विद्यार्थियों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए वहां पचीस छात्रों के लिए निवास भोजन आदि का प्रबन्ध कर तथा पुस्तकालय वादिववाद ध्याख्यान गांधी आदि की सब मुविधा उपस्थित कर इण्डिया हाउस (भारत की हवेली) नाम से भारतीय स्वाधीनताबादियों के का एक केन्द्र कायम किया। विनायक दामोदर सावर कर और दिली से हरदयाल जैसे अने के देशभक्त युवक उसकी ये छात्रवृत्तियां पाकर वहां एकत्र होने और उससे देशभक्त की शिखा पाने लगे।

पेरिस में स्यामजी कृष्ण वमा का मित्र सरदारसिंह राणा था। स्यामजी की प्रेरणा से उसने भी पेरिस से उसी की तरह की दो छात्रवृत्तियाँ घोषित की। हेमचन्द्र नामक एक बंगाळी युवक अपनी मारी जायदाद वेचकर पेरिस पहुँचा और विस्फोटक पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने लगा। तभी उल्लासकर दत्त नामक एक दूसरा बंगाळी भी बम बनाने के प्रयोग कर रहा था। वारीन्द्र घोष ने १६०४ में बड़ांदा से फिर बगाळ पहुँच सखाराम देउसकर और स्वामी विवेकानन्द के छोटे भाई भूपेन्द्रनाथ दत्त से मिल "युगान्तर" नामक क्रान्तिवादी पत्र निकलना आरम्भ किया। पूरवी बंगाळ में ढाका अनुशीलन-समिति और महाराष्ट्र में अभिनव-भारतसमिति नामक क्रान्तिकारी संघटन ग्रुक हुए।
अनुशोलन समिति की स्थापना स्वयं बाळ गंगाधर टिळक द्वारा बंगाळ जाकर की गयी (जून १९०६)। उसकी ५०० शाखाएँ अगले दो सालों में

अग नरम और नरम दलों की विचारधाराओं को देखते हुए श्री न्यचन्द्र विद्यालंबार ने नरम दल को अधिकारार्थी दल और उसके मुकाबले में गरम दल को राष्ट्रीय-स्वाधीनतावादी दल कहना पसंद किया है।

बंगाल और उत्तर भारत के प्रायः सभी मुख्य केन्द्रों में फैल गयी। अभिनव-भारतसभिति की नींव श्रमम्य गुरु परमहंत नामक किसी अज्ञात रहस्यमय व्यक्ति द्वारा डाली गयी थी, जो कहते हैं १८५७-६८ में झांसी की महारानी के साथियों में से एक बंगाली ब्राह्मण विद्वान् या। उस संघटन का प्रसार दक्लिन भारत, गुजरात, राजस्थान, पिन्छमी युक्त प्रान्त, पंजाब और सीमाप्रान्त के अनेक स्थानों में हो गया। राजस्थान दिल्ली की शाखा का संघटन हरदयाल और मास्टर अमीरचंद की नाय-कता में स्थानित हुआ। राजस्थान में उस संघटन का संचालक व्रजमोहन माथुर नामक अमीरचंद का एक साथी और मित्र था जो तब जयपुर के सरकारी कलाप्रतिष्ठान के उपाध्यक्ष पद पर था। डा॰ लक्ष्मणराव नामक एक महाराष्ट्र और स्वामी दयानन्द के सहकारी मनीषी समर्थ-दान द्वारा 'युगान्तर', 'केसरी' आदि के नमूने पर राजस्थान में भी अज्ञमेर से दो बार राष्ट्रीय पत्र निकालने का उद्याग किया गया, पर अगरेजी पुलिस के हस्तक्षेप और त्रास के कारण वे सफल न हो सके। लक्ष्मणराव को अजमेर छोड़ जाना पड़ा।

बगाल में उत्तर भारतीय क्रान्तिकारी दल के नाम से एक तीसरा संबदन भी खड़ा हुआ। उसका केन्द्र कलकत्ते के पास की फ्रांसीसी बस्ती चन्द्रनगर था। पूरव और पिन्छम के इन संघटनों का पारस्परिक सम्पर्के अनुशीलन समिति की बनारस शाखा द्वारा स्थापित हुआ।

यह समूचा आन्दोलन आत्मिनर्भरता के विचार पर उठा था। "हमें पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। फिरंगी की कृपा से मिले अधिकारों पर हम थुकेंगे, हम अपनी मुक्ति आप करेंगे" यह उनका मूल मंत्र था।

कांग्रेस का वैधानिक ज्ञान्दालन एक सुधारवादी आन्दोलन मान-या जो अंगरेजों के शासनतंत्र में थों बहुत सुधार कराने और अधिक से अधिक श्रंगरेजों की छत्रच गया में आन्तरिक शासन में स्वायत्तता वा उपराज्य पद ( डोमीनियन स्टेटस ) पाने की ही माँग करता था। श्रतः राजस्थानवासियों को, जिनके यहां एक प्रकार के उपराज्य ऊपर से देखने को ही सही पहले से विद्यमान थे, स्वभावतः ही उसमें कौई विशेषः रुचि न हो सकती थी। आन्तरिक शासन में यहां की पुरानी राजसंस्था का ऊपरी ढांचा अभी वैसा ही बना या। उसके आभ्यन्तरिक राजनीतिक सामाजिक या आर्थिक जीवनक्रम में प्रकटतः कोई भारी परिवर्तन व्यति-कम या व्याघात न हो पाया था कि यहां कोई नवीन हरुचरु या उत्ते-जना पैदा होती । अंगरेजों की छत्रच्छाया में उत्तरदायी शासन की मांग दूसरे प्रान्तों में मुख्यतः स्वतन्त्र और शक्तिशाली मध्यवर्ग के विकास कः परि णाम थी। राजस्थान का राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक ढांचा अभी तक मध्ययगीन कृषक-सामन्ती स्तर का बना था। बल्कि बरतानवी अधीनता के साथ स्वतंत्र जी।वकोपार्जन के पुराने सभी रास्ते रक जाने श्रौर स्वतंत्र प्रतिभा और पूँजी के विनियोग के प्रायः सब अवसर रुद्ध हो जाने से, पुराना जो मध्यवर्ग यहां था उसके भी अन्तर्धान हो जाने के कारण, यहां तब मुख्यतः दं। ही वर्ग बच रहे थे-एक उच्च अभिजात विशेषा-धिकार या भूमचा प्राप्त शासकों जागीरदारों आदि का वर्ग और दूसरा साधारण अशिक्षित गरीच जनता का--और उन दोनों के ऊपर विदेशी गुलामी का वलेठन समान रूप से लिपटा उन्हें हाथ पाव हिलाने का भी अवसर नहीं देता था। अतः राजा-प्रजा सरदारों जागीरदारों ठाकरों आदि सभी को यदि कोई वेदना उस समय समान रूप से सताता या अनुभव होती थीं, तो वह थी परदेसी की गुलामी की व्यथा, \* जिसका र्शातकार केवल पूर्ण स्वाधीनता प्राप्ति में ही हो सकता था। अतः यहां

<sup>\*.</sup> जोधपुर के राजा के छोटे भाई कर्नल सर प्रताप का उल्लेख कपर हो चुका है, जो १८६६ में अंगरेको की तरफ से चीनी देशभक्त खूशामारों (बौक्सरों ) के विरुद्ध मारवाइ की सेना लेकर लड़ने गया

के निवासियों का रक्षान स्वभावतः ही पूर्ण स्वाधीनतावादियों की तरफ या। बिल्क सच कहा जाय तो जैसा कि हम कह आये हैं पूर्ण स्वाधीनता-वाद का जन्म मूलतः राज्यान या देशी राज्यों के वातावरण में ही हुआ था। स्वराज्य चाहे कितना ही फिसड़ी और गया बीता क्यों न हो, इसका बदला सुराज (श्रञ्छा शासन) कभी नहीं हो सकता, यह विचार दयानन्द को भी परिनिष्ठित रूप से पहलेपहल मेवाड़ आकर ही फुरा था। शिवाजीराव होलकर, विवेकानन्द, श्यामजी कृष्ण वर्मा, अरविन्द घोष, वारीन्द्र आदि कान्ति आन्दोलन के प्रायः सभी प्रथम सूत्रधार किसी न किसी रूप में राजस्थान या उसके पड़ास की किसी देसी रियासत से सम्बद्ध लोग ही थे। खोस राजस्थान में इस आन्दोलन में आरम्भ से भाग लेने वालों में शाहपुरा का केसरीसिंह था, जो दयानन्द के शिष्य

या। उसने वडां जर्मनां रूसियों स्रादि के साथ साथ बराबरी से लड़कर बड़ा नाम कमाया था। चीन के बाद वह दक्षिण अफरीक में नैटाल के ओलन्देज़ (डच) वंशी गोरे उपनिवेशक गेअरों के खिलाफ अंगरेजों की तरफ से उनकी स्वतन्त्रता हरने के लिए लड़ने भी नया। इन दोनों युद्धों के अनुभवों से अंगरेजों और यूरपो लोगों की सैनिक वरिष्ठता की धाक उसके दिल से हट गयी था। बोअर-युद्ध की समाप्ति पर बैठी यूरपी राष्ट्रों की सन्धिपिषद् में जर्मन सम्राट् विलहैक्म कैसर द्वारा एक गुलाम देश के प्रतिनिधि को स्वतन्त्र लांगों की परिषद् में बराबरी का आसन देने पर आपित उठाने पर अंगरेजों द्वारा उसे हटा दिया गया था। श्रंगरेजों ने उसकी सेवाशों के लिए बाद में उसे ईडर का राज दिलाया। पर वह अपने उस अपमान को न भूल सका। दूसरे राजाओं को भी इससे दुनिया में श्रपनी वास्तविक स्थित का भान हो गया था; जिससे उनकी सहानुभूति का न्तिकारियों के साथ इस समय भीतर भीतर से थी।

और महाराणा सजनसिंह तथा उस जमाने के दूसरे अनेक राजरथानी राजाओं के विश्वासपात्र बारहट किशानिसह का पुत्र था। उसके सारे धिरवार ने—केसरीसिंह के छोटे भाई जोरावसिंह, पत्नी माणक हु दें, बेटे प्रतापसिंह, लहकी चन्दमणी, जामाता ईश्वरीदान आदि ने—भी मातृभूमि के लिए कैसी आहुतियां दीं सो हम आगे देखेंगे। केसरीसिंह के अतिरिक्त खर्वा के ठाकुर राव गोपालसिंह, श्यामजी कृष्णवर्मा के व्यावसायिक साथी ब्यावर के सेट दामोदरदास राठी तथा जयपुर के जैन विद्वान अर्जुनलाल सेठी का भी उस आन्दोलन से आरम्भ से सम्बन्ध था।

दामोदरदास राठी ने ब्यावर में कृष्णा मिल्स नाम से राजस्थान में कपड़ा बुनने का पहला कारखाना खोला था। इयामजी कृष्ण वर्मा उदय-पर छोड़ने के बाद कुछ दिन उस कारखाने का मैनेजर भी रहा था। १६०७-८ में अरविन्द जब राजस्थान के दौरे पर श्राया तो वह भी उसका मेहमान बना । स्वदेशी श्रान्दोलन के दिनों में उसकी मिछ की बनी धातियां खूब बिकीं। राजस्थान के क्रान्तिकारियों की आर्थिक सहायता मुख्य रूप से तब दामोदरदास ही करता था। केसरी-सिंह और गोपालसिंह राजाओं जागीरदारों आदि के वर्ग में तथा राजस्थान के राजपूतों के चारणों आदि में स्वदेश की स्वाधीनता की भावना जगाने तथा शस्त्र स्त्रों के संग्रह, शिक्षण तथा दूसरे प्रान्तों से भाग कर आने वाले क्रान्तिकारियों को राजस्थान में छिपाने पनाइ दिलाने आदि का कार्य करते थे। सर्वसाधारण पढे लिखे मध्यवर्गी नवयुवकों में देशमिक जगाने और बलिदान की भावना विकसाने का कार्य अर्जुनलाल सेठी के बिम्मे था. जो जयपुर कालेज के प्रथम स्नातकों में से होने और दिगम्बर जैनकुल में जन्म लेने एवं जैन धर्मप्रन्थों का प्रकाण्ड पण्डित हं ने के कारण कश्मीर से कर्णाटक और भिहार बुंदेलखंड तक फैले जैन समाज के युवकों के आर्कषण का विषय बना हुआ था । बाळ गंगाधर टिळ ह के साथ 'केसरी' में काम करने से उसे प्रथम दीक्षा मिडी थी। उसने अब जय- पुर में श्रीवर्धमान जैन पाठशाष्टा नामक संस्था खोल जैन समाज में, जो राजस्थान का सबने अधिक और साधनसम्पन्न वर्ग है, नवजागृति के बीज बोने आरम्भ किये।

स्वदेशी आन्दोलन का जोर १६०४ से १९०८ तक बहुत रहा! राजस्थान के मध्य-दिक्तिनी-अञ्चल--सिरोही ईडर दिक्तिनी मेत्राइ बागड़ तथा मालवा गुजरात के बीच के तमाम पहाड़ी प्रदेशों—में. जहां आबादी मुख्यतः भील भीणा आदि लोगों की है, उस आन्दोलन की प्रतिध्वनि में स्वामी गोविन्द नामक एक सन्यासी ने 'सम्पराभा' नाम से एक संधटन उन्हीं दिनों ( १९०५ में ) खड़ा किया, जो भीलों आदि उस इल के की समूची जनता में परस्वर ऐक्य कायम कर उन्हें मादक द्रब्यों का परित्याग करने और विदेशा व तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी ही बरतने और अपने पुराने स्थानीय उद्योगधन्धीं को जिलाने कः प्रचार करता, एवं अपनी पंचायतीं को पुनर्जीवित कर स्थानीय शासकीं से शासन सुधार की मांगें करता था। आरम्भ में उन प्रदेशों के छोटे मोटे ठाकुरा जागीरदारी तथा छोटे रियासती कर्मचारियो की भी सहानुभूति उक्त सबटन के साथ थी। पर अंगरेजी सरकार द्वारा दबाव पड़ने पर १६०८ के बाद, सैनिक कार्रवाई द्वारा उसे पूरी तरह कुचल दिया गया । बांसवादि के महारावल बाम्भूसिंह को इसी सिलसिले में प्रबन्ध करने की अयोग्यता का दोष लगाकर गद्दी से उतार दिया गया और उस समूचे प्रदेश का शासन कुछ समय के लिए अंगरेजों के राजनीतिक विभाग ने अपने अधिकार में ले लिया।

स्वदेशी और कान्तिकारी आन्दोलनों से होने वाली जागृति का प्रभाव भारतीय जीवन के सभी श्रंगों पहलुओं और वर्गों पर हुआ। राज-स्थान के राज्यों में भी आर्थिक सामाजिक और शासनसंबन्धी सुधारों की लहर चलो। इन्दौर के महाराज शत्राजीराव होलकर का उल्लेख हो चुका है, उसके शासनसुधार संबन्धी प्रयत्न दीवान नानकचंद के समय

भी जारी रहे। गवालियर के महाराजा माधवराव शिन्दे २य या माधव महाराज को, गवालिर राज्य की प्रजा, उसके जमीन सम्बन्धी सुधारों, **दृढ़ अ**र्थनीति, यातायात के साधनों की उन्नति और राज्याधिकारियों और पुलिस का बरताव जनता के प्रति सुधारने के प्रयत्नों के लिए आज भी बढ़ी कृतज्ञता और भक्तिपूर्वक याद करती है। कांटा के महाराव उम्मेद **सिंह** को भी वहां की प्रजा उसी रूप में स्मरण करती है। उदयपुर बोधपुर जयपुर और बीकानेर में भी यह युग उन्नति प्रगति और शासन-संबन्धी सुधारों का गिना जाता है। खासकर बीकानेर के महाराजा गंगासिंह ने अपने राज्य की उन्नति करने श्रौर उसकी आमदनी बढाने में बड़े अध्यवसाय योग्यता और स्झब्झ का प्रदर्शन किया। उसे १६ दिसम्बर १८६८ को शासनाधिकार मिला था। उस समय उसके राज की आमदनी मुश्किल से १७ ल ख वार्षिक बैठती थी। शासना-धिकार पाते ही उसने जमीन का राज्य भर में, जागीरों और ठिकानों में भी, एक सा बन्दोबस्न करा सिंचाई आदि के लिए नये नये निवान-कुएँ तालाब आदि-बनवाने और नहरं लाने की व्यवस्था की तरफ ध्यान दिया: उद्योगधन्धीं व्यापार-व्यवसायीं को प्रात्साहित करने के लिए रेल सड़क आदि यातायात के साधनों को उन्नत किया; और पुलिस और न्याय की व्यवस्था एक सी कर कानूनी शासन का विकास करने के लिए जागारदारों ठाकुरों आदि के दीवानी फीजदारी और माली अधि-कारों का अन्त कर एक केन्द्रप्रथित सचिवायतन ( सेक्र टेरियट ) और नौकरतंत्र पर स्थित शासनव्यवस्था बनाने का उद्याग भी आरम्भ किया। बड़े बड़े शहरों श्रीर कस्बों में नगरप्रबन्धक सभाएँ ( म्यूनि-सिपैलिडियां) बनायीं। १ नवम्बर १९१३ को श्रांगरेजी भारत के तात्कालिक विधान के नमूने पर परिमित क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित एक व्यवस्थापिका सभा ( लेजिस्लेटिव एसेम्बली ) स्थापित करने की घोषणा कर उसने अपने राज्य में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की ओर भी

एक कदम बढ़ाने का जतन किया। किन्तु बाद के घटनाचक्रवश उसका अधिक विकास न हो सका और वह अन्त में एक खिलौनामात्र बन कर रह गया।

महाराजा गंगासिंह पिछले दिंनों में भारतीय राष्ट्रवाद और लोक-तंत्र शासन के विकास का विरोधी निरंकुश और स्वेच्छाचारी राजा समझा जाता रहा है। परन्तु अपनी राजनीतिक बातों को छोड़, जिसमें कि अंगरेजों की कृपा पाने के लिए उसे अपनी राजभिक्त का बहुत सा कृत्रिम और ऊपरी प्रदर्शन भी करना होता, अपने देश और जनतः को वह सच्चे दिल से प्यार करता था और उसकी आर्थिक दशा सुधारने श्रीर अपने राज्य की प्रतिष्ठा और श्रीवृद्धि करने का कोई अवसर न चूकता था। उसकी बनवाई गंगनहर तथा राजधानी में उसकी सूझ- चूझ श्रीर देखरेख में बने बहुत से सुन्दर सार्वजनिक भवन, महल, बगीचे, चिकित्सालय दरिद्रशालाएँ आदि राजस्थानियों को उसकी स्मृति चिरकाल तक दिलाते रहेंगे। १६४३ में उसकी मृत्यु के समय उसके राज्य की आमदनी रा। करोड़ वार्षिक होने लगी थी।

## § १२. कान्तिकारी श्रातंकवादी प्रतिराध

स्वदेशी आन्दोलन की तीव्रता के कारण लार्ड कर्जन को बंगविभाजन छानू करने के बाद एक महींने में ही भारत छोड़ना पड़ा। उसके उत्तरा धिकारी लार्ड मिटों ने १९०६ में आते ही "दार्ये हाथ से दमन और बायें से शमन" तथा भेद की नीति ग्रहण की। कांग्रे सी अधिकारलोखप नरम दिख्यों को उसने शीघ ही शासनाधिकारों के दुकड़े देने का प्रलेभन देकर आन्दोलन से फोड़ लिया। साथ ही मुसलमानों को पृथक् प्रतिनिधित्व की तथा व्यापार-व्यवसायों के स्वामियों और जमींदारों आदि के वर्गों को विशेष प्रतिनिधित्व की मांग करने को उकसा उसने कांग्रेसियों की शक्ति विभक्त करने का भी जतन अरम्भ किया। कांग्रेस के गरम और नरम दलों में १९०७ के सरत अधिवेशन पर परसर का

विवाद मारपीट की इद तक जा पहुँचा। राष्ट्रीयतावादी गरमदल वास्त्रों को सूरत में कांग्रेस से निकल जाना पड़ा।

अंगरे जो ने अब गरमदली राष्ट्रवादियों और क्रान्तिकारियों का घोर दमन आरम्भ किया। स्वाधीनतःवादी क्रान्तिकारियों ने उस विदेशी आतंक और त्रासवाद का जवाब त्रासवादी उपायों से ही देना आरम्भ किया। कलकत्ते के एक अत्याचारी अंगरेज मैजिस्ट्रेट को जिसकी बदली कलकत्ता से बिहार में मुजफ्करपुर कर दो गयी थी, मुजफ्करपुर में खुदी-राम वसु श्रीर प्रफुछ चाकी नामक दो बंगालो। युवको द्वारा २० अप्रैल १६०८ के दिन बम फैँककर मृत्युदण्ड देने का जतन किया गया। टिळक ने २२ जून के 'केसरी' में उस घटना पर टिप्पणी करते हुए छिला " सरकार की सैनिक शक्ति बमों से तोड़ी नहीं जा सकतो। पर बम से सन्कार का ध्यान उस अन्धेर बाते की तरफ अवस्य खींचा जा सकता है जो सैनिक शक्ति के कारण उपस्थित है।" "शासन पद्धति बुरी है, पर अधिकारियों को व्यक्तिशः चुनकर कल न दिया जायगा तो वे पद्धति को न बदलैंगे।" खुदीराम वसु को फांसी हुई और टिळक को उस लेख के लिए ६ साल का देशनिकाला और कारावास दिया गया । दमन ज री रहा । अरविन्द, वारोन्द्र आदि को पकड़ कर कलकत्ते में अलीपुर षड्यन्त्र का मुकदमा चलाया गया। इयामजी कृष्ण वर्मी, अरिवन्द श्रादि से सम्बन्ध रखने और उन्हें अपने यहां टिकाने के लिए राजस्थान में दामोदरदास राठी के घर की भी तलाशी ली गयी। बंग ल की अनुशीलन समितियां गैरकानूनी करार दी जाने पर गुप्त संस्थाओं के रूप में कार्य करने लगीं।

ह्नन्दन में उसी साल (१६०८) ह्नन्डिया हाउस में ३१ मई को १८५७ के प्रथम भारतीय स्वाधीनता समर को बरसा मनायी गयो। विनायक दामोदर सावर कर ने '१८५७ का स्वातंत्र्य समर' न मक प्रन्थ किसा था जो वहां पढ़ कर सुनाया जाता रहा। उन की स्त्रोने क प्रतियां

गुत रूप से सभाओं में प्रचार के लिए भारत भेजी गर्यी। हरदयाल १९०७ में भारत छोट आया था और दिल्ली राजस्थान पंजाब सीमा-प्रान्त तथा पच्छिमी युक्त-प्रान्त में संघटन फैलाने श्रौर मजबूत करने में छगा था। एक साल बाद वह फिर भारत से वापिस यूरप चला गया। तभी लन्दन में मेवाड़ के भूतपूर्व रेज़ीडेंट सर विलियम कर्जन वत्यली को, जिसने १८६५ में स्यामजी को मेवाड से निकालने का जतन किया था और जो अब लंदन में अगरेजों के भारतमन्त्री के दफ्तर में उसके प्रधान सलाइकार के पद पर रह कर भारतीय विद्यार्थियों से हिल मिल कर उनके मेद लेने का जतन करता था, मदनलाल धींगड़ा नामक एक पंजाबी युवक द्वारा, जो कि इण्डिया हाउस वा ही एक छात्र और सावरकर हरदयाल की अभिनव-भारत-समिति का सदस्य था, प्र.णदण्ड दिया गया । १ जुलाई १९०९ । अर रेजी का सन्देह स्वभावतः स्यामर्जा वृष्ण वर्मी पर गया। पर स्थामजी पहले से ही लन्दन छोड़ पेरिस जा बसा था। विनायक सावरकर को पकड़कर दो त्राजन्म कार।वासों की सजा दी गई। उसके बंद भाई गणेश सावरकर को पहले ही वैसी सजा दी जा चुकी था। राजस्थान में गवाल्यिर राज में अभिनव-भारत-समितियों के अनेक सदस्य पकड़े गये। उनपर गवाल्यियर राजनीतिक षड्यंत्र नाम से दो मुक्दमें चले और बहुतों को लंबी लंबी सजाएँ दी गयीं।

राजपूताने में केसरीसिंह बारहट ह्यादि जिनकी पहुँच बारहट होने से सब जगह राजदरबारों में थी, राजपूतों में, देश की आज़ादी प्राप्त करने में क्रान्तिकारियों का साथ दे भारत में फिर से अपना राज्य स्थापित करने की महत्वाकांक्षा जगाने का प्रयत्न कर रहे थे। किशन-गढ़ में पंडित जगदीश नामक श्रजमेर का रहनेवाला एक व्यक्ति उन्हीं दिनों वहां के नाबालिंग राजा मानसिंह का शिक्षक था। उसके सम्पर्क से मानसिंह का संबन्ध भी क्रान्तिकारियों से हो गया था। राजस्थान गुजरात के दूसरे अनेक राजाओं और ठिकानेदारों से भी उसका सम्पर्क था, जिसकी भनक अंगरेजों को मिल गयी। किशनगढ़ में किसी मामले पर जनता ने एक जोरदार अंगरेज़-विरोधी प्रदर्शन किया। पंडित जग-दीश पर वारंट निकाला गया। वह भाग कर बड़ौदा के शिवपुर ठिकाने के सरदार के पास जा छुपा, और पीछे पकड़ा जाकर किशनगढ़ भेजा जा रहा था जब कान्तिकारियों ने रास्ते में उसे भगा लिया। अन्त में वह फिर अजमेर में पकड़ा गया। किशनगढ़ में उसपर मुकदमा चला। राजा मानसिंह ने मुखबरी की और संकेत लिपि में उसकी लिखी अनेक चिट्ठियां आदि पढ़कर अपनी गुरुदक्षिणा चुकायी। किशनगढ़ जेल में उसे विष देने के भी कई जतन किये गये। उसका देहान्त वहीं जेल में हुआ।

हरदयाल भारत से जाने के बाद कुछ दिन मिसर में रह वहां के तहणों में देशमिक और जरतानवी आधिपत्य के विरुद्ध जागृति पैदा करता रहा। वहां से १६१० में इटली फ्रान्स जर्मनी आदिमें स्थित भारतीय देशमकों और क्रान्तिकारियों से मिलता रहा। कुछ भारतीय देशमकों और जर्मनों ने उसे सलाह दी कि अमरीका में जीविकोपार्जनार्थ बड़ी संख्या में गये हुए पंजाबी सिक्लों में जो कि अंगरे जों की हिन्दु-स्तानी सेना के मुख्य घटक होते थे, जागृति पैदा करने के लिए जाय। इन सिक्लों में भी कुछ क्रान्तिकारी स्वयं पैदा हो चुके थे जिन्होंने सान-फ्रांसिसकों में एक 'युगान्तर आश्रम' स्थापित कर 'गदर' नामक अखबार निकालना आरम्भ किया था। कत्तीरिसंह नामक एक तक्या क्रान्तिकारी ने हरदयाल को उसके सम्मादन के लिए बुलाया। 'गदर' श्वीघ्र ही भारत की विभिन्न भाषाओं में छपकर हजारों की संख्या में भारत पहुँचने लगा।

भारत में वातावरण को कुछ शान्त करने के लिए अंगरेजों ने २५ मई १६०६ को मार्लें मिण्टो शासन सुधार योजना को स्वीकार कर उसे शीघ्र ही लागू करने की घोषणा कर दी। मई १६१० में अंगरेजां

का सम्राट् एडवर्ड ७वां चल बसा और उसका लड़का जार्ज ५ वां गदी पर बैठा। छार्ड मिटो अपनी दमन श्रीर भेदनीति के कारण भारत में काफी बदनाम हो चुका था, अतः लाई हार्डिंज को भारत का नया वायसराय बनाकर भेजा गया। भारत के वातावरण की क्षब्धता को शान्त करने श्रौर लोगों की राजभक्ति की भावना को उभार कर कान्ति-कारियों के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिये अगले साल सम्राट् बार्ज पंचम स्वयं भारत आया । अंगरेजों ने भारत में उसका राज्यारोहण समारोह मनाने के लिए १२ दिलंबर को दिल्ली में एक बड़ा राज-दरबार रच भारतीय प्रजा की राजभिक्त का बृहत् प्रदर्शन करने की योजना की। मेत्राइ का महाराणा फतहसिंह ऐन मौके पर लड़के की बीमारी का बहाना बना उस प्रदर्शन में सम्मिलित होने से टरक गया और बड़ोदा के सयाजीराव गायकबाड़ ने दरवार के समय निर्धारित शिष्टता के व्यवहार की अवहेलना कर अंगरेज़ सम्राट् के प्रति अवज्ञा दिखाकर उस प्रदर्शन की महत्ता किरकरी कर दी। अंगरेजी अमला-दल इस पर बहुत बिगड़ा, पर भारतीय जनता ने अपने उन दोनों राजाओं के उस व्यवहार से एक तरह का राष्ट्रीय गर्व का सा अनुभव किया। चारों तरफ की स्थिति की विकटता को देख अंगरेज शासकों ने उन मामलों को अधिक तुल न पकड़ने दिया।

बंगभक्त की योजना शाही फरमान द्वारा रद्द की गयी। राजधानी कच्कत्ते से जहां अत्ये दिन कान्तिकारयों के उपद्रवों के मारे अंगरेजों को अपना साधारण शासनकार्य चलाना भी दूभर होता जाता था, बदल कर भारत की पुरातन राजधानी दिल्ली में ले आने की घोषणा की गयी। इस प्रकार सर्वसाधारण जनता के मन पर यह विचार जमाने का भी जतन किया गया कि बरतानवी साम्राज्य अब भारत के मुगल साम्राज्य का ही स्थानापन्न है। देश के सार्वजनिक जीवन में इसके बाद फिर मुर्दनी सी छाती दिखायो दी।

पर पूर्ण-स्वाधीनतावादियों के दिछ पर इस सबका कोई असर न पड़ा । इन्होंने अब श्रपना संघटन और दृढ़ और व्यापक आधारों पर करने का जतन किया। बंगाल के विभिन्न संघटनों में परस्वर एकता **कायम करने और पूरव और प**च्छिमी भारत के संघटनों में परस्प**र** घनिष्ठता और संबन्ध बनाने की चेष्टाएँ हुई । बनारस में शचीन्द्रनाथ सान्याल नामक युवक श्रनुशीलन-सिमिति का केन्द्र चलाता था। उसका सम्पर्क चन्द्रनगर वाले उत्तर भारतीय क्रान्तिदल के एक नेता रास-विहारी वसु से हुआ जो उन दिनों अंगरे जो के देहरा रून स्थित वन खोज-प्रतिष्ठान ( फौरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट) में मुख्य लेखक के पद पर कार्य करता था। उनके प्रयतां से बंगाल के दलो का आपस में और पञ्छिमी भारत के-पञ्छिमी युक्तप्रान्त, राजस्यान, पंजाब और सीमा प्रान्त आदि के-श्रिभनवभारत सभा आदि संवटनों से संवन्य जुड़ा। राजस्थान में वीर भारत सभा नाम का एक नया गुप्त सैनिक संघटन भी खड़ा किया गया जिसमें राजस्थानवासियों को, खासकर राजपूर्ती तथा दूसरे अधिकारप्राप्त शासकों और सैनिनों के वर्ग का, श्रपने पूर्व गौरव का स्मरण दिला बड़े पैमाने पर भरती करने का जतन किया जाने लगा।

२३ दिसम्बर १९१२ को लार्ड हार्डिज ने बड़ी सजधज के साथ अपनी नयी राजधानी में प्रवेश किया। क्रान्तिकारियों ने रासिवहारी बसु की नायकता में बीच चांदनी चौक उसकी सवारी के हाथी पर बम फैंक कर अंगरेजों के उस रोब को गहरा आधात पहुँचाया और अगरेजों को मानो यह सूचना दी कि बंगमंग रह करने से वे शान्त होने वाले नहीं हैं। रासिबहारी और उसके साथी उस कांड के बाद दिल्ली से बावजूद अंगरे में की पुल्सि और फौज के कड़े घेरे और गहरी छानबीन के, बेलाग निकल गये और साल भर तक पुल्सि लाखक कोशिश करके भी उनका कोई सुराख न पा सकी। इससे उनके संघटक की धाक और बढी।

उधर दक्खिन अफरोका में मोहनदास कर्मचन्द गांधी तभी वहां के गारे अधिवासियों द्वारा वहां जाकर बसने वाले भारतीयों के प्रति जातिभेद मूलक अपमानकारक अन्यायपूर्ण बरताव के विरुद्ध सविनय अवज्ञा या सत्याप्रह का युद्ध सफलता पूर्वक चला रहा था, जिसकी खबरें पहुँचने से भारतीयों का आत्मविश्वास काफ़ी जगने लगा।

क्रान्तिकः रियों ने अब देश में सशस्त्र राजक्रान्ति की तैयारियां आरम्भ कर दीं। हार्डिजपर बम फेंकने के महत्त्व को समझाने वाले परचे देश में सर्वत्र व्यापक रूप से बॉटे गये। उन परचों में राजस्थान, महाराष्ट्र आदि के निवासियों को, जो भारत की पूर्ण स्वाधीनता के नारे को पहले पहल बुलन्द करके, १६०६-१० के बाद ढीले पड़ चुके थे, फिर से चेतन होकर बंगालियों के साथ मिलकर मातृभूमि की बेड़ियां काटने को उकसाया गया था।

विलायत में इस बीच एक समय में एक कारत्स मर कर चलाने वाली पुरानी तो देदार हैड्री मार्टिन बन्दूकों की जगह एक ही बार तीन चार कारत्स भर कर एक के बाद एक चला सकने वाली नई बन्दूकों की ईजाद हुई थी। अंगरेजों ने भारत में अपनी फौज और सदाक्त पुलिब को भी यही अल्ला दिया। अपनी पुरानी उतरी हैड्रा मार्टिन बन्दूकों उन्होंने राजस्थान में जहां अभी शास्त्र कानून लागून था, अब्छे दामो पर बाजारों में बेच दीं। किन्तु उसमें चालाकी यह की कि सौ से अधिक कारत्स एक बन्दूक के साथ किसी को न दिये। बाद में उन कारत्सों का बेचना बिलकुल बंद कर दिया जिससे बेकार हो कर वे बन्दूकों यहां बहुत ससते दामों पर दस-दस पन्द्रह-पन्द्रह क्यों में बड़ी संख्या में मिलने लगीं। कान्तिकारियों ने उनका संग्रह करने के लिए भोपसिंह नामक युवक को, जो बाद में विजयसिंह पिथक नाम से प्रसिद्ध हुआ, अजमेर मेजा। कारत्सों की कमी को पूरा करने के लिए भोपसिंह पुराने कारत्सों मेजा। कारत्सों की कमी को पूरा करने के लिए भोपसिंह पुराने कारत्सी

३०६

को फिर भरने और नये कारतूस बनाने तथा पुरानी ठूटी बन्दूकों छी मरम्मत का काम सीखने को अजमेर के रेलवे कारखाने में भरती हो गया । उसकी 'सहायता से क्रान्तिकारियों ने उन कारतूसों के बनाने भरने और बन्दूकों की मरम्मत के कई गुप्त क़ारखाने भी राजस्थान में खोल लिये ।

भोपसिंह के पूर्व ज जज के जिला बुलंदशहर के पास मालागढ़ के रहने वाले थे। उसके दादा मालागढ के नवाब एक पठान सरदार के दीवान थे। १८५७ के स्वाधीनता युद्ध में नवाब लखनऊ को अंगरेजी घेरे से छुड़ाने के लिए गया, तब मालागढ़ की अँगरेजी आकान्ताओं से रक्षा का काम उनके दादा पर छोड़ गया था। उसकी रक्षा उन्होंने मरते दम तक वीरता से की थी। युद्ध की विफलता के बाद अंगरे जों ने नवाब को पकड़ कर फांसी लटका दिया और उसकी जागीर जायदाद जब्त कर उसके गद्दार नौकरों में जागीरदारियोंकेरूप में बांट दी थी,जिनमें से दो गांव एक गुठावली कला और गुठावली खुर्द-सैय्यद मुस्ताक अली के वंशजों के पास अभी तक विद्यमान है। भोपसिंह के पिता और परि-वार के दूसरे लोगों को १८५७ के बाद बहुत दिन तक फुरार जीवन बिताना पड़ा था और अन्त में आम मुभाफी की घोषणा के बाद जब वे अपने गांव में वापिस जाकर आबाद हुए तब भी अंगरेजी पुलिस और उन देशद्रोही जमींदारों की वजह से बहुत दिन तक उन्हें त्रास भोगना पड़ा था। भोपसिंह के पिता का देहान्त उसकी छोटी उमर में इन सब कठिनाइयों की दशा में हुआ था और उसके चाचा आदि को भी उच त्रास से मुक्ति अंगरेजों की फौज में नौकरी स्वीकार करने पर ही । मली थी । भोपसिंह का एक चाचा बलदेवसिंह इस प्रकार मऊ ं की छाबनी में सूबेदार था, जब इन्दौर के महाराजा शिवाजीराव होलकर ने १८९२ के बाद श्रंगरेजों के विकृद्ध सैनिक विप्लव खड़ा करने की चेष्टा आरम्भ की थी और महाराजा के साथ उस षड्यन्त्र में बलदेवसिंह का

मुख्य हाथ था । मऊ की छावनी की फीजों का सम्पर्क महाराजा के साथ उसी के जरिये था । बालक भोपसिंह का लालन-पालन और शिद्धा-दीद्धा सब अपने इसी चचा के पास मऊ और इन्दौर में हुई थी । १९१०-११ में इन्दौर में पढ़ते समय ही अपने एक साथी द्वारा उसका शचीन्द्र सन्याल से सम्पर्क हुआ और वह शचीन्द्र के दल में शामिल हो गया । १९११ में उसे शस्त्रास्त्रसंग्रह और राजपूतों आदि से सम्पर्क बनाने के लिए रास-बिहारी वसु द्वारा राजस्थान मेजा गया ।

क्रान्तिकारियों को जनता सेना ऋादि में प्रचार और देश-विदेशों में शस्त्रास्त्र संग्रह के लिये चल रही इस प्रकार की अपनी अनेक योज-नाओं के लिए इस समय धन की बड़ी आवश्यकता थी । राजस्थानी रियासतों के राजाओं आदि से भी उन्हें उसके लिये कुछ सहायता मिलती थी। जोधपुर, ईंडर का शासक कर्नल सर प्रताप, बीकानेर का गंगासिंह त्रीर बहोदा का सयाजीराव त्रादि कुछ तो उनकी वीर-भारत-समिति के सदस्य हो गये थे। उदयपुर के महाराण। फतहसिंह, कोटा के राव उमेदसिंह ऋादि की भी उनसे छिपी सहानुभूति थी। फिर भी वह सहायता एक तो पर्याप्त नहीं थी, दूसरे क्रान्तिकारी जहाँ स्वराज्यप्राप्ति के बाद देश में सब लोगों का एक जनसत्तापरक राष्ट्रीय राज्य स्थापित करना चाहते थे. वहाँ राजा लोग ऋधिकांश में--गायक-वार जैसे किसी-किसी शासक को छोड़ जो कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीयता ऋौर जनसत्ता स्थापित करने की भावना से प्रेरित थे-- ऋभी तक अपने मध्यकालिक सामन्ती त्रादशों से ऊपर न उठ पाये थे, त्रौर सिर्फ श्रपने निजी विशेषाधिकारों का दायरा बढ़ाने के लिए ही श्रंगरेजी नियंत्रण से मुक्त होने को त्रातुर थे। त्राच्छे शस्त्रास्त्र ऋौर साधनों पर वे अपना कब्जा रखना श्रीर उन्हें क्रान्तिकारियों के हाथ न पहने देना चाइते थे। वे. खास कर जोधपुर बीकानेर श्रादि के राठौर, श्रापस में प्रायः चर्चा करते कि यदि क्रान्ति सफला हो गयी. जिसके कि सफला

होने की उस समय चारों तरफ चल रही गुप्त तैयारियों को देखते हुए बहुत कुछ आशा थी, तो क्रान्तिकारियों में अधिकांश तो उनमें लप चुके होंगे और जो बाकी रहेंगे उन्हें वे अपने वरिष्ठ शस्त्रास्त्रों और साधनों की बदौलत आसानी से अपने वंश में कर अधिकार हथिया लेने में शीघ ही सफल होंगे। क्रान्तिकारी भी उनकी इस मनोवृत्ति को शीघ भाँप गये थे। भोपसिंह ने जो अपने को उन दिनों राठौह कहता और उनके संघटनों में खूब हिलता मिलता था, उसकी सूचना रासबिहारी आदि को दे दी।

बंगाल के क्रान्किरीत अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति राजनीतिक डाके डालकर करते थे । कुछ राजस्थानियों ने भी उनकी देखादेखी उस मार्ग का अनुसरण करने की चेष्टा की।

<sup>\*</sup> अपने जिन देशवासियों की स्वतंत्रता के लिए ये क्रान्तिकारी ज्ञातन कर रहे थे, उन्हीं पर इनका इस तरह डाके डालाना क्या उचित था ? क्रान्तिकारियों का उत्तर था कि देश में जो समुदाय अपनी अधिकांश जनता का शोषण कर सिर्फ पैसा इकड़ा करना ही अपना उद्देश बनाये था, देश की पराधीनता और दुर्शा का जिसको कुछ भी दर्द न था, उससे उनका इस प्रकार इस धन का कुछ श्रंश देश की स्वाधीनता के प्रवत्नों के लिये ले लेना ठीक वैसा ही कार्य समभा जाना चाहिए जैसा एक शल्यचिकित्सक द्वारा किसी रोगी को नश्तर देना। इसके लिए वे गीता और उपनिषदों से यह प्रमाण उद्भुत करते थे कि "इत्वापि स इमाँ लोना न हन्ति न निवध्यते।" "न ह वे तस्य केनचन कर्मणा लोको मीयते। न स्तेयेन न अपूण इत्यया।" अर्जु नलाल सेंठी, जो जैनशास्त्रों के धनुसार हिंसा का तत्त्व द्वेषमूलक आचरण है, वधात्मक कर्म को हिंसा नहीं कहते।

श्रुज नलाल सेठी की जैन पाठशाला में, जो कश्मीर से कर्णाटक श्रीर बिहार बुन्देलुखंड तक के युवकों को क्रान्तिदीचा देने का उन दिनों एक बहा केन्द्र था, विष्णुदत्त नामक एक मिर्जापुरी ब्राह्मण युवक उन दिनों श्राध्यापक का काम करता था। उसका संभवतः बंगाल की श्रानशीलनसमिति से सम्बन्ध था. श्रौर उसी की तरफ से कार्य करने को राजस्थान भेजा गया था । वह खर्वा के ठाकर गोपालसिंह के पास भी, जो क्रान्तिकारियों ऋौर रियासती दलों के बीच उन दिनों मुख्य कड़ी का काम करता था, आया जाया करता था। दिल्ली बमकांड के तीन महीने बाद, उसने सेठी की पाठशाला के चार विद्यार्थियों को--जिनमें से दो मोतीचन्द स्रौर माणिक-चन्द महाराष्ट्र में शोलापुर के रहने वाले जैन युवक थे, तीसरा जयचन्द कश्मीर के पुंच ठिकाने के छुटभइयों में से था ख्रीर चौथा जोरावरसिंह केसरीसिंह बारहट का छोटा भाई था-साथ लेकर बिहार के ऋारा जिले में स्थित नीमेज़ गाँव के जैन उपासरे पर छापा मारा ( २० मार्च १६१३ ई०)। वहाँ काफी धन समभा जाता था। महन्त तो मारा गया, पर चाबियां न मिल सकने से रूपया हाथ न लग सका। तभी कोटा के दल ने भी, जिसमें केसरीसिंह बारहट, हीरालाल जालोरी, गुरुकुल काङ्गरी के संस्थापक महात्मा मुंशीराम की पोषित पुत्री के पति डा॰ गुरुदत्त श्रौर कोटा राज्य का प्रमुख जागीरदार ऋौर उच्च पदाधिकारी ऋावजी, जो बाद में अरसे तक कोटा राज्य का दोवान भी रहा, आदि अनेक लोग शामिल थे, जोधपुर के एक प्रसिद्ध दुश्चरित्र धनी महन्त से समभा-बुभाकर क्रान्ति के लिए सहायता पाने का जतन किया। वह महन्त ऋपनी एक पोली लाठी में बहुत से कोमती जवाहरात भरे रखता था। उसके स्वेच्छा से कुछ न देने पर क्रान्तिकारियों ने वह लाठी ले लेने चेष्टा की । महन्त उस प्रसङ्घ में मारा गया, पर उस लाठी को खोलने पर उसमें सिर्फ कोयले निकले, क्योंकि महन्त अपने जवाहरात उससे पहले ही कहीं छिपा चुका था, जिसका पता नहीं लगा। कोटा के दल को इस समय इस रकम की जरूरत पंजाब के कान्तिकारी नेता बाबा गुरिदितसिंह की कोमागातामारू योजना में सहायता देने के लिए थी। कैनाडा में उस समय भारतीय अमियों का ऋाना रोकने के लिए ऐसा कानून बनाया गया था कि वही अमी वहां दाखिल हो सकें जो ऋपने देश के जहाज में ऋायँ। गुरिदितसिंह एक जापानी जहाज कोमागातामारू को भाडे पर लेकर उसमें पंजाबी मजदूरों को ले गया। वह यह देखना ऋौर पंजाबी मजदूरों को दिखा देना चाहता था कि बरतानवी साम्राज्य के उपनिवेशों में भारतीयों की क्या है सियत है।

श्रर्ज नलाल सेठी की जैन पाठशाला की श्रीर जनता का ध्यान उन दिनों यों भी बहुत खिंच रहा था। शेखावाटी का रहने वाला रामनारायण चौधरी ऋपने एक छोटे भाई को उसमें भरती कराने जाकर, उन्हीं दिनों सेठी के सम्पर्क में आया ( जुलाई १९१३ ) स्रौर धीरे-धोरे क्रान्ति-कारियों के दल में सम्मिलित हो गया। उसकी तरह राजस्थान के दूसरे पिछले अनेक सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की शिज्ञा-दीज्ञा भी पहलेपहल उसी पाठशाला में हुई थी। किन्तु इन कांडों के बाद पुलिस की निगाहें भी उस पाठशाला पर पहने लगीं। ऋतः सेठी को जयपुर के सेठ कल्याणमल त्रादि की सलाह से, जो उस पाठशाला का सारा खर्चा उठाते थे, उसके बाद शीघ ही उसे उठाकर इन्दौर चले जाना पदा। इसी सबय खर्वा के ठाकुर गोपालसिंह पर भी श्रंगरेजों की दृष्टि पड़ी । उससे कैफ़ियत तलाब की गयी । दूसरी रियासतों से भी पूछताछ श्रारम्भ हो गयी। राजा लोग श्रयने सामान्य रियासती कर्मचारियों पर इस प्रकार के पत्रव्यवहार का भेद प्रकट होने देना न चाहते थे। उन्होंने कान्तिकारियों से इसके लिये श्रापने विश्वस्त श्रादमी माँगे। इस श्रवसर का लाभ क्रान्तिकारियों ने, राजा लोग समय पर कोई विपरीत कार्य न कर सकें, इसके लिए उनपर भी मज़र रखने को अपने आदमी रियासतों में रखा लेने में उठाया। भोपसिंह खर्वा के ठाकुर राव गोपालसिंह का उपस्थापक (प्राइवेट सेक्रेटरी) नियत हुआ। भाई बाल्स्मुकुन्द नामक एक पंजाबी युवक को जोधपुर महाराज कुमार के शिक्षक रूप में नियुक्त किया गया। बीकानेर में इसी प्रकार बा॰ मुक्ताप्रसाद आदि अनेक लोग नियत हुए। राजनीतिक विभाग और रियासतों के बीच का गुप्त पत्र-ब्यवहार इस पकार अब कान्तिकारियों की आँखों से गुजरने लगा।

उधर अमेरिका में गदर दल का प्रचार इस समय जोरों पर चल रहा था। १९१३ में उस दल ने तीन सिक्खों के एक मंडल को प्रकट रूप से भारत में जनता को वहां के पंजाबी व प्रवासियों की कठिनाइयों से परि-चित कराने तथा भीतर भीतर क्रान्ति की इन तैयारियों से संपर्क कायम करने और देश की भीतरी हालत को अच्छी तरह देख समफ आने को भेजा।

नीमेज और कोटा कांडों के बाद १७ मई १९१३ को लाहौर के लारेन्स बाग के फाटक पर एक बम फटा। उसकी तहकीकात के सिल्लिक्ट में पुलिस को दिल्ली बम कांड का भी कुछ स्राख शुरू १६१४ तक मिल गया। दिल्ली में मास्टर अमीरचन्द आदि पकड़े गये। अर्जुनलाल सेटी पर भी संदेह गया। इन्दौर में उसकी तलाशी के समय शिवनारायण नामक उसकी जयपुर पाटशाला का एक पुराना छात्र वहां टहरा था, जिसकी जेब से कुछ सन्देह जनक कागज़ ।मेले। उसके बयानों से नीमेज और कोटा कांडों के रहस्य भी खुल गये। नीमेज कांड के विष्णुदत्त, और मोतीचन्द पकड़े गये, बाकी माणिकचन्द, जयचन्द्र श्रौर बोरावरसिंह फरार हो गये। कोटा में केसरीसिंह, हीरालाल जालोरी आदि पर महन्त की हत्या का लंबा मुकदमा चला। उनकी तमाम संपत्ति जब्त कर ली गयी,यही नहीं, शाहपुरा में केसरीसिंह के भाई बन्दों की, जिनका कि राजनीति से कोई धुणाक्षर सम्बन्ध भी न था, जागीरें भी जब्त हो गयीं।

दिल्ली षड्यैंत्र के सिलसिले में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई डेढ़ सौ दो सो आदमी गिरफ्तार किये गये। राजस्थान से केसरीसिंह का बड़ा लड़का प्रतापसिंह, जंबाई 'ईश्वरीदान, छोटेलाल जैन आदि भी गिरफ्तार किये गये, पर कोई सब्त न मिलने से छोड़ दिये गये। लंबी तफतीश के बाद और बहुत से लोग भी छूट गये, सिर्फ १३ आदमियों पर अन्त में मुकदमा चला। दीनानाथ नाम का एक अभियुक्त मुखबिर हो गया था। उसके बयान से हरदयाल के देश विदेश में किये कारनामों और संघटन चेष्टाओं का पता पुलिस को मिला। वह उन दिनों अमरीका में वहां के जरमन दूत से मिल भारत में विप्लव हाने की दशा में सहायता और श्रम्य तरह की सैनिक सहायता प्राप्त करने की काशिश कर रहा था। ६ मार्च १६१४ को जर्मन अखबार टागेब्लाट में भारत की स्थिति पर एक लेल छपा, जिसमें दिलाया गया कि भारत विष्लव के लिए तैयार है। अंगरेजों ने हरदयाल को पकड़कर अपने सुपुर्द कर देने के लिए अमरीकियों को मनाया। पर १६ मार्च १६१४ को वह अमरीकियों की गिरफ्त से निकल भागा।

४ अप्रेल को बाबा गुरुदत्तिस्ह का कोमागातामारू जहाज को किराये पर लेने का सौदा हाङकाङ में एक जर्मन की मदद से पटा और २३ मई का वह अपने साथियों समेत कनाडा के पूर्वी बन्दरगाह बंकोवर पर जा पहुँचा। कनाडा सरकार ने उन्हें वहां उतरने न दिया, अतः दो मास तक वे अपने जहाज ले उसी बंदरगाह पर अड़े रहे। पुलिस ने उन्हें वहां से भगाना चाहा पर उन्होंने डट कर उसका मुका-बला किया। तब जंगी जहाज की मदद से वे वहां से मुश्किल से भगाये गये।

**§ १३. पहला विश्वयुद्ध, भारत में विश्ववेष्टा** भारत में हार्डिज बमकांड तथा नीमेज और कोटा कांडों की तफतीस अभी हो ही रही थी कि ४ अगस्त १९१४ को यूरप में अंगरेजों का जरमनी से युद्ध छिड़ गया। भारतीय कान्तिकारियों को भी अगनी विष्ठव की तैयारियों की रफ्तार एकदम तेज कर देनी पड़ी। अमरीका में भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वयंसेवकों की भरती गदर दल में खुले आम होने लगी और छुण्ड के छुण्ड सिक्ख इस मौके का लाभ उठा आजादी का जंग छेड़ देने का स्वदेश पहुँचने की तैयारियों करने लगे। कलकत्ते में क्रान्तिकारियों नेरीडुा कम्पनी नामक एक यूरगी शस्त्रविक्रताओं के सामान में से ९-१० पेटी मोजर पिस्तौलें और दूसरा सामान उड़। लिया (२६-८-१९१४)।

राजस्थान में बीकानेर का राजा गंगािंह अंगरेजों की मदद के नाम पर अनिन रियासत से २५ हजार सेना भरती कर लेना चाहता था,पर उसे इजाजत न मिली। उलया उसकी सेना का सर्वोत्तम भाग गंगा-रिसाला अंग्रेजी सरकार ने उससे लेकर स्वेज के क्षेत्र में पहरा देने का भेज दिया (अगस्त, १९१४)। महाराजा ने चाहा कि उसे भी अपनी सेना के साथ रहकर युद्ध का अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिले, पर अगरेजों को भारत में किसी तरह का उच्चक्लीन सैनिक नेतृत्व बनने का मौका देना अभीष्य न था। इसके अलावा केसरीसिंह के सामान की तलाशी में वीर भारत सभा के सदस्यों की गुप्त सूचियां उन्हें मिल चुकी थीं। जोधपुर में भाई बालमुकन्द जो महाराजकुमार का ज्ञिक्षक रहा था, दिल्ली षड्यन्त्र का अभियुक्त बन चुका था, और मास्टर विष्णुदत्त आदि से इन राजदूतों को घनिष्ठता के बारे में राजनातिक विभाग की आर से पूछताछ पहले से चल रही थी। इस सबसे अगरेज इन रियासतों से चौकन्ने ये। अतः गंगासिंह को अपनी फौज के साय रहने की इजाजत देने के बजाय उसका अपनी रियासत में रहना भी खतरनाक समझ सम्राट् का श्रंगरक्षक नियुक्त करने के बहाने उसे इंग्लैण्ड जाने को बाधित किया गया। दूसरी रियासतों के राजा भी अपनी राजभिक्त

के लंबे बयान देकर और क्रान्तिकारियों से अपने पिछले संपर्कों की सफाई में तरह तरह के उत्तर देकर क्रान्ति आरंभ होने की प्रतिक्षा में लम्बे पत्रव्यवहार द्वारा समय निकालने का जतन करते रहे। जीधपुर के अपने सताप ने, बालसुकुन्द आदि से सम्पर्क होने का सारा दोष अपने भतीजे महाराज सरदारिंग्ह के मत्थे मढ़ किसी तरह अपनी जान बचाई। महाराजा को गदी से उतार कुछ दिन के लिए पचमड़ी में नज़रबन्द कर दिया गया और वहाँ का शासन सर प्रताप के नेतृत्व में बनी एक शासन-समिति के हाथ में रख दिया गया।

उघर हरदयाल अमरीका से भागकर जरमनी चला गया था और वहाँ भारतीय देशभक्तों को ज्यूरिल की 'भारत-मित्र-सम।' के अधीन संघटित कर जरमन सरकार से संपर्क बनाने का जतन कर रहा था। जरमनों ने युद्ध छिड़ते ही फ्रांस पर एकाएक जोरदार इमल। कर उसके प्रदेश में धँसना आरम्भ कर दिया। अगस्त १६९४ के अन्त तक वे फ्रांस की राजधानी पेरिस से ६० मील की दूरी तक जा पहुँचे। पर वहाँ फ्रांसोसियों ने अगनी सारी शक्ति खींचकर श्रंगरेजी साप्राज्य को शक्ति की मदद से उनकी प्रगति रोक दी। एक जरमन लेखक के अनुसार "फ्रांस की खंदकों में बालू से भरे जो बारे थे, वे भारत की जूट (पाट) के बने हुए थे और उनके पीछे जो सिपाइी गोली दागते थे वे भी सब भारतीय थे।"

इधर अंगरेजों ने युद्ध शुरू हाते ही अफ्रीका में भारत से बहुत बड़ी फीज ले जा जरमनों के तमाम उपनिवेशों का सफाया करना आरंभ कर दिया। इस दशा में जरमन नेताओं का ध्यान स्वभावतः भारतीय क्रांति-कारी देशभक्तों की तरफ गया। तुर्की को युद्ध में अपनी अपनी तरफ खींचने के लिये जरमनी और बरतानिया दोनों की तरफ से दांव-पेंच चले जा रहे थे। शुरू सितम्बर में जरमनी से हरदयाळ भी इस्ताम्बल पहुँचा। वहाँ उसका संपर्क राष्ट्रवादी तक्या तुर्की के दल से हुआ।

भारतीय क्रांतिफारियों की तरह उस दल का उत्थान भी १६०५ में रूस-जापान यद्ध के बाद हुआ था श्रीर उन्हीं की तरह वह भी अपने देश को, जो "यूरप का बीमार आदमी" कहलाता था, मध्यकालिक मज़हबी अन्य विश्वास के बन्धनों से छुड़ाकर शुद्ध राष्ट्रीय आधार पर खड़ा करना और आधुनिक विज्ञान की सहायता से एक शक्ति-হার্লা राष्ट्र बनाना चाहता था। বুর্দ্বা से तब भारतीय मुस्लिमों का भी एक दल था जो १९११-१२ में यूरप के कुछ राष्ट्री द्वारा तुर्की को यूरप की धरती से निकाल देने के लिए छेड़े गये युद्ध में, एकमात्र स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र होने से उसके प्रति सहानुभृति रखने के कारण घायल सैनिकों की सेवा ग्रुथपा के लिए भारत से तुर्की गये व्यक्तियों का बना था। तरुण पुर्की के सम्पर्क के कारण वह भी अब भारत के लिए उन्हीं भादर्शों से प्रभावित था। भारत के मुसलमानों की, भारत के दूसरे छांगों से प्रथक् कर जनता की राष्ट्रीय एकता को ध्वस्त करने के लिए अगरेज अपने को उनका सबसे बड़ा हितू बनाने का जतन करते थे। अतः भारतीय मुस्लिमों को आशा थी कि तुर्की के मामले में भी उनकी इच्छा के मुताबिक दूसरी यूरपी ईसाई शक्तियों के मुकाबले में अग्रेज़ तर्कों की ही मदद करेंगे। पर श्रंगरेजों की दुरंगी चालें देखकर उनका यह भ्रम दूर हो गया था। तरुण तुर्की के प्रभाव से ये भारतीय मुस्लिम राष्ट्रवादी बनकर अपने देश के दूसरे मुस्लिमों में भी अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने की भावना जगाना चाहते थे। १९१३ में हरदयाल ने जब अमरीका से तीन सिक्खों का दूतमंद्रल पंजाब में लोगों से सम्पर्क बनाने को भेज। था,तभी तहण-तुर्कदल ने तुर्की गये हुए एक भारतीय मुस्लिम को रंगून में तुर्की के दूत पद पर नियुक्त करवा के इस प्रयोजन से भेजा था कि वह भारतीय मुस्लिमों में अपने देश की स्वाधीनता के भाव जगाय। मई १९६४ से तहण तुर्क दल का एक पत्र 'जहाने इस्लाम' कुस्तुनतुनिया से निकलता था, जो तुर्की के अति-

रिक्त अरबी और उद्दूर में भी रहता। उसके उद्दूर विभाग का समादन एक पंजाबी मुसलमान के हाथों में था जो भारतीय मुसलमानों में राष्ट्रवाद का प्रबल प्रचारक था। तरुण तुर्कों के जिरेथे हरदयाल का भी सम्पर्क अब इन राष्ट्रवादी मुस्लिमों से हुआ और उसके जिर्थे भारत में दूसरे कान्तिकारी भी अब भारतीय राष्ट्रवादी मुस्लिमों के सम्पर्क में आये। राजस्थान में भी बीकानेर के रहने वाले शौकत उस्मानी और अजमेर के मौलाना मुइनुदीन चिश्ती जैसे अनेक मुस्लिमों का सम्पर्क कान्तकारियों से इसी सिलिसले में हुआ।

उधर फ्रान्स में प्रगति रुकती देख जरमनों ने अक्तूबर में एका-एक द्वंगिलिश चैनल (अंगरेजों के द्वीय का यूरप के मुख्य स्थल भाग से पृथक् करनेवाली समुद्र की नाली) की तरफ प्रयाण आरम्भ किया। किन्तु उनके आक्रमण को रोकनेवाली फौज वहां भी सब प्रायः भारतीय थी, जिसने तट से २० मील पहले ही उनकी गति रोक दी। जरमन राजनेताओं को भी तब अंग्रेजों के इन भाड़ित भारतीय सैनिकों का महत्त्व समझ में आया और उनके उस महास्त्र को तोड़ने के लिए जानेवाले भारतीय देशभक्तों के प्रयत्नों में वे अधिक रुचि लेने लगे।

तुर्की से इरदयाल के लौटकर अक्त्वर १९१४ में जरमनी पहुँचने पर, जरमन युद्ध विमाग के सहयोग से वहां एक 'भारतीय राष्ट्रवादी दल' की स्थापना की गयी, जिसमें हरदयाल के अतिरिक्त ज्यूरिख की भारत मित्र-सभा के मंत्री चम्यक रामन् पिलै, तारकनाथ दास और चरकतुल्ला आदि प्रमुख कार्यकर्ता थे। इन्होंने युद्ध में जरमनों द्वारा पकड़े गये भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावनाओं का प्रचार कर उनकी एक आजाद-हिन्द-भौज भी संघटित की। २६ अक्तूबर को तुर्की ने भी अंगरेजों के विरुद्ध जरमनों की तरफ से शक्ष उठा लिये।

इधर अमरीका से भारतीय गदर दल वाले भारत में क्रांति आरंभ करने के लिए सैकड़ों की संख्या में आ रहे थे। वे लोग रास्ते में चीन, हिन्दचीनी प्रायद्वीप, हिन्द द्वीपावली, सिंगापुर, मलाया आदि में बसे भारतीयों और वहाँ अंगरेजों की पड़ी हिन्दुस्तानी फीजों में इसके लिए खुछा प्रचार करते आते थे। सब से पहले आने वाले दल में कर्चारिसिंह नामक एक तेजस्त्री और कर्मट पंजाबी युवक था जिसने पंजाब की क्रांति की तैयारी में प्रमुख भाग लिया। श्रंगरेजों ने ५ सितम्बर १६१४ को भारत प्रवेश आर्डिनांस निकाल कर इन आगन्तुकों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया था,तो भी उनमें स बहुत से जान हथेली पर लिये पंजाब तक पहुँच ही जाते रहे। २६ सितम्बर को कोमागातामारू जहाज कनाडा में न उतरने देने से भग्नप्रयास सिक्खों का दल लेकर भारत पहुँचा। क्रांतिकारियों को भारत में उनसे संपर्क बनाने का श्रादेश पहले से था। अंगरेजों ने भारत-प्रवेश फरमान (आर्डिनान्स) के अनुसार घरों पर ही नज़रबन्द कर देने के लिए उन्हें जहाज से उतरते ही गाड़ी पर बिटाकर पंजाब भेज देना चाहा, किन्तु उन्होंने मुकाबला किया, अनेक आदमी मारे गए, कुछ, जिनमें उनका नेता बाबा गुरदित सिंह भी था भाग गए,बाकी घरों पर ले जाकर नज़रबन्द कर दिये गये।

कर्तारसिंह और उसके साथियों ने बनारस में रासिविहारी वसु से और उनके द्वारा बंगाल के क्रान्तिकारियों से शीघ सम्पर्क कर लिया। दिसम्बर में बनारस में, जहां रासिबिहारी वसु छिपा हुआ था, भारत के समस्त क्रान्तिदलों के नेताओं का एक सम्मेलन हुआ। क्रान्ति की एक पूरी योजना बना ली गयी। क्रान्तिकारियों के कारिन्दे बन्नू पेशावर से सिंगापुर तक सब अंगरेजी छावनियों में पहुँच भीतर धुस-पैठकर उनकी सैनिक स्थिति का पूरा तखमीना लगा चुके थे। उस समय कुल १५ हजार गोरी फीज भारत की सब छावनियों में भिलाकर मौजूद थी। अधिकांश हिन्दुस्तानी फीजें आह्वान होने पर देश की आजादी के लिये शस्त्र उठाने को तैयार थीं। क्रान्तिकारियों की योजना थी कि पहले लाहौर रावलपिंडी और फीरोजपुर की छावनियों की सेनाएँ विद्रोह कर कुछ

क्रान्तिकारियौँ और पास पड़ोस को जनताके सहयोग से वहां के शस्त्रागारों पर, जो कि तब भारत के सबसे बड़े सैनिक शस्त्रागार थे, रक्षा के लिये नियुक्त हिन्दस्तानी पहरेदारों की मदद से कञ्जा करलें। देश की दूसरी छावनियों की सेनाएँ उस संकेत को पाते ही उठने को तैयार रक्खी जाँय और स्थानीय क्रान्तिकारियों की मदद से अपने अपने इछाकों के अंग्रेज शासकों को गिरफ्तार कर लें। अजमेर आदि में राजस्थान के क्रान्तिकारियों ने अंग्रेजों के खानसामों चपरासियों आदि को पहले ही अपने साथ मिळाकर यह तय कर लिया था कि निश्चित तिथि को संकेत पाते ही वे उन्हें सोते में पकड़कर चुपचाप क्रान्तिकारियों के हवाले कर देंगे। यों जहां तक बने खून खराबों से बचते हुए मुक्क के शासन पर कब्जा कर लेना और उसे इसके लिए सब जगह पहले से आरजी तौर पर बनायी गयी क्रान्ति-कारी शासन समितियों के हाथ सौंप देना था। देश के आन्तरिक शासन पर एक बार कब्जा पा लेने के बाद अंगरेजों के शत्रुदेशों से विधिवत् संबंध जोड्, जिसके लिए कि प्रवासी भारतीय कान्तिकारी जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, पहले से प्रयत्न कर रहे थे, उनसे शस्त्रास्त्र और सैनिक नेतृत्व की सहायता पा कर फिर अंगरेजीं द्वारा किये जाने वाले जवाबी हमलों का उत्तर देने की तैयारी की जाती।

इसी समय अर्थात् दिसम्बर १९१४ में वृन्दावन के रहने वाले राजा महेन्द्र प्रताप जिसका कि राजस्थान और उत्तर भारत के बहुत से राजाओं आदि से बराबरी का सम्बन्ध और घनिष्ठता थीं, यूरप गये। वहां वे स्विट्जरलैण्ड जाकर जिनेवा में हरदयाल से मिले। वहां से वे हरदयाल के साथ बरलिन गये और जर्मन सम्राट् से जाकर मिले। मार्च १९१५ में वर्लिन से एक हिन्द-जर्मन-तुर्क दूतमंडल काबुल भेज। गया जिसमें हिन्द के प्रतिनिधि महेन्द्रप्रतार और बरकतुल्ला थे। उनके पास भारतीय राजाओं के नाम जर्मन सम्राट् के हस्ताक्षरयुक्त पत्र थे,जिनमें कि जर्मन सम्राट् ने भारतीय कान्तिदल को अपनी पूरी सहायता देने का भरोसा दिलाया था। सिन्ध का मौलवी ं ओवेदुल्ला और देवबन्द के युस्लिम मदरसे का एक आचार्य भी वहां भारत से सीमान्त पार कर उससे मिले। इन्होंने वहां आजाद-हिन्द सरकार स्थापित कर उसकी तरफ से भारतीय राजाओं तथा दूसरे प्रमुख भारतीयों के पास देश की आजादी के लिए शस्त्र उठाने को गुप्त आमन्त्रण भेजे। अगस्त १६१६ में रेशमी रूमालों पर लिखे ऐसे कई पत्र अंगरे जों की पुलिस द्वारा भारत में पकंड़ गये।

काबुल की तरह तिब्बत,श्याम,हिन्दचीन, मनीला और हिन्दी द्वीप सम्हों को भ' भारतीय दूनमंडल गये जो वहां से कान्तिकारियों को भारत में शस्त्रास्त्र और सैनिक सहायता पहुँचाने के प्रयत्न बराबर करते रहे।

दिल्ली षड्यंत्र का मुकदमा १९१४ के अन्त तक समाप्त हा गया था। १३ अभियुक्तों में सेसात को सजा हुई और पांच अपराधी सावित न होने या मुखिबर बन जाने के कारण छूट गये थे। मास्टर अमीरचन्द, अवधिवहारी, बसन्त कुमार विश्वास और मई बालमुकुन्द इन चारों को फार्सा की सजा दी गई और बाकी तीन को जिसमें एक लाहौर दयानन्द ऐंग्ला वैदिक कालिज के प्रसिद्ध संस्थापक छाला हंसराज का पुत्र बलराज था, श्राजन्म कारावास का दंड मिला था। उनकी अपीलें लाहौर हाईकोर्ट में चलरहीं थीं। एक अभियुक्त श्राजुं नलाल सेटी का नाम दिल्ली और नीमेज दोनों कांडों के मुकदमों में लिया गया था। पर उसके खिलाफ अपराध कोई न बन पाया था। फिर भी अगरेजों ने उसे नजरवन्द कर जयपुर जेल में रखा था। कान्तिकारियों की योजना थी कि जेलों पर आक्रमण कर अपने इन साथियों को छुड़ाया जाय। दिल्ली षड्यन्त्र के अभियोग से मुक्ति पाने के बाद छोटेलाल जैन ने सेटी को छुड़ाने के लिए जयपुर में एक मंडली जुटाने का जतन किया, पर शिक्त पूर्रा न होने से अन्त में इन्हे हिम्मत छोड़नी पड़ी।

कान्ति की सब तैयारियाँ इस प्रकार पूरी हो जाने पर उसका आरम्भ

ठीक से स्वयं अपने निरीक्षण में कराने को रासिबिहारी वसु शुरू जनवरी १९१५ में बनारस से उठ छाहौर चला गया। दिल्ली राजस्थान की तरफ हिन्तजाम करने के लिए शचीन्द्रनाथ सान्याल को मेजा गया। २१ फरवरी १९१५ कान्ति आरम्भ करने की निश्चित तिथि थी। उस दिन कर्तारसिंह अपने दल के साथ फीरोजपूर के शास्त्रागार पर जो भारतवर्ष में सबसे बड़ा था, करनेवाला था। उसकी सफलता की सूचना मिलते ही और सब दल अपना अपना काम आरम्भ करने को थे। राजस्थान में ठाकुरगोपालसिंह को दामोदरदास राठी से मिलकर ब्यावर पर और भापसिंह को अजमेर नसीराबाद पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। जनवरी के अन्त तक यह सारी व्यवस्था कर शचीन्द्र बनारस लीट गया जहां क्रान्ति की बागडोर स्वयं उसके हाथ में रहने को थी।

यह सब तैयारी भारत में बड़े गुप्त तरीके पर की जा रही थी, किन्तु यूरप श्रादि देशों के भारतीय मन्त्रगोपन में इतनी सावधानी न वरत सके। फ्रांस की पुलिस ने युद्ध शुरू होने के कुछ मास बाद अंगरेजों को स्वना दी कि यूरप के भारतीय हलकों में हिन्दुस्तान में शीघ ही फूटने वाले किसी सैनिक विष्लव की चर्चा बड़े जोरों से है। अतः भारत में भी पुलिस अब बड़ी चौकन्नी हो उठी और शुरू फरवरी १६१५ में अपने एक मेदिये को वह क्रांतिकारियों के भीतरी गाल के अन्तरंग तक पहुँचाने में सफल हो गयी। उसकी अपने बीच इस प्रकार की उपस्थित का आभास कुछ ही दिनों बाद क्रांतिकारियों को भी मिल गया और वे उसपर कड़ी निगाह रखने और उसे समाप्त कर देने के उपयुक्त अवसर की तलाश में ही थे कि कार्यारम्भ की नियत तिथि से तीन चार दिन पूर्व वह किसी तरह से नज़र बचाकर उस फूटने वाले महा-विष्लव की कुछ खबरें लाहौर में अँगरेजों तक पहुँचाने में सफल हो गया। क्रांतिकारियों ने इस पर अपना कार्यक्रम दो दिन पहले ही १६ फरवरी को एकाएक आरंभ कर देने का निश्चय किया, पर इस मेद को भी उस

देशद्रोही ही से छिपाकर न रक्ला जा सका और उसने इसकी लगर भी पुल्स को एक दिन पहले पहुँचा दी। फलतः अंगरेजों ने इस बीच आत्म-रक्षा की पूरी तैयारी कर ली; शस्त्रागारों के हिन्दुस्तानी पहरेदारों को बदल कर गोरों को उनपर नियत किया और छावनियों की हिन्दुस्तानी फौजों को एकाएक इधर से उधर स्थानांतरित कर उनके परस्पर के तथा क्रांति-कारियों के बीच के सब संपर्क विच्छिन्न करने की कांशिश आरंभ कर दी। १६ फरवरी को सुबह ही पुलिस ने 'एकाएक छापे मार लाहौर, अमृतसर में क्रांतिकारियों के अने क छिपे अड्डे पकड़ लिए और वहाँ इस दिन के कार्य-क्रम को पूरा करने के लिए इकट्ठे बहुत से कार्य क्वांओं को गिरफ्तार कर क्रांतिकारी तिरंगे राष्ट्रीय झण्डे और ऐलाने जंग आदि गुप्त कागजात बरामद किये। अनेकों क्रांतिकारी देशभक्त शस्त्रागरों पर इमला करने के ब्यर्थ प्रयास में गोलियों के शिकार बने।

राजस्थान में गोपालसिंह, भोपसिंह आदि क्रांतिकारी उस सारी रात खरवा के स्टेशन के निकट जंगल में अपने दो हजार साथी स्वयंसेवकों का दल लिए कार्य को सबद्ध होकर संकेत पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। रात को दस बजे अजमेर से अहमदाबाद जानेवाली जो रेलगाड़ी वहाँ से गुजर रही थी उससे खर्वा स्टेशन के निकट जंगल में एक बम का धमाका, कार्यारंभ का संकेत था। पर वह हुआ नहीं। अगले दिन संदेशवाहक ने आकर लाहौर में घटी घटनाओं की सूचना उन्हें दी। शस्त्रास्त्र जिनमें ३० इजार के करीब पुरानी हैं ड्रीमार्टिन बन्दूकों श्रीर बहुत सा दूसरा गोला बारूद आदि था, सब तुरंत ठिकाने कर दिए गये और स्वयंसेवक सैनिक दल विखर गये। भोपसिंह दिलां के रहने वाले अपने एक साथी रिलयाराम के साथ इसके बाद बड़ौदा तक बा कर अपने सब साथियों को भी सावधान कर आया। सात आठ दिन बाद ही पुलिस ने खरवा पर छापा मार के गोपालसिंह भोपसिंह आदि को गिरफ्तार करने की तैयारी की, जिसकी खबर क्रान्ति-

कारी भेदियों द्वारा उन्हें मिल गयी। भोपसिंह के कहने पर चुपचाप आत्मसमर्पण कर अंगरेजों की जेल में अनिश्चित काल तक सड़ने या साधारण चोर डाकुओं और खूनियों की तरह फांसी पर छटकाये जाने की अपेक्षा उन सबने छड़कर मरने का निश्चय किया । राधारण दूसरे सदस्यों को खरवा से हटा दिया गया। इसके बाद ठाकुर गोपालसिंह, उसके चाचा मोडसिंह,भोपसिंह रिलयार(म और सवाईसिंह नामक पौँच साथी बहुतसा शस्त्रास्त्र और खाने पीने को८-१० दिन के छ।यक काफी सामान आदि लेकर खर्वा के गढ़ से निकल सर्तोसत पास के जंगल में बनी एक ओहर्दी (शिकारी बुर्ज) में मोर्चाबन्दी कर जा डटे। अगले रोज अज-मेर का अंगरेज कमिश्नर खुद ५०० सैनिकों की दुकड़ी समेत उन्हें खोजता हुआ वहां पहुँचा और उन्हें चारों तरफ से घेर आत्मसमर्पण के लिए बाधित करने लगा। किन्तु उन्हें मरने मारने के लिए आमादा देख उसे भय हुआ कि कहीं सचमुच ही उन्हें दो चार दिन उनसे छड़ना पड़ा तो चारों तरफ की जनता उनकी मदद को उसके खिलाफ उलट न पड़े। फिर साथ की हिन्दुस्तानी टुकड़ी की राजभिक्त पर भी उसे भरोसा न था। ऐसी दशा में यदि मुकाबला जम जाता तो सारे राजस्थान में आग भड़क उठना भी असम्भव न था। अतः जहां तक हो सके गोली चलने देने की नौबत न आने देने का आदेश उसे ऊपर से भी था। उसने समझाया कि अभी तो ऊपर कोई विशेष अभियोग या दोषारोपण भी नहीं है,सिर्फ जाबिते के लिए सन्देह में ही उनकी गिरफ्तारी की जा रही है यह भी सम्भव है कि उनमें किसी पर कोई अपराध साबित ही न हो, ऐसी दशा में सरकार से खामखा मुनाबला कर अपने से अपराध ओढ़ने में कोई बुद्धिमानी नहीं होगी। बहुत से बहस मुबाहसे के .बाद यह समझौता हुआ कि उन्हें किसी हवालात या जेल में बन्द न कर किसी ऐसी जगह नजरबन्द किया जायगा जहां आसपास जंगल में शिकार की पूरी सुविधा हो, क्योंकि वे सभी रोज शिकार करके ही मांस खाने के आदी हैं। शिकार के लिए बन्द्क तलवार आदि शका और सवारी के लिए घोड़े उन्हें सदा मिलें रहेंगे और उनके आस पास जहां तक दृष्टि पड़े कोई भीज पुलिस आदि का पहरा उस रूप में न रखा जायगा जिसमें उन्हें अपने कैदी होने का भान हो।

तदनुसार उन्हें मेवाइ, मेरवाड़ा की सीमा पर स्थित टाडगढ के किले में नजरबन्द किया गया जहां आसपास तीन-तीन मील तक जंगल में उन्हें शिकार आदि के लिए जाने की खुली उन्हें छूरथी। किन्तु इसके १५ दिन बाद ही सोमदत्त नामक एक व्यक्ति के मुखबिर हो जाने से लाहौर पडयंत्र के मामले की जांच में भोपसिंह का नाम भी लिया गया जिससे उसे गिरफ्तार कर तुरन्त लाहौर भेजने का हुक्म टाड्गढ़ पहुँचा। भोपसिंह तब टाड्गढ़ से भाग खड़ा हुआ और मेवाड़ के महाराणा फतहसिंह की चश्मपोसी तथा अनेक सरदारों और जनता के सहयोग और मदद के कारण दुवारा पकड़ा न जा सका। टाकुर गोपालसिंह, मोडसिंह स्नादि उसके दूसरे साथी भी उसके बाद भोपसिंह के बाहर जाकर सवारी आदिं का सब इन्तजाम कर देने से अगले ही दिन टाड्गढ से निकल गये।

## §१४ श्रमर शहीद प्रतापसिंह बारहट

२१ फरवरी की विष्लव चेष्टाएँ इस प्रकार विफल हा गयीं पर क्रान्तिकारी उससे हतारा न हुए। उनके रासांबेहारी आदि अनेक नेता,
बावजूद पुलिस के सबप्रयत्नों के,पंजाब से बेलाग निकल गये और फिर
बनारस जा पहुँचे। अगने बचे खुचे साधनों को एकत्र कर उन्होंने एक
मास के भीतर भीतर विष्लव की एक दूसरी योजना पकाई। कर्तारसिंह का
एक साथी विष्णु गणेश पिंगले लाहौर से लौटते हुए मेरठ की छावनी
में उतर पड़ा और वहां की. फीजों से नया सम्पर्क बनाने में सफल
हुआ। उसे आवश्यक शस्त्रास्त्र और अति भीषण
विस्तोटक बम आदि दे मेरठ मेजा गया। उधर शचीन्द्र

सान्याल को केसरीसिंह बारहट के पुत्र प्रताप सिंह के साथ दिल्ली इस लिए मेजा गया कि राजस्थानियों से निल केन्द्र को फिर से संघटित और मजबूत किया जाय। भारत सरकार का ग्रहसदस्य सर. रेजिनाल्ड के डाक मा जो गंजाब में कान्तिकारियों के भीषण दमन के लिए उत्तरदायी था। पंजाब के अतंक श्रीर त्रास को कुल हलका करने के लिए उसे प्राण दंड देना आवश्यक था। उसकी मृत्यु कान्ति दुवारा श्रारम्भ करने का सकत माना गया। उसकी खबर मिलते ही मेरठ की फीजें विद्रोह आरम्भ कर दिल्ली पर अधिकार को आने वाली थीं। क्रान्तिकारियों को आशा थी कि उस समाचार के फैलते ही भारत की दूसरी छाविनियों की सेनाएं भी, जिनके पर रार के संपर्क उनके एकाएक इधर से उधर स्थानान्तिरत कर दिया जाने से टूट गये थे, अपने आप अपने अपने स्थानों पर उठने को उत्साहित होंगी और तब कान्तिकारियों को भी उनसे दुवारा संपर्क कायम कर लेना कठिन न होगा।

श्चीन्द्र सान्याल को, दिल्ली छोड़, प्रताप राजस्थान आया। कर डाक को प्राणदंड देने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति नीमेज कांड का फरार अभियुक्त जयचन्द्र समझा गया, जिसे निशाना आदि मारने का पूरा अभ्यास था। वह तब ऋषिकेश में बाबा काली कम्बली वाले के यहाँ रह रहा था। उसे वहाँ से बुलाकर ले आने का काम बीधरी रामनारायण को सौंपा गया। प्रताप उसे साथ ले दिल्ली अचीन्द्र के पास लौट गया। एक मारवाड़ी बनिये के वेश में (दुर्भाग्य से मारवाड़ी बनिया भारत में सबसे कम राजनीतिक चेतना-वाली जमात समझी जाती रही है, और शायद आज भी है) चौधरी पुलिस की नजर बचाकर ऋषिकेश पहुँचा और जयचन्द्र से मिला। पर जयचन्द्र ने उस समय इस जिम्मेदारी को लेना स्वीकार न किया। प्रताप ने उस कार्य आमर तब स्वयं प्रहण किया। पर उन्हीं दिनों के डाक के अंचानक बीगार पड़ जाने से बाहर आना जाना बन्द रहने के कारण उसकी जान

बच गयी। उधर मेरठ में एक हवलदार की गद्दारी से पिंगले क्कड़ा गया। भेद खुल जाने से यह दूसरी योजना भी विफल गयी।

क्रांतिकारियों में से श्रनेक ने तब शत्रु पर छुटपुट इसले कर आतंक पैदा करने और उनके शासन-कार्य का इस प्रकार साधारण रीति से शान्तिपूर्वक चलना असम्भत्र कर जनता के साहस और संघर्ष भावना को तबतक बनाये रखने का जबतक कि शस्त्रास्त्रों या सैनिकों के रूप में कोई नई अच्छी सहायता भीतर या बाहर किसी भी दिशा से प्राप्त करने का कोई दसरा अवसर न मिले, मार्ग पकड़ा। पर उसके लिए भी उनके पास अब पर्याप्त शस्त्रास्त्र न थे। राजस्थानी राज्यों से उनके प्राप्त होने का मार्ग तो अब बन्द ही था। खास कर केमरीसिंह के यहां से वीर-भारत-सिमित की सूचियां मिलने और गोपाड-सिंह आदि का क्रान्तिकारियों से स्पष्ट सम्बन्ध होने की सचना मिलने के बाद राजस्थानी राज्यों की गरदन भीतर ही भीतर अब ऐसी दबी यी कि वे अब क्रान्तिकारियों की तरफ देखने का साहस भी न कर सकने थे। श्रंगरेजों ने उनके एंसे तमाम सैनिक अधिकारियों और दूसरे लोगों को जिनका कि क्रान्ति के साथ सम्बन्ध होने का उन्हें जरा भी संदेह हुआ, रियासतों से चुनचुन कर उत्तरी अफ्रीका में लड़ाई के भैदान पर भेजवा दिया या किसी बहाने श्रपदस्थ कर उन पर कड़ी नजर रखना अ:रम्भ कर दिया था। दूसरे उन्होंने भारत में गोरी सेनाओं की संख्या भी इसके बाद तुरन्त बढ़ा दी और भारतीय सेनाओं को युद्ध के मोरचों पर बाहर भेज दिया था। ऐसी दशा में विदेशों से जाकर शस्त्रास्त्र भेजने का नये सिरे से प्रबन्ध करने के सिवाय भारत के क्रान्तिक।रियों के लिए अब कोई चारा न बचा। अप्रेल १६१५ में स्वर्य रासबिहारी को भी इसके लिए भारत से बाहर चला जाना पडा।

भारत में क्रान्ति के लिए वातावरण और संघटन की बनाये रखते का काम उसके पीछे शचीन्द्र सान्याल पर पड़ा शचीन्द्र का विचार प्रताप के साथ राजस्थान जाकर अपना संघटन वहां फिर से फैलाने का था। किन्तु उनका स्वास्थ्य दिल्ली में रहते हुए ही बहुत खराब हो गया था। उसे कुछ दिन विश्राम की आवश्यकता थीं। प्रताप उसे इस लिए कलकत्ते में छोड़ अकेला ही राजस्थान आया। पर तब तक उसकी मांग लाहौर,दिल्ली, बनारस आदि के पडयंत्रों के मुकदमों में हो चुकी थी और उसके नाम वार्ट था। अतः उसे कुछ समय के लिए राजस्थान से बाहर सिन्ध हैदराबाद जाकर रहना पड़ा। किन्तु पुलिस को उसके हैदराबाद होने की बात की भनक मिल गयी। हालां कि यह निश्चय न हुआ कि हैदराबाद दिक्खन कि सिन्ध। किन्तु उस दशा में भी उसका हैदराबाद रहना तब सुरक्षित न था। अतः चौधरी रामनारायण को उसे वहां से बीकानेर ला अपने एक निकट रिश्तेदार के पास, जो राज में काफी ऊँचे पद पर था, छिपा रखने को भेजा गया।

प्रताप हैदराबाद में उन दिनों एक डाक्टर के अस्पताल में कम्पीण्डर बनकर कार्य करता और सिन्धी युवकों में क्रान्ति के बीज फैला वहां एक नया संघटन खड़ा करने का जतन कर रहा था। चौधरी उसे वहां से राजस्थान लिवा लाया। किंन्तु जोधपुर से बीकानेर जाते समय र स्ते में आशानाडा स्टेशन पर वह अपने एक मित्र श्रीर दल के पुराने सदस्य स्टेशन मास्टर से मिलकर कुछ जानकारी हासिल करने को उतरा। उस विश्वासघाती ने कुछ तो पुलिस से डर कर और कुछ म लोमनों में फँस उसे धोखे से पुलिस के हवाले कर दिया।

आशानाडा से पकड़ कर पुलिस द्वारा वह बनारस ले जाया गया, जहां शचीन्द्र सान्याल आदि के साथ उस पर भी बन रस षडयंत्र का मुकदमा चलताथा (फरवरी १६१६)। पुलिस ने भेद खोलने के लिए उस पर अनेक तरह से दवाव डाला और अमानुषिक अत्याचार भी किये। उसकी माता की दुर्दशा का, जो पित पुत्र आदि के जेल चले जाने और सब संपत्ति जबत हो जाने के बाद निराशित होकर उन दिनों अपने रिश्तेदारों के पास भटकती फिरती थी, किन्तु पुष्ठिस के आतंक के कारण जिसे कोई अपने यहां आश्रय देने की भी हिम्मत नहीं करता था, हृदयद्रावक वर्णन उसे सुनाया गया। एवं भेद खोळ देने पर न सिर्फ उसे बल्कि उसके पिता केसरीसिंह कां भी छोड़ देने, चाचा जोरा-वरसिंह का वारण्ट रह करने, उसकी तथा अन्य रिश्तेदारों आदि की जब्दागुदा सारी जमीन जायदाद और जागीरें वापस दिल्ला देने तथा और भी अच्छी नयी जागीर पद और सम्मान आदि दिलाने के प्रलोभन दिये गये। पर उस वीर को अपने त्रत से डिगाया न जा सका। उसने हृदता से जवाव दिया "अभी तो सिर्फ एक मेरी ही माता यह दुःख भोग रही है, यि में तुम्हें भेद बता दूँ तो न जाने उस जैसी और कितनी माताओं को वैसा ही दुस्सह कष्ट भोगना पहेगा। एक मां के सुख के लिए में सैकड़ों माताओं को विपत्ति में डालना नहीं चाहता, चाहे जो हो मैं हंगिं ज तुम्हें कुछ न बताऊँगा।"

बनारस पडयन्त्र के मामले में शचीन्द्र सान्याल आदि के साथ उसे भी कठोर और दीर्घ कारावास का दण्ड दिया गया (४ फरवरी १९१६)। वह बरेली जेल में रक्खा गया। जो कि उन दिनों भारत के सब से बदनाम जेलों में से था। वहां उसका मुख में पला २३ वर्ष का सुकुमार शरीर विदेशी शासकों के नृशंस अन्याचार को सहने में उसके अदम्य आस्मा का साथ अधिक दिन न दे सका। और स्वतंत्रता की वेदी पर बलि चढ़ गया।

## § १४. बीजोल्यां का कृषक-संघर्ष

राजस्थान के मध्य कृष-दिक्खिनी अंचल—दिक्खिनी मेवाड़, सिरोही, बागड़ और पिन्छिमी मालवा--में उठे १९०५-८ के 'सम्प सभा' आन्दोलन का उल्लेख ऊपर हो चुका है, जिसे अंगरेजों ने सैनिक शक्ति के बल पर दबा दिया था। १९१३ से मेवाड़ के पूर्वी अंचल में भी कृषक अशान्ति के लक्षण प्रकट होने लगे। राजस्थान के इस मध्य श्रंचल की, जो कि प्राचीन मालव देश का अंश है, बनता, जैसा कि हम ऊपर कई बार देख चुके हैं, हमेशा से अत्यधिक स्वाधीनता-प्रिय और अपनी अधिकार-रक्षा अर्थात् विदेशी आधिपत्य या स्थानीय शासकों की निरंकुशता के विद्ध संघर्ष करने के लिए समुद्यत रही है। जसव-न्तराव होलकर से युद्ध, पिण्डारियों की कशमकश और तांत्या टोपे के संघर्ष में हम उसकी इस सहज प्रवृत्ति का परिचय अच्छी तरह पा चुके हैं। उसी प्रदेश में अब मेवाइ के बीजोल्यां ठिकाने के किसानों ने ठिकाने द्वारा वस्त्ल की जाती अनुचित लाग बेगारों और जोरजुल्मों के विद्ध सिर उठाया और १९१३ में साल भर अपनी जमीनों का जोतना बोना बन्द रकला जिससे ठिकाने को लगान मिलना बन्द हो गया। इस संघर्ष का पहला नेता साधु सीताराम था।

१९१४-१५ में वहाँ मुन्सरमात थी अर्थात् ठिकानेदार के नाबालिग होने से ठिकाना राजकीय मुन्सरिम के प्रबन्ध, में था। महाराणा फतहसिंहने केसरीसिंह बारहट के जवाई ईसरीदान को जो मेवाइ में एक छोटा जागीरदार था श्रीर उन्हीं दिनों दिल्ली बमकांड के मामले से छुटकारा पा कर आया था, रियासत की तरफ से वहां के इन्तजाम पर नियत कर भेजा था।

मेवाइ में उन दिनों ठाकुर गोपालसिंह, उसके चचा मोडसिंह आदि के टाड्गढ़ की जेल तोड़ भागने से बड़ी सनसनी और उत्सुकता का वातावरण था। अगरेजों के गुप्तचर और सशस्त्र पुलिस दल जगह जगह उनकी खोज तलाश में घूम रहे थे। मेवाड़ दरबार को भी उपरी दबाव के कारण उनकी गिरफ्तारा के लिए जगह जगह पुलिस और फाजी दस्ते नियत करने पड़े थे। पर जनता और सरदारों की सहज सहानुभूति कान्तिका। रयों के साथ थी। भोपसिंह जब टाडगढ से भागा था तो रात को जंगल में रास्ता भटक जाने से थक कर एक चट्टान पर सुस्ताते समय किसी जंगली जानवर द्वारा पांव पकड़ कर घसीटे जाने से घायल

हो गया श्रीर श्रन्त में पास की पिस्तील दागने से ही प्राणरक्षा कर पाना था। उस जंगल के बाहर वह अगले दिन प्रकाश होने पर बड़ी मुश्किल से निकल पाया । खुली सड़क पर श्राकर उसने देखा कि सड़क के एक त्तरफ गांव बसा था, दूसरी तरफ एक अकेली भोपडी । भोंपसिंह को गांव से बचकर झोंपड़ी की तरफ से चुपचाप गुजरते हुए उस झोपड़ी के बाहर बैठी एक ६० वरस की बुढ़ियाने देखा, और अपनी सहज बुद्धि से टाड्गढ से भागा अंगरेजों का कोई विद्रोही भांप बड़े आग्रह से अपनी झांपड़ी के भीतर छे जाकर छिपा लिया। बाद में उसकी मरहम पट्टी कर अपने लड़के द्वारा गांव के घोबी का घोड़ा चरने के स्थान से चुपचाप पकडवाकर उसने उसे अपने लड्के के साथ उसके गन्तव्य स्थान तक सुरक्षित पहुँच।ने का सारा प्रबंध किया था। इसी तरह मेवाड़ के उसी इलाके के एक जागीरदार ने उसे अंगरेजों द्वारा अपने स्थान की तलाशी होने का पूरा खतरा रहते भी अपने गढ़ में महस्र के जन।ने भाग का एक हिस्सा खाली करा एक महीने तक अपने यहां छिपाये रक्खा था। ठाकुर गोपालसिंह आदि को टाड्गढ़ से निकलने और फरार जीवन बिताने में भी मेवाड़ के लागों का इसी प्रकार गहरा और सहानुभूतिपूर्ण सहयोग बराबर मिलता रहा था। महाराणा फतहसिंह का भी भोतरी आदेश अपने अनुचरों को उन्हें न गिरफ्तार करने श्रीर गुप्त रूपसे भरसक उनकी सब तरह से सहायता करते रहने का था।

मेवाड में लोगों ने इस समय जगह जगह पर क्रान्तिकारियों के नमूने पर अपने छोटे छोटे समूह और दल बना ग्क्ले थे, जिनमें देशभक्ति की चर्चा ग्हती थी और किसी ऐसे साहस पूर्ण कार्य के लिए अवसर की उत्सुकता से प्रतीक्षा की जाती थी। भोपसिंह से कांकरोली में ऐसे ही एक दल ने कुछ दिन अपने यहां ग्हकर पथप दर्शन करने की प्रार्थना की थी। इस दल का नायक वहां का दाणी (चुंगी अधिकारी) पुरोहित किशनसिंह था और आस पास के अनेक युवक राजपूत जागीर- दार चारण आदि इसके सदस्य थे। उन लोगों के प्रबन्ध से भोपसिंह वहां राजसमुद्र तालाब के उस पार भाणा नामक गांव में एक धनिक सेठ डालचंद के मकान पर रह बी॰ एस॰ पथिक के नाम से बहुत दिनों तक एक पाठशाला चलाता रहा। उन्हीं दिनों ठाकुर गोपालसिंह, मोडसिंह आदि सलीमावाद नामक स्थान पर एक मंदिर में पहचाने और अंगरेजी पुलिस द्वारा घेर लिये गये। इसकी खबर कांकरोली पहुँची तब उस मंडली ने पथिक के नेतृत्व में ऊंटों पर जाकर उन्हें मदद देने का प्रयत्न किया। पर उनके वहां पहुँचने से पूर्व ही गोपालसिंह आदि कुछ शतों पर आत्मसमर्पणकर चुके थे।

इस के कुछ ही दिनों बाद भाणा गाँव में भी सरकारी गुप्तचरों का आना जाना शुरू हो गया, अतः पथिक को वहां से एकाएक हट कर चित्तीड़ की तरफ चला आना पड़ा था, जहाँ वह कुछ दिन ओछड़ी (चित्तीड़ के पास ही एक गाँव) के ठिक नेदार का मेहमान रहा। बीजोल्यां के कुषक नेताओं का प्रथम सम्पर्क पथिक से ओछड़ी और चित्तीड़ में ही हुआ।

१६१५ के अंत में ओछड़ी से वह अपने मित्र ईश्वरीदान के पास बीजोल्यां ही जाकर रहने लगे। रियासत की तरफ से एक माटी राजपूत उन दिनों बीजोल्यां में मुन्सिफ था। पथिक का डेरा उसी के यहाँ लगा श्रीर शीघ ही बीजोल्यां के सब सरकारी कागजों और मामलों मुकदमों की मिसलें सुन्सिफ के नाम से वह ही निपटाने लगा। रियासत की सर-कार से लिखापढ़ी कर उसने शीघ ही वहाँ एक पाठशाला भी खाली। और युवकों की एक सेवासमिति बना उस इलाके में नवीन जागति और संघटन का सूत्रपात कर दिया।

ठिकाने के लोग जागीरदार महाजन आदि इससे घबराये। रियासती अमला १६१६ की उन्हालू (रबी) की फसल के लगान की उगाही के साथ उन्हीं दिनों सरकारी युद्ध ऋण का चंदा भी किसानों से जबरदस्ती वस्ल रहा था। पथिक की सलाह से किसानों ने उसे देने से इनकार किया।

इससे रियासत के कर्मचारी भी अड़चन में पड़े। ठिकाने के कुछ आदिमयों ने इसकी शिकायत उदयपुर में अंगरेज़ रेजीडेन्सी में पहुँचायी और उसकी वहाँ की दूसरी कार्यप्रवृत्तियों का भी पता रेज़िडेन्ट को दिया। उसे पकड़ कर तुरत उदयपुर रवाना करने का हुकुम मुन्सिफ के पास पहुँचा। पिथक को तब सात मास के निवास के बाद एकाएक बीजोल्यां छोड़कर भाग जाना पड़ा। वहाँ की पाठशाला और युगकों तथा किसानों के संघटन का काम पिथक ने अपने पीछे माणिकलाल वर्मा नामक एक युवक को सौंगा।

पथिक के शिष्यों में घनश्याम जोशी, जयसिंह धाकड़ आदि कुछ दूसरे युवक कृषक कार्यकर्चा भी थे, जिन्होंने उस समूचे संघर्ष में आगे महत्त्व का भाग लिया।

बीजोल्यां से भागकर पथिक खेराइ (जहाजपुर-देवाली ) के रास्ते बूँदी होते हुए कोटा पहुँचा, नहाँ केसरीसिंह बारहट के स्वसुर कोटड़ी के जागीरदार कविराजा दुर्गादान ने जो अभिनव-भारत सभा के आर्थिक सहायता देनेवाला सहयोगी था, उसे अपने यहाँ प्रश्रय दिया।

इधर बीजोल्यां में १९१६ के साल वर्षा कम होने से सियाळू (खरीफ) की फसल नष्ट हो गयी थी, पर लगान की दरें ठिकाने की तरफ से ऊँची कायम हुईं, लाग बेगार और युद्ध का चंदा आदि भी बदस्त्र वस्त्ल किया जाता रहा जिससे किसानों का असन्तोष बहुत बढ़ गया। उनके नेता कोटा में पिथक से जाकर मिले और नेतृत्व की प्रार्थना की। जमीन पड़ती रखने में तो किसान और ठिकाने दोनों को नुक्सान था। अतः उसने उन्हें अनुचित लाग बेगार और युद्ध का जबरन चंदा देने से दृढ़तापूर्वक इन्कार करने और लगान में कमी के लिए महाराणा के पास लिखकर पुकार करने की सलाह दी। किसानों को इस पर खूब डराया धमकाया और तरह तरह के जुल्म कर दबाने का प्रयत्न किया गया। पर वे शान्त रहे और अपने पक्ष की न्याय्यताः

पर अड़े रहे। पथिक का मेवाड़ की हद में घुसना खतरे से खाळी न था, अतः वह कोटा की तरफ से आ मेवाड़ की पूर्वी सीमा पर गुप्त रूप से बैठा यह सारा आंदोलन संघटित करता रहा।

महाराणा फतहसिंह बीजोल्यां के मामले में प्रजा के साथ म्याय करना चाहता था, पर राजनीतिक विभाग के भेजे कारिन्दों—राज्य के दीवान और अन्य उच्च राजकर्मचारियों-ने उसे इससे जनता के अधिक सरकश हो जाने का खतरा बता कुछ भी न करने दिया। जनता पर तरह तरह के श्रमानुषिक अत्याचार कर आतंक पैदा करने का जतन किया गया। पुलिस ने जनता की चोरी डकैती तक की शिकायतें सुनना बन्द कर इन समाजविरोधी तत्त्वों को खुली छूटें देदीं। किन्तु ्बीजोल्यां के किसान इससे घबराये नहीं; उन्होंने गांवों में श्रपनी पंचायतों द्वारा रखवाली के लिए स्ववंसेवक पहरेदारों का प्रबंध कर िलया और मामलों मुकदमों का सारा निषटारा जहाँ तक हो सके पंचायतों द्वारा आपस में खुद ही कर रियासत की अदालतों में जाना बहुत कम कर दिया। गाँव गाँव में चर्खें और कर्षे आदि चला ग्रष्ट-उद्योगों को पुनक्जीवित करने का भी प्रयास कर उन्होंने अपनी आत्मनिर्भरता और संघटनक्षमता का भी नमूना पेश किया। यह संघर्ष इसी तरह सन् १९२२ तक चळता रहा। बीजोल्यां के किसानों का संघर्ष भारत के नव जागरण में कृषक जनता के सबसे पहले सामृहिक प्रतिरोधों में से था।

सन् १६१६ में ग्वालियर राज्य में शान्जापुर में भी लीलाधर जोशी के नेतृत्व में एक "किसान संघ" स्थापित हुआ ।

## §१६ महात्मा गांधी का अवतरण

अगरेजों ने फरवरी १९१५ के बाद अपनी गोरी फौजों की संख्या भारत में बढ़ा दी और भारतीय फ़ौजों को लड़ाई के मोर्चों पर बाहर कुइमन की तोपों का चारा बनने के लिए अधिकाधिक मेजना ग्रुह किया। कान्तिकारियों की विष्ठव योजनाएँ १९१५ के अन्त तक प्राय: सब एक एक कर विफल हो गयीं, पर क्रान्तिकारियों के त्याग तपत्या और बलिदानों ने जनता में इतनी गहरी पीड़ा जगा दी थी कि अंगरेजों ने समझ लिया कि अब कुछ न कुछ शासनाधिकार और सुधार उन्हें भारतवासियों को शीघ देने होंगे और उनकी प्रारम्भिक रूपरेखा, जैसा कि इसके तुरत बाद बने भारतमंत्री मांटेगू की डायरी से प्रकट हुआ, इक्क ड में मार्च १९१६ तक ही बन कर तैयार थी।

इधर भारत में अपने को लोकमत का नेता कहलाने वाले लोगों में भी, जनता की बढ़ती हुई बेचैनी और अशान्ति के कारण कुछ न कुछ करने की प्रेरणा जागी। २३ अप्रैल १९१६ को बाळ गंगाधर टिळक ने जो ६ वर्ष की लंबी जेल काटने के बाद जून १६१४ में छूट आये थे, पूना में होमरूल लीग की स्थापना कर भारत में उत्तरदायी शासन की तुरत स्थापना का आन्दोलन जोरों से उठाया। कांग्रेसी नरमदिलयों को भी तब जनता का नेतृत्व अपने हाथ से फिसलता देख मैदान में उत्तरना पड़ा।

भारतीय मुस्लिमलीग की स्थापना अंगरेजों के पिट् उभीं द्वारा १९०८में लार्ड मिण्टों के इशारे पर "मुसलमानों में ग्रंगरेजी राजके प्रति राजभिक्त बढ़ाने" और राष्ट्रीयता के नाम पर देश की उन्नति और शासन सुधारों के लिए आन्दोलन करने वाले कांग्रेसी हिन्दुओं के प्रभाव से उन्हें बचा साम्प्रदायिक आधार पर पृथक रूप से अंगरेजों से कृपा की भिक्षा मांगने के लिए की गयी थी। किन्तु अब एक तो तुर्की जैसे मुस्लिम राष्ट्र के, जहां के सुल्तान को भारत के मुसलमान मुगल साम्राज्य की समाप्ति के बाद दुनियां में सब से बड़ा मुश्लिम शासक होने के कारण इसलाम का खलीपा (मुलिया) मानते थे,अंगरेजों के खिलाफ शस्त्र उठा लेने के कारण, और दूसरे अनेक देशभक्त मुस्लिम युवकों के भी भारतीय कान्ति आन्दोलन में सम्मिलित होने के कारण आम मुस्लिम जनता में अंगरेज-

विरोधी भावनाओं की प्रधानता होने से उसे भी जनमत के दबाव से अब स्वराज और शासन-सुधारों की मांग में शामिल होने को विवश होना पड़ा।

१९१६के अन्त में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ जिसमें नरम और गरम दोनों दल फिर शामिल हुए । मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन उसी समय वहाँ बुलाया गया । केन्द्र और प्रान्तों की विधान-समाओं में मुसलमानों का आबादी के अनुपात से अधिक पृथक् प्रतिनिधित्व देने के आधार पर दोनों संस्थाओं में समझौता हो स्वराज की मांग की एक रूपरेखा निश्चित की गयी, और उसके आधार पर देश की सर्वसम्मत मांगों का मसविदा बना अंगरेज शासकों के सम्मुख प्रस्तुत किया गया । महात्मा गांधी दिक्खन अफीका से १६१५ के आरम्भ में ही भारत लौट आये थे । वे लखनऊ में पहली बार कांग्रेस में बाकायदा शामिल हुए । चुनाव में टिळक के राष्ट्रवादी दल का पूरा कब्जा कांग्रेस पर हो गया और सिवाय महात्मा गांधी के जिनका कि अफीका के संघर्षों के कारण सभी दलों के लोगों में आदर था दूसरा कोई नरमदली वहां किसी पद पर न चुना जा सका। गांथी भी टिळक के हस्तक्षेप करने पर ही चुने गये।

१६१७ में साल भर लखनऊ कांग्रेस द्वारा उपस्थित की गयी त्वराज की मांगों की चर्चा देश में जोरों के साथ जारी रही। २० अगस्त १९१७ को नये पदारूद भारत मन्त्री माण्टेगू ने बरतानवी राजसभा (पार्लियामेन्ट) में घोषणा की कि भारत में बरतानवी आधिपत्य का चरम लक्ष्य धीरे धीरे पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करना है, जिसकी कि प्राप्ति भारतवासियों के सहयोग से जैसे जैसे वे अपनी योग्यता दिखाते जायंगे उसी कम से सम्हल सोचकर उठ ये गये कदमों द्वारा ही होगी और कि वह नया कदम उठाने की उपयुक्त वेला कब आगयी है इसका निर्णय अन्तिम रूप से करने का पूर्ण अविकार सदा अंगरेज शासकों को ही रहेगा।

इसके बाद सर्दियों में मांटेगू भारत के तात्कालिक वायसराय चेम्स फोर्ड के साथ भारतीय लोकमत के विभिन्न नेताओं से मिल यह जांचने के लिए कि उनमें से कौन लोग-यदि शक्ति उनके हाथ में दे दी जाय-तो भारत में अगरेजों के हाथ की कठपुतली बन कर अधिक आसानी से नाच सकेंगे, ताकि अंगरेज आगे से उन्हीं लोगों को भारत में आगे बढायें, भारत का दौरा करने आया । साथ ही नये प्रस्तावित शासन-सुधारी द्वारा कहीं उन उग्र राष्ट्वादियों और क्रान्तिकारियों के हाथ में डाक्ति न चर्ला जाय-जो कि युद्धजन्य विशेष परिस्थितियों के कारण <mark>लगाये</mark> गये भारत-रक्षा कानून की वजह से, इस समय तो अधिकांश में जेलों के भीतर नजरबन्द थे, पर युद्ध समाप्त होते ही, उन कानूनों की अविध समाप्त हो जाने से छूट जाते और जनसाधारण पर अधिक प्रभाव रखने के कारण स्वभावतः चुने जाते और शक्ति हथिया छेते-इसके लिए आवश्य-कता होने पर उन्हें फिर से पकड़ कर नजरबन्द करने की शक्ति अपने हाथ में रखने के उपाय मुझाने को बरतानिया के सर्वोच्च न्यायालय के विचारपित सर सिडनी राउलट की अध्यक्षता में चार दूसरे व्यक्तियों की एक जांचसमिति नियुक्त की गयी, जिसमें दो सदस्य भारतीय भी थे।

कांग्रेस के अधिकारपार्थी पदलोख्य विधानवादियों का कल माण्टेगू की उस घोषणा और अधिकारपाण्ति का प्रलोभन मिलते ही बदल गया। लखनऊ के बाद कलकत्ते में १६१८ के अंत में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में सब तरह का राजनीतिक आन्दोलन स्थिगत कर बरतानवी हुक्मत के प्रति राजभिक्त और कृतज्ञता का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। मुद्रण प्रतिबन्ध और भारत-रक्षा कानून को उठाने और राजनीतिक बदियों की रिहाई की भी प्रार्थना की गयी। एक प्रस्ताव द्वारा राज-स्थानी नेता अर्जु नलाल सेठी के, जो बेल्ल्स जेल में अपनी धार्मक सुविधा पाने के लिए तब भूख इइताल कर रहे थे प्राण बचाने का अनु-रोध भी किया गया।

महात्मा गांधी, कह चुके हैं, कांग्रेस में छखनऊ अधिवेशन पर ही सम्मिलित हो चुके और उसकी महासमिति का सदस्य चुने जा चुके थे, पर देश की राजनीति में वे अभी सीधे न उतरे थे। उनके अहिंसा-त्मक असहयोग और सत्याग्रह के तरीकों की प्रसिद्धि दक्खिन अफ्रीका में निहत्ये हिन्दस्तानियों द्वारा अपनी सम्मान रक्षा के लिए किए गए संघर्षों में हो चुकी थी। किन्तु उनकी प्रभावकारिता भारत में सुप्रति-ष्ठित विश्व की सबसे सुसंघटित साम्राज्य सरकार के साथ होनेवाले राष्ट्रीय संघर्ष में अभी प्रयोग द्वारा सिद्ध न हुई थी। दर असल उन्हें अभी इस देश के सार्वजनिक जीवन में कोई ठीक से जानता पहचानता भी न था न अभी उनके कोई साथी सहयोगी या कार्यकर्ता बन पाये थे। १६१६-१८ में गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग अथवा उसके प्रयोग की धमकी देकर - बिहार में चम्पारन के नील के गोरे ठेकेदारों के विरुद्ध वहां के किसानों के शिकायतों के मामले में सरकार को ठीक से जाँच के लिए मजबूर कर, फिजी आदि श्रंगरेजी उपनिवेशों में भारत से शर्तबन्द कुली भेजने की अत्यंत छजाजनक और राष्ट्रीय अपमानकारी प्रथा का श्रन्त कराने में · सफलता प्राप्त कर तथा गुजरात में खेड़ा जिळे के किसानों और अहमदा-बाद के मिल मजदरों को न्याय दिलाकर भारत के वातावरण में भी अपनी सत्याग्रह पद्धति की प्रभावकारिता सिद्ध कर दिखायी, जिससे सर्व-साधारण में उनका प्रभाव बढने लगा।

उधर यूरप के युद्ध मोचों पर इसी बीच बड़ी बड़ी घटनाएँ घटीं। अमरीका जो पहले, दोनों पक्षों को युद्ध सामग्री रसद आदि देता रहा या, पर समुद्र में जरमनों की शक्ति कम होने से जिसके माल के ग्राहक मुख्यरूप से अंगरेज ही थे, जिनके नामे कि तब उस की बड़ी बड़ी रकमें उधार खाते चढ़ गई थीं, युद्ध में अंगरेजों को जरमनों से हारता देख, अपनी रकमें डूब जाने के डर से अंगरेजों के पक्ष में मैदान में उतर आया। (अप्रैल१९१७ई०)। पच्छिमी एशिया के मोर्चे पर अंगरेज षड्यंत्रियों के प्रयत्न से अरब जातियां उनके सहयोग में जर्मनों के साथी तुर्की के साम्राज्य के विरुद्ध उठ खड़ी हुईं। अंगरेजों ने भारत से बड़ी संख्या में फीजें उस मोचें पर ले जा उसके अनेक अंशों पर दखल कर लिया। उधर अंगरेजों के साथी रूस में राजकांति का उफान आ जाने और जनता के पुरानी जर्जर सामन्तशाही प्रणाली के विषद क्रांतिकारी नेता लेनिन के नेतृत्व में अपनी सदियों की गुलामी के बंधनों को एकाएक झटक कर उठ खड़े होने ( ७ नवम्बर १६१७ ) के बाद नयी स्थापित बहुपक्षी (बोलशेविक) समृह वादी (कम्यूनिस्ट) पंचायती (सोवियत) सर-कार द्वारा अंगरेजों का साथ छोड़ जर्मनों से १थक् संधि कर लेने के परिणाम स्वरूप जर्मन लोग पूरवी यूरप में उक्रेन (दक्षिण पन्छिमी रूस ) दखल कर सहसा काले सागर और काकेशस तक आ पहुँचे (१८ मार्च १६१८) और तुर्क ईरान के रास्ते भारत की ओर तेजी से बढ़ने का जतन करने लगे। इससे श्रंगरेजों के लिए इधर भारी खतरा उपस्थित हो गया: जिसके मुकाबले के लिए अंगरेजों को भारत से बड़ी से बड़ी संख्या में फौजें भरती कर पन्छिमी एशिया और ईरान के फेंटे (फंट) पर भेजने की आवश्यकता हुई। सैनिकों की भरती और युद्ध के लिए चंदा और कर्जा उगाइने में बहुत जोर जबरदस्ती भी की गयी।

अंगरेजों को अपनी फौजी भरती के लिए भारतीय छोकमत का नैतिक बल पाना और जरमनों के निकटतर आते जाने से भारत में विद्रोह न फूट पड़े इसके लिए उन्हें अपने विश्वास में छेना अनिवार्य हो उटा। टिळक जैसे राष्ट्रीय नेता इस अवसर का लाभ भारतीय युवकों को अधिक से अधिक भरती करा सेना में उन्हें ऊँचे पद दिलवा कर उसके भारतीयकरण में उटाना चाहते थे। पर श्रंगरेज टिळक जैसे तेपे हुए राष्ट्रवादी को इस प्रकार सहयोग द्वारा भी भारत के सार्वजनिक जीवन

में ऊपर उठाने का खतरा मोल लेने को तैयार न थे। उन्होंने टिळक के पजाब और दिल्ली प्रवेश पर निषेधाश्चाएँ निकाल, एवं सार्वजनिक रूप से उनके भाषणों पर प्रतिबन्ध हुगा उन्हें पीछे ठेलना और गांधी को उनके मुकाबले में आगे बढ़ाना शुरू किया, जो वैसे ही लोकसंग्राहक होने पर भी स्वभाव के कोमल और समझौता-पसन्द व्यक्ति थे।

अंगरेजों ने दिली में भारतीय राजा-महाराजाओं और लोक-मत के मनोनीत प्रमुख नेताओं की एक परिषद् रंगरूटों की भरती की रोक थाम के लिए उपाय सोचने को दिली में बुलाई (.२७—४—१९१८)। उसमें टिळक की बजाय गांधी को ही भारतीय लोकमत का प्रतिनिधित्व करने बुलाया गया। गान्धी ने जतन किया कि टिळक भी उस परिषद् में शामिल हों, पर अंग्रेज अधिकारी उन्हें किसी भी रूप में दिल्ली आने देने को तैयार नथे। राजस्थान से भारतीय राजाओं के प्रतिनिधि रूप में महाराजा बीकानेर ने उस सम्मेलन में प्रमुख भाग लिया। वह अंगरेजों की युद्ध परिषद्का भी सदस्य था और माण्टेंगू सुधार घोषणा में भी उसकी सलाह विशेष रूप से ली गयी थी। गान्धी ने रंगरूट भरती में अपना पूरा सहयोग देना स्वीकार किया।

टिळक ने उन्हें पत्र लिखा कि गान्धी कम से कम अंगरेजों से सेना में उच्च पदों पर आधे भारतीय युवकों की भरती की शर्त ही मनवा छं तो अकेले महाराष्ट्र से वे पचास हजार युवकों को भरती कराने का जिम्मा उठा लेंगे। किन्तु गान्धी ने उनके प्रस्ताव को यह कहकर न माना कि इसमें सौदे की गन्ध आती है, जब कि वे अपने अंगरेज प्रभुओं की मदद इस विपत्ति के समय बिना किसी शर्त के कर उनकी कृतज्ञता के फलस्वरूप भारत के लिये उनसे वांछित अधिकार उपहार रूप में पा जाने की आशा करते थे। गांधी और उनके साथी इसके लिये अब अंगरेजों के रंगरूट भरती कराने वाले अवैतनिक सैनिक

पदाधिकारियों का रूप घर गांव गांव घूमने छगे। पर अधिकांश भारतीय जनता अपनी सहज बुद्धि से समझता थी कि उसकी मुक्ति का मार्ग बरतानवी साम्राज्य की जीत के बजाय खसकी हार और ध्वंस में है। वह अपने युवकों को उनकी सेना में कटने के छिए स्वेच्छा से भेजने को तो कभी तैयार न थी। इसिछए गांधी और उनके साथियों द्वारा अपनी सारी शिक्त छगा कर किये गये धुआँवार प्रचार का भी जनता पर कोई प्रभाव न पड़ा। महात्मा गान्धी और विहार के बाबू राजेन्द्र प्रसाद ने अपनी आत्म-कथाओं में छिखा है कि खेड़ा और चम्पारन की उस जनता ने भी, जिसके संघर्ष का वे कुछ ही मास पहले नेतृत्व कर चुके थे, अंग्रेजों की फीज में भरती होने की उनकी बात तक न सुनी।

जून १६१८ में माण्टेगू चेम्स फोर्ड सुधार योजना का मसविदा प्रकट कर दिया गया। उसमें सुझाये गये शासन सुधार राष्ट्रवादियों और नरमदिख्यों की कम से कम मांगों से भी कम थे। साथ ही राउलट सिमित की जांच द्वारा प्रस्तुत की गयी नये दमनकानूनों की सिफारिशें भी प्रकाश में आईं। इससे देश भर में असंतोष की भारी लहर फूटने लगी। नये सुधारों को उस रूप में लाखों अमरीकी फौजों के मैदान में पहुँच जाने से जरमनों को हथियार डाल देने पड़े (नवम्बर १९१८)। इन सारी परिस्थितियों पर विचार के लिए दिसम्बर १६१८ में कांग्रेस का अधिवेशन दिल्ली बुलाया गया।

बरतानवी भारत में नये शासनशुधार और उत्तरदायी शासन की स्थापना की सम्भावना देख राजस्थान के व्यापारी समाज में भी, जिसकी कि रिथित युद्ध-कालीन महंगाई का लाभ उठाने से अब काफी मजबूत हो गयी थी,—विशेषकर प्रान्त से बाहर अपना कारबार फैलाने वाले मारवाड़ी व्यापारी वर्ग में, जिसकी नव-अर्जित पूंजी की शक्ति पुराने जर्जर सामन्ती समाज के खण्डहरों के बीच अपना स्थान प्रशस्त बन ने

और प्रतिष्ठा पाने के लिए मचलने लगी थी-एवं नये अंगरेजी पढे लिखों के पेशे करने वाले वर्गों में भी अब कुछ चेतन। के लक्षण प्रकट होने लगे थे। अंगरेजी भौरत की तरह राजस्थान में भी वे अब किसी तरह के नये सार्वजनिक मध्यवर्गी राजनीतिक जीवन के विकास और अपनी पितृभूमियों के शासन में हाथ बटाने के लिए वेचैन होने लगे थे। प्रान्त के निकट होने से कांग्रेस के उस अधिवेशन पर राज-स्थान की विभिन्न रियासतों से भी बहुत से लोग दिल्ली में इकट्ठे हुए। चम्पारन और खेड़ा में चलाए हुए किसानों के संघर्षों में गांधी की सफलता से आकृष्ट बीजोल्यां के किसान नेता विजयसिंह पथिक ने उनसे संपर्क कर लिया था। पथिक अब अपने साथियों सहित दिल्ली कांग्रेस में उपस्थित थे। ग्वालियर राज्य के उत्तरी भाग भदौर के रहने वाले गणेशशंकर विद्यार्थी ने सन् १९१३ में उत्तर भारतमें मारवाड़ी पूँजी-पतियों ओर मजद्रों के सब से बड़े केन्द्र कानपुर से 'प्रताप' नाम का साप्ताहिक हिन्दी पत्र निकाला था, जो युक्त प्रान्त, मध्यभारत और राजस्थान में राष्ट्रीयता का प्रबल प्रचारक था। पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी, चांदकरण सारडा आदि के प्रयत्न से दिल्ली कांग्रेस के अवसर पर 'राजपूताना मध्यभारत सभा' नामक एक सार्वजनिक संस्था की स्थापना हुई, जिसके सभापति वर्धा में रहने वाले शेखावाटी के युवक सेठ राय बहादुर जमनालाल बजाज और उपसभापति गणेश शंकर विद्यार्थी चुने गये। युक्त प्रान्त और राजस्थान के आरम्भिक सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन के निर्माण में गणेश शकर विद्यार्थी के 'प्रताप' का बहुत बड़ा भाग था। इस प्रकार राजप्रताना मध्यभारत सभा का कार्यालय भी उस समय कानपुर में ही रहा।

राउल्लय समिति की रिपोर्ट को लेकर उस समय देश में गृहरा असन्तोष था। पर श्रंगरेजों ने उसकी परवाह न कर जनवरी १६१६ कें उसके आधार पर दो दमन कानूनों के मसविदे वायसराय की बड़ी विधान सभा में पेश कर दिये। एक मसविदा स्वीकृत हो कर शीघ ही कानून का रूप भी धारण कर लिया। दूसरे पर विचार शुरू ही हुआ था कि गांधी ने उन दोनों कानूनों को सरकार के वापस न लेने की दशा में उन्हें न मानने और सत्याग्रह आरम्भ करने की धमकी दी। उन्हों ने उसके लिए प्रतिवाद स्वरूग जनता से देश में सर्वत्र एक साय उपवास करने और हदताल सभाएँ ज्लूस आदि निकाल कर एक जोर-दार प्रदर्शन करने की दुहाई फेरी। दिल्ली और पंजाब में, जहां जनता युद्धकालीन दमन के कारण अंगरेजों से पहले ही चिढ़ी हुई थी, जबरदस्त जन आंदोलन शुरू हो गया। ८ अप्रैलको गांधीको दिल्ली आते समय गिरफ्तार कर वापिस बम्बई भेज दिया गया। उनकी गिरफ्तारी के समाचारों से बम्बई तथा अहमदाबाद आदि गुजरात के अनेक शहरों में अंगरेज-विरोधी प्रदर्शन और दंगे भी हुए जिनमें कुछ अंगरेज अधिकारी मारे गये। गांधी ने तब आन्दोलन को एकाएक उस रूप में आरम्भ करने के लिए सरकार के सामने अपनी भारी भूल स्वीकार की और सत्याग्रह अनिश्वत काल के लिए स्थिगत कर दिया।

पर पंजाब की परिस्थित ने इस बीच विकट रूप धारण कर लिया। १३ अप्रैल को अमृतसर में जिल्यां वाला बाग में सैकड़ों लोग गोलियों से भून दिये गये। सारे पंजाब पर फौजी कानून घोषित कर दो महीने तक भीषण आतंक और अत्याचार का दौर चलाया गया। इस दशा में अंगरेजों के प्रति गहरे विद्वेप की लहर दौड़ी, पर जनता को कुछ करने का रास्ता न दिखाई दिया। कांग्रेस ने इस काण्ड की जांच और पीड़ितों की सहायता का आयोजन किया इसी बच्च माटेगू चेम्स-फोर्ड योजना के आधार पर कानून बना कर सरकार ने भारत के शासन में कुछ सुधार करने श्रीर भारतीयों को छोटे मोटे अधिकार देने की घोषणा की।

दिसम्बर १९१९ में कांब्रेस का साधारण अधिवेशन अमृतसर में ही

किया गया। वहीं 'राजपूताना मध्य भारत सभा' का दूसरा अधिवेशन भी हुआ। अमृतसर में कांग्रेस सिर्फ थोड़े से श्रांगरेजी पढ़े ऊंची कक्षा के लोगों की साल व साल इकट्ठा हो कर राजनीति की शौकिया चर्चा करने की गोष्ठी मात्र न रह कर जनता के सभी वर्गों की इच्छा आकां-दाओं का प्रतीक और उनके आवर्षण का प्रधान राजनीतिक केन्द्र बन चली थी। उसके संघटन को व्यापक रूप देने और उसे अधिक लोक-प्रतिनिध्यात्मक और कार्यक्षम बनाने के लिए उसका नया विधान बनाने का काम महास्मा गांधी को सौंगा गया।

देश के वातावरण को शान्त करने के लिये अगरेजी सरकार ने अधिकांश राजबन्दियों और कुछ क्रांतिकारियों को भी परवरी १६२० तक छोड़ दिया। राजस्थान के अर्जुन लाल सेटी, केसरीसिंह बारहट, टाकुर गोपालसिंह आदि भी छूट कर आये। भोपसिंह की गिरफ्तारी का वारट भी रह किया गया। इन लोगों के आने पर मार्च १६२० में राजपूत ना मध्यभारत सभा का एक अधिवेशन अजमेर में सेट जमनालाल की अध्यक्षता में हुआ। विजयसिंह पिथक ने जब वहां यह घोषणा की कि भोपसिंह उन्हीं का नाम था, तब अनेक खुफिया विभाग के अधिकारी भी जो विजयसिंह पिथक को बराबर देखते थे, हैरान रह गये। राजपूताना मध्य भारत के बढ़ते हुए जनवादी और कृषक आन्दोलनों को टीक से चलाने के लिए अब एक अखबार अजमेर से निकालना आवश्यक था। पिथक, केसरीसिंह बारहट, अर्जुनलाल सेटी आदि मिलकर इसकी योजना कर ही रहे थे कि महात्मा गान्धी ने राजस्थान की परिस्थित को टीक से समझने के लिए उन्हें वर्धा बुलाया।

बराड-नागपुर प्रदेश में राजस्थानी ("मारवाड़ी") व्यापारियों का एक बड़ा केन्द्र अंगरेजी राज के आरंभ से बन गया था, जहां

मराठा राज्य के अन्त होने से हुए राज्य-विपर्यय तथा अंगरेजों की भारतीय उद्योग धन्धों को नष्ट कर इस देश को अपने देश के कारखानों के लिए कच्चा माल पैदा करने और अपने कारखानों के बने पक्के माल की खपत के लिए औपनिवेशिक बाजार में बदल देने की नीति के कारण पुरानी अर्थव्यवस्था के अस्तव्यस्त हो जाने के बाद अंगरेजों द्वारा जमायी जाती नयी अर्थव्यवस्था और पुनर्वास-योजनाश्चों में योग देने श्रर्थात्, श्रंगरेजों के बोपगायन्त्र के कल पुर्जों के रूप में काम के लिए उन न्यापारियों ने राजस्थान से वहां जाकर काफी धन और ऐस्वर्य जमा कर हिया था ; श्रीर अब वहां के समूचे सामाजिक आर्थिक जीवन पर छा जाने का प्रयत्न कर रहे थे। उनकी इच्छा थी कि राज-स्थान के मामलों पर प्रकाश डालने वाला पत्र वर्धा या वहां के किसी दूसरे केन्द्र से निकले ताकि वे राज्यस्थान के जीवन में भी अपना प्रभाव बढ़ा सकें। महाराष्ट्रों के टिळक द्वारा सम्गादित केसरी के नमुने पर मारवाडियों की ओर से 'राजस्थान केसरी' निकालने के लिए प्रेस आदि खरीदने की जमनालाल बजाज ने पथिक की पांच हजार रुपया तुरन्त निकाल कर दे दिया। किन्त बीजोल्या का आन्दोलन तब जोरों से चल रहा था, अतः वर्धा में अखबार निकालने का काम केसरीसिंह बारहट और अर्जन लाल सेठी को सौंप पथिक राजस्थान लौट आये। पर केसरीसिह और सेठी को संपादकीय जीवन का अनुभव न था। अतः पथिक ने फिर वर्धा जाकर उस पत्र का सम्पादन अपने हाथ में लिया। सेठी के शिष्य रामनारायण चौधरी ने १६१६-१७ के बाद वर्धा जमना-लाल बजाज के पास चले गये थे, उन दिनों वर्धा में एक पाठशाला चलाते थे। पथिक ने उन्हें भी अपने साथ ले अखबार का कार्य जोर शोर से आरंभ कर दिया।

§ १७. असहयोग आन्दोलन का ज्वार अमृतसर कांग्रेस के अवसर पर टिळक और चितरञ्जन दास आदि पुराने राष्ट्रवादियों ने मं (ण्ट-फोर्ड शासन सुधारों की घोषणा को अपयांत और असंतोषजनक कहा था। तो भी सरकार से सहयोग या
असहयोग करने के विषय में टिळक का मत था कि राष्ट्रवादियों को
वैध या श्रवैध सब उपायों से सरकार के भीतर पैठकर या बाहर रहक्र
शक्ति हथियाने के हर मौके का लाभ उठा अपनी संघर्ष शक्ति बढ़ाने
और राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति और राष्ट्र के विकास में जहां सहयोग
से काम निकले सहयोग का वरना असहयोग या अडंगा सभी नीतियों
का आवश्यकतानुसार आश्रय लेने को तत्यर रहना चाहिए। किन्तु
महात्मा गांधी ने तब शासन सुधारों की घोषणा को असन्तोषजनक कहने
पर आपित उठा उसे अंगरेजों की भारत के साथ न्याय करने की
इच्छा का प्रमाण कह अगरेज सरकार को उसके लिए धन्यवाद देने,
सरकार से सहयोग करने और उसके प्रति अपनी राजभिक्त प्रकट करने
पर बल दिया था।

किन्तु १६२० का साल चढ़ने के साथ वातावरण बदलने पर गांधी ने भी अपने को बदला श्रीर पूरे असहयांग की बात उठाई। तुकीं के खलीफ़ा का साम्राज्य अंगरेजों ने तोड़ डाला। इससे भारतीय मुस्लिमों में गहरा असन्ताप फैला। मजहबी मुसलमानों ने यहां खिलाफत सभा बना आन्दोलन आरम्भ कर दिया।

करीन १८ हजार मुसलमान अंगरेज ईसाइयों की गैर-इसलामी सल्तनत में रहना हराम और कुफ बता भारत से अफ़गानिस्तान में हिजरत कर गये। इनमें कुछ भारतीय क्रान्तिकारी युवक भी थे, जा इस आड़ में भारत से निकल विदेशों में, खासकर रूस में, जहां राज-क्रान्ति होकर अमिकों का एक नये तरह का समूहवादी (कम्यूनिस्ट) राष्ट्र खड़ा हुआ था, जाकर वहां की नयो परिस्थिति का अध्ययन करना चाहते थे। राजस्थान से भी बीकानेर के युवक क्रान्तिकारो शोकत उस्मानी उनके साथ इस समय इसी विचार से गये। गांधी ने इस मौके पर जगी मुसलमानों की संगरेज-विरोधी भाव-नाओं का उपयोग उन्हें राष्ट्रीय संवर्ष में अपने साथ लेने में करने को खिलाफत के मामले में दिलचशी लेनी शुरू की।

अप्रैंक १९२० में पूना में होने वाली स्वराज समा ( होमरूललीग ) के समापैति पद से बोलते हुए गांधी ने मारत-वासियों का घ्यान अंगरेज सरकार द्वारा किये गये सुधारों की तरफ से हटाने और उनमें आत्म-विश्वास जगाने के लिए कहा "मेरी राय में स्वराज के शीघ प्राप्त करने का उपाय है स्वदेशी का प्रचार, हिन्दू-मुस्लिम एकता, हिन्दी को राष्ट्र-भाषा बनाना और प्रान्तों का निर्माण भाषा के आधार पर पुनः करना। • • • • यदि राष्ट्र की सारी शक्ति इसमें लग जाय तो हम में से अति से अतिवादी भी जैसे शासन सुधार चाहते हैं वे सब स्वतः ही हमें मिल जायंगे।"

खिलाफती मुसलमानों को गांधी ने असहयोग की सलाह दी। २८ महं को बम्बई में हुई खिलाफत सभा ने उसकी सलाह मान अंगरेजी सरकार से असहयोग की घोषणा कर दी। कांग्रेस महासमिति की बैठक इस प्रश्न पर विचार करने के लिए ३० मई को बनारस में बुलाई गई। टिळक आदि पुराने राष्ट्रवादी नेता स्वाधीनता आन्दोलन को विशुद्ध राष्ट्रीय आधारों पर जनता का राजनीतिक शिक्षण करते हुए चलाना चाहते थे। उन्हें गांधी का इस प्रकार लोगों की सिफ भावना उभाइ कर उसका लाभ उठाने का तरीका पसन्द न था। खासकर मुसलमानों के धार्मिक कहरपन के उफान का लाभ उठाने के लिए खिलाफत जैसे मजहवी मामले का, भारत की स्वाधीनता के शुद्ध राष्ट्रवादी राजनीतिक आन्दोलन केसायगठजोड़ा कर, उनकी साम्प्रदायिकता की भावना को इस प्रकार राष्ट्रवाद की बराबरी में ला बैठाने का यह जतन उन्हें बिलकुल नापसन्द था। किन्तु टिळक गांधी की लोकसंग्रह की वृत्ति को जानते थे। दूसरे वे अपनी वृद्धावस्था के कारण अब यों भी इतनी शक्ति अनु-

भव नहीं करते थे कि देश को कोई नया कार्यक्रम देकर, निरन्तर उसका मार्ग-प्रदर्शन कराते रहने का उत्तरदायित्व स्वयं अपने कन्धों पर उठाये रह सकें। अतः उन्होंने गांधी के रूप में उठते हुए सर्व-साधारण के उस नये शक्तिशाली नेतृत्व से बहुत मतभेद प्रकट कर उसकी शक्ति कम करने की अपेक्षा चुर रहना ही उचित समझा। तीसरे, खिलाफत का प्रश्न एक बार उस रूप में उठ जाने पर उसका विरोध करने में जनता में अनेक तरह का भ्रम फैलने की भी आशंका थी जिससे राष्ट्र के हित की श्रपेक्षा हानि होने की संभावना उस समय अधिक थी। श्रतः टिलक ने उन्हीं तिथियों में कलकत्ता से पूना जाते समय बनारस से होकर गुजरने पर भी उस विवाद में पड़ने से यह कहकर इन्कार कर दिया कि महासमिति का जो भी निर्णय हो मुझे स्वीकार होगा।

असहयोग का कार्यक्रम, सिवाय नये संविधान के आधार पर होने वाले केन्द्रिक और प्रान्तीय विधानसभाओं तथा स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनावों के बहिष्कार के, सब प्रायः वही था जो १९०५- के स्वदेशी आंदोलन के समय पहले भी आजमाया जा चुका था, अर्थात्, विदेशी वस्तुओं, खासकर विदेशी वस्त्र का विह्थार, स्वदेशी प्रचार, सरकारी नौकरियों और पद मान प्रतिष्ठा आदि छोड़ना, अंगरेजी स्कूल कालेजों और अदालतों का त्याग, अपनी स्वतंत्र राष्ट्रीय शिचा प्रणाली का देशी भाषाओं के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विकास, ग्रामों और शहरों में अपनी पंचायतें और सालिसी अदालतें कायम करना और इस प्रकार अपनी एक समानान्तर राष्ट्रीय सरकार स्थापित कर बरतानवी शासन यन्त्र को देश में स्वेच्छा से वेकार बना देना।

३१ जुलाई की रात बम्बई में टिळक का अचानक देहान्त हो गया। उसके अन्तिम समय गांधी उनकी रोगशय्या के पास मौजूद थे। १ अगस्त से ही असहयोग ग्ररू कर दिया गया। महात्मा गांधी उसका प्रचार और संघटन करने के लिए खिलाफती नेता मुहम्मद अली और शौकत अली को साथ ले सारे देश में घूमे। उसमें वे राजस्थान में अजमेर भी आये। वहां आन्दोलन का एक जबरदस्त केन्द्र श्रारम्भ से बनने लगा। शुरू सितबर में कांग्रेस का विशेषाधिवेशन आन्दोलन को अपनाने न अपनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए लाला लाजपत राय के सभापतित्व में कलकत्ते में हुआ। बड़े बहस मुबाहसे के बाद कांग्रेस ने भी असहयोग प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। प्रान्तीय और केन्द्रीय स्यवस्थापिका सभाओं के चुनाव नवम्बर १९२० में हुए, जिसमें जनता ने आन्दोलन का पूरा साथ दिया और अनेक स्थानों पर ८० परसेंट से भी कम लोग मत देने गये।

कलकत्ता कांग्रेस के प्रस्ताव की पुष्टि साल के अन्त में होने वाले नागपुर अधिवेशन में हुई। गांधी का बनाया कांग्रेस का नया विधान भी नागपुर में स्वीकृत हुआ जिसमें भाषावार प्रान्तों का पुनर्निर्माण का सिद्धान्त, जिस पर लोकमान्य टिळक भी बल देते रहे थे, कांग्रेस ने स्वीकृत कर लिया। गांधी ने उसे भारतीय राष्ट्र की आधारशिला माना और स्वराज्य अर्थात् जनता का अपना सचा राज पाने का उसे मुख्य साधन कहा । राजपूताना मध्यभारत को भी उहां बोली मुख्यतः राजस्थानी है, इसके अनुसार भारत का प्रान्त माना गया, पर क्यों कि यह प्रान्त समूचा छोटी बड़ी अनेक रियासतों में बंटा था और कांग्रेस अभी तक मुख्यतः बरतानवी भारत को ही अपना कार्यचेत्र मानती थी;अतः उसके यहाँ अजमेर-मरवाड़ा के छोटे ब्रिटिश प्रान्त का ही प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से रहा। तो भी राजपूताना मध्य भारत सभा वालो के प्रयत्न से, जिसका चौथा अधिवेशन उसी समय नागपुर में कांग्रेस के साथ साथ हो रहा था, और राजपूताना मध्य भारत के श्रतिरिक्त पंजाब हिमालय गुजरात महाराष्ट्र और दिवलन की दूसरी रियासतों से भी करीब ४ हजार प्रतिनिधि जिसमें शामिल थे, देसी राज्यों के प्रतिनिधि भी कांग्रेस

ने अपने यहां लेना स्वीकार कर लिया; जिसके अनुसार विभिन्न प्रान्तों में स्थित दियासतों को उन उन प्रान्तों का अंग न्माना गया। राजस्थान मध्यभारत की सभी रियासतें उसके अनुसार अजमेर-मेरवाड़ा प्रान्त के अन्दर मानी गयों। राजपूताना मध्य भारत सभा ने नागपुर में, देसी राज्यों में चल रहे जन-आन्दोलन और वहां साम्राज्यशाही के कारिन्दों श्रौर सामन्ती शासनतंत्र के कल पुर्जों द्वारा जनता पर किये जाने वाले खुल्मों की एक प्रदर्शनी संघटित कर राजस्थान के जन जागरण के लिए एक महत्त्वपूर्ण, कदम उठाया। सेठ जमनालाल के अतिरिक्त विजय-सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी, केसरीसिंह बारहट, गणेश शकर विद्यार्थी, और मध्य प्रान्त के सेठ गोविन्द दास इस सभा के उपसभापति तथा चाँदकरण सारडा प्रधानमंत्री और चौधरी रामनारायण और स्वामी नृसिंह देव सहकारी मंत्री चुने गये।

नागपुर कांग्रेस ग्रधिवेशन के स्वागताध्यक्ष जमनालाल बजाज थे, जो राजपूताना मध्य भारत सभा के भी संचालक थे। असहयोग प्रस्ताव के कांग्रेस द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकार होते ही जमनालाल बजाज ने जनवरी १६२१ में अपनी रायबहादुरी का खिताब छोड़ दिया और देश की पुकार पर अपना पेशा छोड़ आन्दोलन में भाग लेने को आगे आने वाले वकीलों की आर्थिक सहायता के लिए एक लाख रुपया टिळक स्वराज कोप में एक मुश्त दान दिया। जमनालाल बजाज राजस्थान के प्रतिनिधि रूप में कांग्रेस के नये विधान के अनुसार बनने वाली १५ आदिमियों की कार्यकारिग्री सिमिति के सदस्य भी बनाये गये और तब से एक तरह कांग्रेस का स्थायी कोषण्यक्ष भी नियत हुए।

आन्दोलन की प्रगति का सिंहावलोकन करने और नये आदेश जारी करने के लिए कार्यकारिणी समिति की बैठकें इसके बाद महीने महीने होने लगीं। व्यवस्थापिका समाओं के चुनाव नागपुर अधिवेशन से पूर्व नवंबर १६२० में हो हो चुके थे। जनता ने गांधी के कहने से उनके बहिष्कार में कांग्रेस का साथ असाधारण रूप से दिया था, पर उससे दूसरे राष्ट्रविरोधी तत्त्वों का वहां पहुँचने का मार्ग सहल ही हुआ। स्कूलों-कालि-जों के बहिष्कार में भी कांग्रेसी काफी सफल हुए और राष्ट्रीय विद्यापीठों की स्थापना देश में प्रायः हर प्रान्त में बड़ी तेजी से की गयी। अदालत का पूर्ण बहिष्कार न हो सका, पर उनका रोब प्रायः जाता रहा। असह-योग का अन्तिम रूप देहातों में पंचायतें कायम कर अगना समानान्तर शासन खड़ा करना और करवन्दी ग्रुरू करना था। उसकी तैयारी के लिए, ३० जून तक कांग्रेस के एक करोड़ साधारण सदस्य देश भर में बनाना, टिळक स्वराज्य कीय में एक करोड़ रुपया इकट्टा करना और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार को सफल बनाने के लिए –देशी मिलों का बना कपड़ा विदेशी कपड़े के अभाव में देश में पूरा पड़ने वाला न था, अतः हाथ की कताई बुनाई के धन्धे को प्रोत्साहित करने के लिए —२० लाख चखें.चाद कर देने का लक्ष्य स्थिर किया गया इसके लिए जमनालाल बजाज को टिळक स्वराज फंड से कुल संग्रह का परसंट लगा देने का अधिकार भी दिया गया।

सेठ जमनालाल बजाज के प्रयत से और उनकी देखादेखी राज-स्थान के दूसरे 'मारवाइी' व्यापारियों ने भी उस आन्दोलन में कांग्रेस का साथ जी खोल कर दिया। महायुद्ध के समय अंगरेजां को रसद आदि के रूप में भारत से काफी मदद मिली थी; पर उनकी भारत को शिल्प और उद्योगहीन बनाये रखने की नीति के कारण लोहे की कील पेंच, कमानियां और तार जैसी साधारण चीजें भी तब यहां तैयार न होती थीं; इससे युद्ध जैसे मौके पर उन्हें अपनी उस नीति की घातकता अनुभव होने लगी थी, इससे भारतीय पूंजी को साथ ले युद्धोपरान्त यहां कुछ उद्योग धन्धों के विकास की नयी नीति अपनायी जाने लगी थी, मारवाड़ियों की भी दिलचस्पी उसमें बढ़ रही थी। खदेशी के भचार और स्वराज्य की स्थापना में उन्हें अपनी नवार्जित पूंजी के विनियोग द्वारा अपने नये उद्योग धन्धे स्थापित करने श्रौर पनपाने का नया सुयोग मिलने और आन्दोलन में चंदा दे अपनी पूंजी के बल पर समाज में ऊँचा सम्मान प्रतिष्ठा पाने का अवसर मिल रहा था; जो वैसे उन्हें पुराने सामन्ती समाजढांचे में, जहां ऊंचे कुल में जन्म और अभिजातता या राजदाक्ति का विचार धन या पूंजी की अपेक्षा अधिक महत्त्व रखता था, प्राप्य होना प्रायः दुष्कर होता।

जुलाई १९२१ के अन्त तक टिळक स्वराज कोष में चंदा एक करोड़ से कुछ ऊपर ही जमा हो गया और २० लाख चरले भी चाल हा गये। पर कांग्रेस की सदस्य संख्या ५० लाख से ऊपर न पहुँचायी जा सकी। स्कूलों,काळेजों के बहिष्कार से कांग्रेस के पास स्वयसेवक कार्यकर्जाओं की एक अच्छी जमात इकट्ठी हो गयी और विदेशी कपड़ों के बहिष्कार ने जोर पकड़ा। स्वयसेवकों के दल घर घर जाकर विदेशी कपड़े मांगने और बाजारों में खुले आम उनकी बड़ी बड़ी होलियाँ जलाने लगे (सितंबर १९२१)।

अंग्रे जों ने धर पकड़ मारगीट और दमन आरंभ कर दिया। खिला-फत समा ने क्र जुलाई को करांची में एक प्रस्ताव द्वारा मुसलमानों का श्चंगरेजी सेना या पुलिस में काम करना हराम करार दिया था। उसके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर में कांग्रेस ने सारे देश में जगह जगह समाएँ कर उस प्रस्ताव को इस रूप में दोहराया कि कभी भी भारतीय का बरतानवी सरकार की नौकरी करना राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रहितों के विषद्ध है और कि जनता को हर सरकारी नौकर फौज और पुलिस को शांतिमय तरीके से उस सरकार की नौकरी छोड़ देने के लिए कहने और प्रचार करने का स्वयसिद्ध अधिकार है, जो श्रपना विश्वास जनता की नज़रों में खो चुकी है।

राजस्थान में भी उस आन्दोलन की गूंज सर्वत्र सुनाई दी। राजपू-ताना मध्यभारत सभा के प्रायः सभी कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो

गये । विजयसिंह पथिक, रामनारायण चौधरी श्रादि<sup>4</sup>राजस्थान केसरी' का काम छोडकर वर्धांसे १६२०का अन्त होते होते राजस्थान वापिस आ गये थे । राजस्थान केसरी की किसान मजदूरों विषयक नीति को लेकर उनकी वर्धा के मारवाड़ी पू जीपतियों और उस प्रदेश के जमींदार जागीरदारों से जो कि कांग्रेस पर भी हाबी थे, न निभ सकी थी। राजस्थान के जनान्दोलन में नीति और नेतृत्व के प्रश्नों पर भी, जमनालाल बजाज आदि पूँ जीपतियों से जो-जनता में इन पुराने कार्यकर्चाओं के तरीकीं पर वास्तविक जागृति और संघटन पैदा करने की बजाय उसकी आड़ में. यहां के जनधन और समाज पर यह पुरानी राजाश्रित सामन्ती कुलीनता की जकड़ ढीली कर अपनी नवअर्जित पूंजी के बल पर अपना प्रभाव जमाना और उसके लिए इन तपे हुए पुराने राष्ट्रकर्मियों को कुछ चांदी के टुकड़ों पर खरीदना चाहते थे-उनकी न बन सकी थी। इन पुराने कर्मियों ने अजमेर से "नया राजस्थान" नाम से अपना एक स्वतंत्र पत्र निकालना आरम्भ कर दिया । बाद में इसी पत्र का नाम ''तरुण-राजस्थान'' हुआ । राजस्थान में श्रपना सारा समय सार्वजनिक सेवा में देने का वत लेने वालों के लिए "राजस्थान सेवा संघ" नामक कर्मी संघटन की स्थापना भी पथिक की अध्यक्षता में तभी स्वतंत्र रूप से की गयी। पथिक के अतिरिक्त रामनारायण चौधरी, उनकी पत्नी, माणिकलाल वर्मा,हरि भा**ई** किंकर, नानूराम व्यास, शोभालाल गुप्त, लादूराम जोशी आदि राजस्थान के अनेक कर्मठ और लगन वाले कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। अर्जुनलाल सेठी, केसरीसिंह बारहट आदि भी मध्यप्रांत के मारवाड़ी पूंजीपतियों से निराश हो १६२१ के साल के शुरू में राजस्थान वापिस आगये। बीजोल्यां का आन्दोलन बदस्तूर चल रहा था। असहयोग आन्दोलन का असर उस पर भी पड़ा।

अजमेर में अर्जुनलाल सेठी, चांदकरण सारडा, मौलाना मुहनुद्दीन चिस्ती, अब्दुल कादर बेग,प्यारे मियां आदि नागरिकों के प्रयत्न से असहयोग और विदेशी वस्तु बहिष्कार ने काफी जोर पकड़ा। इन्दौर, उज्जैन, जयपुर, ब्यावर आदि राजस्थान के दूसरे व्यापार और शिल्य-केन्द्रों में भी, जहां स्वतंत्र मध्यवर्गी समाज अपेक्षाकृत सशक्त था, नागिरिक जीवन में कुछ चेतना प्रकट हुई। इन्दौर से टिळक स्वतंत्र कोष में वहां की एक सार्वजनिक संस्था 'इन्दौर राज प्रजा परिषद्' द्वारा काफी चदा उगाह कर भेजा गया। जयपुर, जोधपुर, खेतड़ी आदि में सेवा समितियाँ स्थापित हुई। मारवाड़ में राजस्थान सेवा संघ के नमूने पर मारवाड़ सेवा संघ नामक संघटन तभी खड़ा हुआ, जो राजस्थान सेवा संघ से भी संबद्ध कर दिया गया। नागरिक आन्दोलन के लिए वहां 'भारवाड़ हितैषी सभा" की स्थापना हुई। उसके एक रूपया वार्षिक चंदा देने वाले कई हजार सदस्य अकेले जोधपुर शहर में ही भरती हो गये। मारवाड़ के आज के लोकनायक जयनारायण व्यास इस सभा के मंत्रो रूप में ही पहले पहल सार्वजनिक क्षेत्र में सामने आये।

हम देख चुके हैं कि राजस्थान के राजाओं, राजपूत जागीरदारों आदि का क्ख राष्ट्रीय आन्दोलनों के प्रति महायुद्ध से पूर्व १९१४-१५ के क्रान्ति आन्दोलन तक प्रायः सहानुभूति पूर्ण था। अंगरेज उन समय तक उन पर भी विश्वास न करते थे और उनके प्रति प्रायः घमंड श्रीर अभिमानभरा बरताव करते थे। किन्तु महायुद्ध के जमाने में उन्होंने हसके खतरे को अनुभव किया और राजाओं श्रीर राजपूत जागीरदारों आदि को उन्होंने अपने विश्वास में लेना आरम्भ कर दिया था। युद्ध के बाद भारतीय जनता को शासन सुधार देने को मजबूर होने पर उन्हों ने राजामहाराजाओं को भी नरेन्द्र मंडल के रूप में संघटित कर केन्द्र में वायसराय के नीचे रक्खा और भारतीय जनता के राष्ट्रवाद में मध्यवर्गी लोगों और किसानों, मजदूरों आदि जनता के निचले स्तरों की बढ़ती हुई शक्ति और अशान्ति की तरफ संकेत कर, और रूसी राज्य-कान्ति की सी विभीषिका पैदा करके उन्हें भारतीय जनता से फोड़कर सान्दोलन के मुकाबले में अपने इथियार बनाने का जतन सारम्म कर दिया था। अंगरेज अपसरों ने मेवाड के बीजोल्यां परगने के किसानों की पंचायतों की स्थापना और आत्मिनर्मरता की तुलना रूसी सोवियतों से की श्रौर पथिक आदि उनके संवटनकर्ताओं को समूहवादी (कम्पूनिस्ट) कहना श्रुरू किया। जोधपुर राज्य के शासक कर्नल सर प्रताप जैसे कुछ राजपूत तो इससे यहाँ तक बीखला गये कि स्वदेशी वस्त्र और खादी प्रचार कैसे आन्दोलनों पर भी, जिनका कि सूत्रपात मारवाह में कभी उन्होंने स्वयं स्वामी दयानन्द के सम्पर्क में आने के बाद किया था, रोक लगाने और विदेशी माल के व्यापार को अपनी रियासतों में जानबूक कर प्रोत्साहित करने तक को उताहरू हो गये। कर्नल प्रताप ने तो उत्तेजित होकर एक बार यहाँ तक भी घोषणा कर दी कि यदि श्लंगरेज अनुमित दे दें तो महातमा गांधी का सिर वह स्वयं अपने हाथों काटने को प्रस्तुत है।

कांग्रेस कार्यसमिति ने दमन के जवात्र में ५ नवस्तर १६२१ को प्रान्तीय समितियों को, जिलों या तहसीलों में, जहाँ उन्हें तसल्ली हो कि तैयारी पूरी हो चुकी है, सापूहिक सत्याग्रह के रूप में करबन्दी आन्दोलन तक शुरू कर देने का अधिकार दे दिया। अंगरेजों ने इस बीच इस आशा से कि शायद शाही परिवार के किसी आदमी को जुलाने ने १६११ की तरह अब के भी भारतीयों की राजभक्ति जगामी जा सके, अपने राजकुमार को भारत अमण के लिये बुलाब में जा या। १७ नवस्तर को वह बस्तर्ह में जहाज से उतरा, पर भारत भर ने दूसका स्वागत पूरी हहताल मना कर किया। बस्तर्ह में उस मौके पर दगा हो गया। गांधी ने सत्याग्रह आन्दोलन किर से बंद कर दिया। किन्तु अंगरेणी सरकार ने अपना दमनचक जोरों से आरंभ किया। १६ नवस्त्रह को बंगाल युक्तप्रांत आदि के कांग्रेस कार्य करनेवाले स्वयंसेवक दल्लों के तमाम संघटनों को गैरकार्स्मी करार दिया गया। हिसम्बर तक जुला मिलाकर ३० हजार आदमी जेलों में बंद कर दिये गये। गांधी ने

तब सत्याग्रह का फिर से निश्चय किया। लगाई को आगे चलाने के लिए कांग्रेस ने ऋहमदाबाद ऋषिवेशन में महात्मा गांधी को ऋपना ऋषिनायक चुना (दिसम्बर १९२१)। सत्याग्रह ऋौर करबन्दी आन्दो-लन के सामूहिक रूप का एक नमूना देश के सम्मुल पेश करने को कांग्रेसियों ने गांधी की देखरेख में सुरत जिले के बारडोली तालु के में तैयारी ऋपरम्भ कर दी। मद्रास प्रांत के गुन्त्र जिले में करबन्दी आन्दोलन जारी भी हो गया। गांधी ने बारडोली में ऋगन्दोलन प्रारम्भ करने से पूर्व भारत के तात्कालिक वायसराय लार्ड रीडिंग को अपनी दमन नीति में परिवर्तन करने के लिए सात दिन की मोहलत देते हुए, १ फरवरी को लिखा कि "वैसा कर देने पर में ऋपनी जिम्मेदारी पर सत्याग्रह को तब तक के लिए मुलतवी कर दूँगा जब तक कि दूसरे सब लोग जेलों से छूट-कर सारी स्थित पर ऋगकर नये सिरे से विचार न कर लें।"

पर श्रंगरेज भला श्रपने खिलाफ की जानेवाली उस सारी तैयारी के प्रति तटस्य कैसे रहते ? वह भी उस दशा में जब कि वे यह श्रच्छी तरह जानते ये कि थोबी सी ज्यादितियाँ करके—खास कर ख्रियां पर जोर-जबरदस्ती करवा के—उनके श्रपने गुप्त कारिन्दों द्वारा जनता को हिंसात्मक कार्यों के लिए भड़का देने पर, गांधी को, जो थोबी भी हिंसात्मक उरोजना के खतरे की दशा में जिम्मेदारी उठाने से सदा कतराते थे, सत्याग्रह श्रान्दोलन स्थगित करने के लिए वे कितनी श्रासानी से विवश कर संकते थे। श्रीर वैसा ही हुश्रा भी। ५ फरवरी को श्रुक्तप्रांत के गोरख-पुर जिले के चौरा श्रीर चौरी गाँवों में पुलिस ने ज्यादती की श्रीर क्षियों के प्रति दुर्व्यवहार किया। जनता ने कुद्ध होकर एक थानेदार श्रीर २१ लिपाहियों को थाने में खदेब उसमें आग लगा दी। इसकी खबर मिलते हीं गांधी ने १२ फरवरी को श्रान्दोलन को श्रानिश्चित काल के लिए एकाएक स्थिगत कर लोगों को रचनात्मक कार्य में लग जाने कैं सलाह दी। रिश-२५ फरवरी को कांग्रेस महासमिति ने भी दिल्ली

में उस निर्णय की पुष्टि कर दी।

दर श्रमल सामृहिक रूप से कानून तोकने श्रौर करवन्दी श्रान्दोलन करने की बात को सिद्धांत रूप में कहना श्रौर धमकी के रूप में बरतना एक बात यी श्रौर वास्तविक रूप से चिरताय करना दूसरी बात। उसके लिए जैसी हिम्मत, जिम्मेवारी उठाने की चमता श्रौर व्यापक संघटन की देश में श्रावश्यकता थी उनकी श्राशा कांग्रेस के तास्कालिक वकील-वर्गी नेतृस्व से की ही न जा सकती थी, जिसके भरोसे गांधी श्रपना श्रांदोलन चला रहे थे। अतः लार्ड रीडिंग के शब्दों में वे 'श्रपने कार्य-क्रम की सफलता के एक इंच भर की दूरी तक पहुँच कर" धबड़ा जाने से, एकाएक पीछे हट गये। कांग्रेस के एक बार इस प्रकार कर्म पोछे हटाते ही श्रंगरेजों ने एकाएक उस पर हमला बोल दिया।

१३ मार्च १९२२ को महात्मा गांधी को भी पकड़ा और ६ साल की सजा दे जेल में बंद कर दिया गया। किंतु जनता का साहस, उत्साह ख्रोर ख्रात्मचैतन्य जो उस ब्रांदोलन के कारण जग उठे थे, इससे दवे नहीं। उसने ख्रानेक स्थानों पर छोटे-छोटे प्रश्नों ख्रौर ख्रन्यायों को ले महात्मा-गांधी के बताये रास्ते पर ख्रांविकारियों से संहर्ष लेना जारी रक्खा।

राजस्थान में बोजाल्यों आंदोलन इस वाच बराबर जारी रहा और लोग सब तरह की जोर-जबरदिस्तयाँ सहकर भी अपने नेताओं की संचाल-कता में बढ़े संयमपूर्वक अपनी माँगां पर हड़ता से अड़े रहे थे। बोजाल्याँ की खूत समूचे मेवाड, हाडौती, बागड़, सिरोही, दांता और पालनपुर तक फैलने लगी, जिससे अंगरेजों के राजनीतिक विभाग को मजबूर हो बीच में पड़ बीजोल्याँ के किसानों और जागीरदारों में मेल करा देना पड़ा।

मेवार का महाराणा फतहसिंह जो एक पुराने ढंग का तेजस्वी और सदाचारी राजा था, अपनी प्रजा और ठिकानेदारों के बीच के उस विवाद की बदुत पहले ही मिश देना चाहता था; पर राजनीतिक विनाग के कारिन्स के बहकाने और दवाने के कारण ही अब तक उस मामजे में चुप रहा था। उसे देश पर विदेशी नियंत्रण के प्रति आंतरिक ग्लानि थी, सिछले तमाम राष्ट्रीय और कांति आन्दोलनों के प्रति उसकी प्रच्छल सहानुस्ति और सहायता रही थी. सो इस देख चुके हैं। महात्मा गांधी के श्रसहयोग श्रान्दोलन के प्रति भी उसकी सहानुस्ति वैसी ही थी। श्रीर वह राजनीतिक विभाग के इशारों पर नाचने को तैयार न होता था। आतः श्रंगरेजों ने उसे श्रव गद्दी से उतार देने का भी जतन किया; पर जनता में उसके प्रति असाधारण श्रनुरिक्त श्रीर सच्चरित्रता के लिए उसकी सारे भारत में प्रसिद्धि के कारण बैसा न किया जा सका। तो भी उसपर दवाव डालकर श्रपने सब शासनाधिकार उसे श्रीप्र ही श्रपने महाराजकुमार (युवराज) को सौंप देने को विवश किया गया, जो उसकी श्रपेचा राजनीतिक विभाग के कारिन्दों को श्रपने यहाँ मंत्रिमंडल में रख उनके हाथ में खेलते रहने को श्रिषक सुगमता से तैयार हो गया। मंत्रमंडल में परिवर्तन किया गया श्रीर माल श्रिषकारी (रेवेन्यू श्राफिसर) के पद पर ट्रेंच नामक एक श्रंगरेज कामदार (सिविलियन) को विशेष रूप से रखवाया गया।

राजस्थान की दूसरी रियासतों, सिरोही, बूंदी, मारवाब. जयपुर, बादि में भी श्रंगरेज मंत्री या पुलिस विभाग के अध्यक्षों के रूप में नियुक्त हुए श्रौर शासन की शिक्त जहाँ तक बने पुराने राजमक देसी कर्मचारियों और मुत्सिद्दियों के हाथों से ले. या तो कुछ नये श्रंगरेजी तर्ज के पढ़े खिले लोगों के हाथों में देने की कोशिश को गयी, को अपनी उस शिक्षा के कारण देशी क्चिर, रहन. सहन, भाषा बिच श्रोर व्यसनों आदि में श्रपनी जनता से क्लिकुल भिन्न से बन जाने के कारण उसके संपर्क में न रह श्रंगरेजी रहन सहन और व्यसन-विनोदों के श्रादी होने से श्रंगरेज श्रधिकारियों से ही श्रिधिक निकट सामाजिक संबध बनाते श्रौर उनके प्रभाव से राजा-प्रजा दोनों पर श्रपना रोब समाने तथा टूटे-फूटे सुधारों की बार्ते बना नये मध्य-वग पर भी अपना

प्रभाव रखने का जतन करते; पर असल में राजनीतिक विभाग द्वारा चढ़ाये गये होने से पूरी तरह उसके इशारों पर खेलने को तैयार रहते; सा फिर देशी लोगों को जिलकुल अलहदा कर बाहरी लोगों की ही भरती शासन में की जाने लगी, जो रियासत की प्रजाया राजा से कोई हित-संबंध न होने से जनता के दमन करने और इस प्रकार राजा-प्रजा के बीच के संबंधों को बिगाई रखने में राजनीतिक विभाग के इशारों पर पूरी तरह नाचने को सदा तत्पर रहते; उन्हें तो अपनी तनखा और लूट से जेबें भरने भर से मतलब था। अधिकांश राजाओं से तो — जयपुर, बूंदी, सिरोही आदि में — उनके सभी शासनाधिकार छीन कर उनके इन नये दीवानों और निरंकुश नौकर तंत्रों के हाथ में रख दिये गये थे, जो अपने कार्यों के लिए न राजा के प्रति उत्तरदायी थे, न प्रजा के प्रति । राजनीतिक विभाग या अंगरेजों को भी उनके कार्यों की तब तक कोई चिंता न थी जब तक कि वे जनता की राजनीतिक हलचलों को दबा रखने में उनके हाथ की कठपुतली बने थे। अतः देशी राज्यों की शासन व्यवस्था दिन प्रति दिन अत्याचारपूर्ण होती और निगक्ती गयी।

बीजोल्यां श्रान्होलन की सफलता के कारण पथिक श्रीर उनके सेवासंघ के कायकर्ताओं की संघटन शक्ति की धाक इस समय राजस्थान के जनसाधारण, शासकों और ठिकानेहारों श्रादि पर सब जगह बैठ गयी थी। संघ की नीति ठिकानों श्रीर राज्यों की ज्यादती पर जनता का पद्धप्रइण करने श्रीर बरतानवी राज्य के मुकाबले राजाश्रों श्रीर ठिकानेदारों के न्याय्य हितों का समर्थन कर राजा श्रीर प्रजा में श्रधिक मैत्रीपूर्ण संबंध बनाये रखने श्रीर इस प्रकार श्रंगरेजी श्राधिपत्य के खिलाफ राजस्थान में संबंधित मोरचा कायम रखने की थी। श्रतः मेवाइ के दूसरे इलाकों, सिरोही, मारवाइ, हाइौती श्रादि की जनता, शासक श्रौर ठिकानेदार भी श्रापसी भगडों के मुलकान में श्रव उनकी बिचवानी चाहने लगे। राजनीतिक विभाग यह देखकर चौंका। उसके दबाव से

सब रियासतों में किये गये प्रजा, राजा श्रौर ठिकानेदारों के समभौते तो है गये श्रीर जनता का दमन श्रारम्भ किया गया। मेवाह के दक्खिन-पच्छिमी श्रंश भोमट, सिरोही श्रादि में पथिक के एक शिष्य मोतीलाल तेजायत ने रांघटन किया था। सिरोही में जहाँ उन दिनों बनारस हिंदू-विश्वविद्यालय के संस्थापक पं मदनमोहन मालवीय के बढ़े लड़के रमा-कांत मालवीय दीवान थे. वहाँ के जागीरी जल्मों के खिलाफ आंदोलन ने १९२२ के आरम्भ में बहुत जोर पकड़ा। रियासत के कुछ श्रशों पर तो जनता के श्रापसी संघटन के कारण रियासती शासन एक तरह स्थगित हो जनता का पंचायती स्वराज्य सा कायम हो गया। बीजोल्यां के बाद राजपूताने के एजेंट टू दी गवर्नरजनरल के कहने ख्रौर मालवीय के श्राग्रह पर पथिक ने बीच में पड़ बीजोल्यां के नमूने पर वहाँ भी सम-भौता करा दिया, पर उसके तुरत बाद ही शासन द्वारा वह तोड़ दिया गया। मई १६२२ को सिरोही की रोहेड़ा तहसील में आदीलन कारियों के दो गाँव वहाँ के अंगरेज पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में पूरी तरह घेर कर जला दिये गये। बचकर भागने वाले लोगों ऋौर मवेशियों को भी गोली का शिकार बनाया गया। राजस्थान-सेवा-संघ वालों की जाँच के अनुसार, जिसे बाद में अधिकारियों ने भी माना, कुल १८०० आदमी मारे गये, ६४० घर जलाये गये, ७०८५ मन गल्ला श्रीर ६०० गाडी घास जलाया या लूटा गया श्रीर १८५ पशुश्री का नुकसान हुन्ना।

मेवाड़ में भी भील श्रांदोलन का दमन किया गया श्रौर मोतीलाल तेजावत की श्राठ वरस फरार जिंदगी वितानी पड़ी। अन्त में १६३० में उन्हें पकड़ कर नजरबन्द कर दिया गया श्रौर १९४७ में जाकर छोड़ा गया।

इस सम्बन्ध में सरकारी हलकों से पूछताछ करने पर प्रकट हुन्ना कि समभौता तोइने न्त्रीर दमन का न्नाश्रय लेने के लिए राजपूताने के एजप्ट दु दी गवर्नर जनरल पर बंबई के गवर्नर द्वारा दवाव डाला गया था। एक मनोरञ्जक बात उसी प्रसंग में यह भी मालूम हुई कि एक पूँजीपति नेता जो गांधीवादी बन गये थे, उस सम्बन्ध में बम्बई-गवर्नर से जाकर उन्हीं दिनों मिले श्रौर चेतावनी दी कि पथिक जैसे क्रान्तिकारियों की मारफत किये गये इस तरह के सममौतों को स्वीकार करने से राजपूताने के उन चेत्रों में क्रान्तिकारियों की ताकत बढ़ने श्रौर उसके भीषण परिणाम होने का खतरा है। श्रंगरेज शासकों ने जब देखा कि कांग्रेस के नेता उनसे स्वयं जनता के प्रतिनिधियों के साथ किये गये सममौते को तोड़ कर दमन करने को कह रहे हैं तब उन्हें वैसा करने का बढ़ावा मिला। प्रकट है कि महात्मा गांधी के अनुयायी बनकर जो नरमदली श्रौर पूँजीपति राष्ट्रीय श्रान्दोलन में सम्मिलित हो गये थे, उन्हें देश के सार्वजनिक जीवन से क्रान्तिकारियों को हटाकर उनका स्थान स्वयं लेने की खातिर देश के शानुश्रों से मिल जाने में भी संकोच न था, श्रौर न इस बात की परवा थी कि उनके विश्वासघात से जनता की क्या हालत होती है।

जून १६२२ में बूंदी के देहातों में भी सिरोही की सी घटनाएँ घटी । वहाँ पुलिस ने जगह-जगह गोलियाँ चलाई । उसके प्रतिवाद में मदों के साथ वहाँ की देहाती खियों ने भी खुल कर भाग लिया । पुलिस ने उनकी भी हों पर भी गोलियाँ चलाई जौर भालों से खियों की छातियों पर निर्देयतापूर्वक प्रहार किये । मेवाइ में बीजोल्याँ की देखादेखी उठे, पास के बेगूँ ठिकाने के कुषक अपन्दोलन को कुचलने में तो तात्कालिक ख्रंगरेज माल अधिकारी ट्रेंच ने अपनी दगावाजी और नीचता की हद कर दी।

बहाँ आन्दोलनकारियों को देहातों में जगह-जगह खुले आम नंगा कर पेनों से उलटा लटका नेतों, कोनों और जरवों ( सवा हाथ लंगा एक मोटा जूता) से पीटा गया, चौपालों और मंडावियों में शान्त बैठे लोगों पर गोलियों की नौछारें की गयी थीं। एक ठिकाने- दार में लोगों के खबे खेत जलवा दिये थे। लोगों ने उसकी जमीनें जोतनी छोब दीं, तो ठिकानेदार ने उनके घरों में घुस खाने पीने का सारा समान लुटवा लिया था। किसानों की महाराणा के पास पुकार जाने पर महाराणा ने अपने पुराने विश्वासपात्र मुत्सिद्द्यों को मेज राजस्थान सेवा-संव वालों की मार्कत, ठिकानेदार और किसानों में समभौता करा दिया था। पर अब अंगरेज रेजिडेंट और महाराजकुमार की सरकार के नथे मंत्रिमंडल ने हस्तिचेप कर वह समभौता तुकवा दिया।

श्रान्दोलन बढा। उसे दबाने के लिए मेवाह का श्रांगरेज माल श्रिधिकारी ट्रेंच फीज श्रीर पुलिस साथ ले स्वयं बेगूँ पहुँचा। गावों के सरपंच श्रीर नवयुवक कार्यकर्ता श्रगली परिस्थिति पर विचार करने को गोविन्दपुर। नाम के गाँव में एकत्र थे। ट्रेंच बेगूँ से रियासत के कामदार लाला श्रमतलाल पंचोली समेत गाँव जलाने की मिट्टी के तेल के पीपे. फीज, पुलिस, रिसाला ऋादि ले, स्वयं गाँव में जा धमका। गाँव को घेर कर आग लगा दी गयी। किसानों की सभा पर गोलियों को बौछार की गयी। बन्द्रकें छुटने की ऋावाज सुन ऋास-पास के गाँवों से किसान कियों की भीड़ अपने आदिमियों की खोज-खबर लेने को उमड़ पड़ी। उस पर भी ऋाक्रमण किया गया। स्वयं ट्रेंच के ऋादेश से स्त्रियों के लहँगों के नाड़े काट-काट कर उनकी लजा हरण की जाने लगी। स्त्रियाँ इसपर उलाटे पाँव भागीं तो पीछे से घुड़सवार छोड़े गये, जिन्होंने बन्दुकों के कुन्दों, भाजों श्रीर तलवारों का खुला प्रयोग कर श्रमेकों भागती हुई किसान महिलात्रों को घायल करके गिरा दिया श्रौर उन्हें बिलकुल नंगा करके छोड़ दिया । सभा से ५०० आदमी पकद कर, जिनमें करीव १०० वच्चे ये, पुलिस द्वारा रास्ते भर जलील श्रीर परेशान किये जाते हुए बेगूँ ले जाये गये, जहाँ उन्हें खूब पीटा श्रीर सताया गया तथा श्रापने नेताश्रों श्रीर सरपंचों के नाम बताने को कहा गया। उसमें जब सफलता न मिली तो लोगों की किसी भौर माताओं को सूचना दी गयी कि तमाम लोग बेगारें तुरत जमहः कर दें नहीं तो उनके ये आदमी मार डाले जायेंगे। परंतु किसान इतने पर भी दबे नहीं। यह आन्दोलन बेगूँ के बाद श्राग की तरहः लगभग सारे मेवाइ में फैल गया; जिसमें मेवाइ के करीब ६० इजार किसान परिवारों ने द्वतापूर्वक भाग लिया। गांव-गांव में पंचायतें संघटित की जाने लगीं; शिज्ञा, स्वदेशी वल्लों श्रीर खादी का प्रचार तथा विदेशी माल का बहिष्कार किया गया, ग्राम रज्ञादल बने श्रीर सब तरह श्रात्मनिर्भरता प्राप्त करने का जतन हुआ। उसकी तपिश बूँदी, कोटा, सिरोही, दांता, ईडर श्रीर पालनपुर तक श्रनुभव की गयी। करीब ३ लाख से ऊपर मनुष्यों ने उस समूचे इलाके में इस श्रांदोलन में सिक्रय भाग लिया जिन के संचालन श्रीर मार्गदर्शन का काम विजयसिंह पथिक श्रीर उनके सेवासंघ के साथियों द्वारा किया गया।

#### § १८. अस**हयोग आन्दो**लन का भाटा

गांधी की गिरफ्तारी के बाद श्रमहयोग का ज्वार समाप्त होते ही भाटे के रूप में आन्दोलन की प्रतिक्रियाएँ होनी शुरू हुईं।

## थ. हिन्दू-मुस्लिम तनातनी

खिलाफत सभा जैसी मजहबी जमात को कांग्रेस के साथ बराबसी के दर्जे पर रखने और खिलाफत के प्रदन को राष्ट्रीय संघर्ष का एक मुद्रा बनाने से मुसलमानों की साम्प्रदायिकता देश की सामान्य राष्ट्रीयता में बिला जाने की अपेदा उलटे बढ़ी ही। मलबार के मोपला मुसलमानों ने इस्लाम के खिलाफती धर्मराज कायम करने के जोश में उन्मत्त हो कर, अंगरेजों के साथ-साथ दूसरा मजहब मामने वाले अपने पड़ोसी खदेशवासी हिन्दुओं के खिलाफ भी, अगस्त १६२१ में ही, जिहाद बोल दिया था। पर उस समय देश में आन्दोलन का पूरा जोर होने से

देश के दूसरे भागों पर उसका प्रभाव ऋषिक न दिखायी दिया था। श्रक्तूबर १९२२ में मुलतान में भीषण हिन्दू-मुस्लिम दंगा हुआ। कोई खिलाफती नेता उसे शान्त करने न पहुँचा, चाहे उस मुस्लिम प्रधान स्थान में दंगे का दायित्व सब मुसलमानों पर ही था। मुस्लिम-लीग ऋौर खिलाफत सभा के समानाम्तर हिन्दुऋों ने भी ऋपनी हिन्दू-महासभा खड़ी की, जिसका अधिवेशन गया में मुस्लिम-लीग श्रौर खिलाफत सभा की तरह कांग्रेस ऋधिवेशन के साथ-साथ१९२२ के ऋन्तमें हम्रा। कांग्रेस श्रीर खिलाफत सभा की तरह उसके भी स्वागताध्यदा बाबू राजेन्द्रप्रसाद ही थे । दंगों में ऋधिक नुकसान जान श्रौर माल, दोनों दृष्टियों से स्वभावतः हिन्दुत्र्यों का हुन्ना; जो श्रपनी जात-बिरादरियों, ऊँच-नीच, खुत्राछूत के विचारों में जकहे श्रीर विभिन्न वर्गों श्रीर सम्प्रदायों में बटे रहने के कारण ठीक श्रर्थों में एक संग्रदाय थे ही नहीं। लोगों ने कहा जब तक वे श्ररांघटित श्रीर कमजोर रहेंगे हिन्दू मुस्लिम एकता सच्चे मानों में हो ही नहीं सकेगी । उन्होंने "हिन्दू संघटन" का स्रान्दोलन उठाया । मुसलमानों ने उसके जवाब में ''तंजीम" चलाई । ऋपने-ऋपने राम्प्रदायको संघटित करने और अपनी-अपनी संख्या बढाने का विचार दोनों श्रोर जोर पकड़ने लगा। मुसलमान, ईसाई आदि बाहरीं मजहबों के लोग तो दूसरे धर्मों के लोगों में प्रचार कर उन्हें अपने मजहब श्रीर समाज में सम्मिलित करने का जतन हमेशा से करते स्त्राये थे। पर हिन्दुओं के धर्म श्रीर विश्वास भी उनकी जात-पाँत श्रीर बिरादरियों की तरह पथरा कर उन्हीं में सीमित रहते चले आये थे। बाहर वालों की उनके यहाँ धुसने की कोई गुंजायश न थी। कुछ राजनीतिक चेतना वाले हिन्दू, जिनमें त्रार्यसमाजी मुख्य थे, "शुद्धि" की प्रथा हि:दुत्रों में भी १६ वीं सदी के ऋितम समय से चलाने का जतन कर रहे थे। उन्होंने ऋष शक्षिका आन्दोलन भी चलाया।

राजस्थान में मेरवाबा, मेवात और उसके पास-पड़ोस ( ब्रज श्रीर हरियाने ) में ऐसी कई बड़ी बिरादरियाँ बसती थीं, • जो बिलकुल हाल के जमाने तक हिंदू थीं श्रीर बाहरी दबाब या हिंदुश्रों की सकुचित सामाजिक पद्धति के कारण नाममात्र को मुस्लिम कहलाने पर भी श्रपना रहन-सहन, खान-पान, रीति-व्यवहार श्रीर विश्वास सब पुराना हिंदुन्त्री का सा बनाये हुए थीं। हिन्दुऋों ने उन्हें ऋब सामूहिक रूप से बहे परिमाण में 'शुद्ध' कर श्रपने में मिलाने का जतन श्रारम्भ किया। पर जब तक पहले हिंदुःश्रों की जात-पाँत छूत-छात मिट एक सामान्य सामाजिक जीवन का विकास न हो, किसी भी नवागंतुक के लिए उनमें बाहर से त्राकर समाने को स्थान कहाँ था ? हिंदू यदि अपनी इस श्रान्तरिक बीमारी का इलाज कर सकते श्रीर मनुष्यता के इस प्रारम्भिक अधिकार पर से कुसंस्कार का यह पुराना बंधन हटा देते ती फिर शायद उन्हें 'शुद्धि' की ऋावश्यकता ही न होती। ''शुद्ध'' होकर जो लोग हिंदुक्रों में शामिल हुए वे भी कुछ दिनों बाद ऋकेले पड़ जाने श्रीर हिंदुश्रों की लुश्राळूत श्रीर ऊँचनीच के श्रपमानपूर्ण व्यवहार से चिद्कर फिर से मुसलमान होते गये । इस प्रकार बिना श्रान्तरिक सामा-जिक क्रांति लाये हिंदुश्रों का शुद्धि का वह नारा मुसलमानों को श्रौर चिदाने श्रीर कट्टर बनाने वाला ही सिद्ध हुआ। शुद्धि के उत्तर में मुसल-मानों ने भी ऋपनी "तबलीग" शुरू कर दी। साम्प्रदायिक वैमनस्य, भारत और तनातनी यों बढती गयी।

शासन विधान में श्रांगरेजों ने मुसलमानों को पृथक् प्रतिनिधित्व श्रीर श्रनुपात से श्रिधिक मताधिकार दिया था। सन् १९२३ में विधान-सभाश्रों श्रीर स्थानीय शासन संस्थाश्रों के नये चुनाव होने वाले थे,

१९४७ में देश के बटवारे श्रीर मारकाट के श्रीर बड़ी संख्या में हुए श्रावादियों के परिवर्तन के बाद श्रव उनकी स्थिति क्या है, सो श्रभी नहीं कहा जा सकता।

जिन में सम्प्रदाय के नाम पर दोनों श्रोर से प्रचार किया गया। साम्प्रदायिक उन्माद उससे श्रीरं बढ़ा। उस साल सहारनपुर में जोरदार हिंदू मुस्लिम दंगा हुश्रा।

इस बीच खिलाफत का प्रश्न तुर्की में दूसरी तरह हल हो गया।

बहाँ तरुण तुर्क दल ने राजकान्ति कर शक्ति हथिया ली, खलीफा भाग कर
श्रंगरेजों की शरण गया, तुर्क राज्यपरिषद् ने तब उसके भतीजे को
खलीफा बनाया, पर शक्ति उसके हाथ में कुछ न रक्ली और कुछ समय
बाद उसे भी निकाल खलीफा का पद ही श्रपने यहाँ से उठा दिया।
खलीफा के श्रंगरेजों की शरण चले आने से भारतीय मुसलमानों
का खिलाफत को लेकर पैदा हुआ श्रंगरेजिवरोधी भाव ठण्डा पहने
खगा। बल्कि उनके कुछ सरकार-परस्त नेता उन्हें उलटा श्रव श्रंगरेजों
से दोस्ती कर अपने देश के राष्ट्रवादियों और हिंदुश्रों का साथ छोड़ने को
बरगलाने लगे।

हिंदू मुस्लिम दंगे इसके बाद बढ़ते ही गये। अगले वर्षों में कोहाट, बक्, मुलतान, लाहौर, गुजरात, दिल्ली, अजमेर, बम्बई, गुलवर्गा, नागपुर, कलकता आदि अनेक स्थानों पर वैसे ही भीषण हिंदू मुस्लिम दंगे होते रहे।

कांग्रेस ने समभौतों द्वारा इस तनाव का प्रतिकार करना चाहा, पर विफल रही। क्योंकि विदेष और भग के मूल कारण तो थे—(१) हिंदु क्यों की जाँत-पाँत, छूत-छात ख्रौर ऊँच-नीच की भावना, जो मनुष्य को मनुष्य से एक समान स्तर पर मिलने ख्रौर स्वतंत्रतापूर्वक किसी सामा-जिक संबंध की स्थापना में सब से बड़ी बाधा थी; (२) उच्च और मध्यम अखी के मुसलपानों की ख्रपनी एक कृतिम और पृथक संस्कृति जो उन्हें ख्रपने को, इस देश का निवासी होने पर भी, विदेशी ख्रनुभव करने और देश के सामान्य नागरिक जीवन में सदा विसम्बाद पैदा करने की प्ररेणा देती थी; (३) पृथक् निर्वाचन ख्रौर (४) इतिहास की मिथ्या शिखा; जो हिंदू ख्रौर मुसलमान को ख्रापस में हमेशा लड़ाये रखकर विदेशियों हारा श्रपना स्वार्थ सीधा करने का इस समय मुख्य साधन थी। श्रतः विना इन कारणों के निवारण का कोई प्रभावकारी प्रयत्न किये, मध्यवर्धी श्रीर ऊँचे तबके के शिद्धित लोगों से, जिनका कि निजी स्वार्थ भी उन्हें बदाने श्रीर जनता को बराबर बेक्कूफ बना कर लहाते रखने में था, सम-भौता करने के सब प्रयत्न विफला होते श्रीर दंगे-फिसाद बराबर बढ़ते ही गथे।

#### इ. छिट पुट सत्याप्रह

जनता की गुलामी से संघर्ष की भावना, कांग्रेस के सत्याग्रह स्थगित कर नेतृत्व से हाथ खींच लेने के बावजूद जगी थी, जो ऋब जहाँ तहाँ धार्मिक, राजनीतिक श्रौर श्रार्थिक प्रश्नों को लेकर चलाये गये छोटे मोटे अहिंसात्मक सत्याप्रह संघर्षों से प्रकट होने लगी। पञ्जाब में १६१४-१५ में जिन देशभक्त क्रान्तिकारी सिक्खों को विप्लव की विपल चेष्टाओं में भाग लेने के कारण सरकार की जेलों में बन्द होना या फरार जीवन विताने की मजबूर होना पड़ा था, गुरुद्वारों के कुछू श्चंगरेज-भक्त दुश्चरित्र महन्तों ने उन्हें उनकी श्चनुपरियति में पन्य से आष्ट कडकर गिराने की कमीनी हरकर्ते की थीं। १९२० में राजनीतिक कैदियों की आप्राम रिहाई के बाद उनमें से जो सिक्ख जेलों से या फरार जीवन से लौटे, उन्होंने श्रपना श्रकाली दल संघटित किया श्रीर उन महस्तों के खिलाफ श्रान्दोलन चलाने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति नाम की एक सार्वजनिक संस्था बना गुरुदारां का प्रबन्ध जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में रखने का ह्या ने जिन उठायाः। १९२१ से १९२४ तक इस प्रश्न को लेकर महन्तों और सरकार के विरुद्ध उनके कई सत्याग्रह सफलतापूर्वक चलने रहे. जिनमें स ठियों की मार श्रीर गोलियों की बीखार के बावजूर उनके सत्यात्रही दोस्तों ने शान्ति के साथ वीरता पूर्वक अक्कर आपनी संपद्धन-शकि का श्रद्भत परिचय दिया। १६२५ में सरकार को एक गुरुक्षत

कानून बनाकर सब गुरुद्वारों का प्रबन्ध सिक्खों की एक निर्वाचित प्रति-निधि सभा के द्वाथ में सींप देना पदा।

सिक्खों के सत्याग्रह की देखादेखी कुछ धार्मिक श्रौर सामाजिक प्रश्नों को लेकर बंगाल में तारकेश्वर श्रौर पदुआखाली के सत्याग्रह चले। नागपुर में राष्ट्रीय फंडा सत्याग्रह शुद्ध राजनीतिक प्रश्न को लेकर चलाया गया। राजस्थान में बीजोल्यां के सत्याग्रह श्रौर कुषक-आन्दोलनों का परिचय ऊपर दिया जा चुका है। १९२७-२९ में वहाँ किसानों ने फिर सत्याग्रह किया जिसके विषय में हम श्रागे देखेंगे। १९२८ में गुजरात के बारडोली तालु के में सरकार द्वारा लगान बढ़ाने का प्रयक्त होने पर बल्लभगाई पटेल के नेतृत्व में लगानबन्दी का सफल सत्याग्रह चला। तथा नागपुर में १६२६ में श्रावारी ने शास्त्र-सत्याग्रह छेड़ जनता की संघर्ष-भावना का श्रच्छा परिचय दिया।

# उ. विधान सभाग्रों में "स्वराजी" दल

सत्याप्रह के अनिहिचत काल तक स्थगित कर दिये जाने और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद विधान सभात्रों के बहिष्कार के प्रश्न को लेकर कांग्रे से के भीतर दो दल बन गये। चित्रखनदास तथा टिळक दल के पुराने राष्ट्रवादी विधान सभात्रों के श्रान्धाधुन्य बहिष्कार के १६२० में भी विरोधी थे। उनका विचार बाहरी श्रान्दोलन के साथ-साथ इन सरकारी संस्थाओं के भीतर जाकर सरकार द्वारा किये जाने वाले दमनकारी कायों श्रीर कान्तों का निरन्तर विरोध करने श्रीर जब कोई अवसर मिले शक्ति हथिया कर श्रापने रचनात्मक कार्यों को सहायता पहुँचाने की नीति श्रपनाने का था। श्रान्दोलन का ज्वार उतरने श्रीर सत्याप्रह संध्र्ष के अनिहिचत काल के लिए स्थिगत होने से जब बाहर खुते रूप में संध्र्ष का कोई कार्यक्रम न रहा तो चित्रस्जन दास आदि ने नवंबर १६२३ में होने वाले श्रगले चुनावों में कांग्रे स की तरक से भाग लेने श्रीर इस प्रकार विधान-सभाश्रों पर

राष्ट्रवादियों का कन्जा कर लेने का आन्दोलन फिर से उठाया। सितं-बर १६२३ में दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उनके दल का गांधीभक्त दल के साथ यह समभौता हुआ कि कांग्रेसी व्यक्तिगत रूप में विधान-सभाश्रों में सम्मिलित हो सकेंगे, पर कांग्रेस संस्था रूपमें अपने असहयोग सिद्धान्त पर स्थिर रहेगी।

### आह. कास्ति-संघटन का पुनरज्जीवन

क्रान्तिमार्गियों की शक्ति १६१५-१८ के दमन श्रीर श्रत्याचारों के कारण बहुत कुछ कुचली जा चुकी थी, और १६२० में, जब महात्मा गांधी ने भारत की राजनीतिक बागडोर अपने हाथ में पकड़ी, वे तब प्रायः जेलों से ख़ूटकर आये ही थे और नयी परिस्थिति और वातावरख के अनुसार अपनी अगली कार्यरेखा निश्चित न कर पाये थे। उनके वीरतापूर्ण संघर्ष से देश के जनसाधारण की मनोवृत्ति इतनी बदल गयी थी कि एक तरफ जहाँ पुरानी नरमदली अधिकार प्रार्थिनी राज-नीति के लिए अब कोई गुआइश न रही थी, वहाँ दूसरी तरफ उनके-श्रपने पुराने तरीकों - त्रासकार्य - पर लौट जाने में भी कोई औचित्य न था। वे यह भी श्रानुभव करते थे कि विना पर्याप्त जनसम्पर्क श्रीर किसी खुजे कार्यक्रम के द्वारा देशवासियों में व्यापक चेतना जगाये एवं जनता की सहानुभूति समर्थन श्रीर सहयोग खुते रूप में प्राप्त किये सशस्त्र कान्ति का उनका छिपा प्रयत्न भी सफल नहीं हो सकता ! गांधी का कार्यक्रम जनता दारा किसी खुते साहसपूर्ण कदम की माँग को श्रानेक ग्रंशों में पूरा करता था। जनता को जायत और संघटित करने की उसमें पूरी सामर्थ्य थी, ऋतः उसे चलानेमें उन्होंने पूरा सहयोग किया था। तो भी महात्मा गांबी श्रापने अहिंसाबाद को जिस रहस्यपूर्ण दंग से इस म्रान्शेलन के साथ जोड़ रहे थे, उससे विफलता मिलने पर देश में कमजोरी आने का अंदेशा भी कान्तिकारियों को पहले से था।

श्रत: बंगाल में श्रानेक लोग अपना पृथक संघटन भी समाना तर रूप से पुनः स्थापित श्रौर उज्जीवित करने श्रौर उसे व्यापक रूर से जनता में फैलाने का जतन इस बीच बराबर कर रहे थे। कलकते के कुछ बड़े श्रांगरेज व्यापारियों ने यह सोचकर कि कान्तिकारी यदि बेकार रहे तो सर-कार के विरुद्ध उप्र कार्यों में प्रवत्त होंगे उन्हें श्रार्थिक सहायना दे समाज-सेवा के कार्यों में लगाये रखने का जतन किया था। वह धन बंगाली क्रान्तिकारियों ने ऋपने संघटन को मजबूत करने फैलाने में व्यय किया। चित्ररञ्जन दास ने सितभ्बर १६२१ में कांग्रेस महासमिति की बैठक के समय कलकते में उनकी इन कार्रवाइयों और अहिंसात्मक असहयोग ग्रान्दोलन के प्रति त्राशंकात्रों की सून ग महात्मा गांवी को दी थी। तब वे दोनों जाकर उनके नेताओं से मित स्रोर ऋहिंसा से देश के कमजोर होजाने की उनकी ऋाशंकाओं का निराकरण कर ३१ दिसम्बर १६२१ तक उनसे प्रतीदा करने को कहा था। गांगी ने उनसे कहा था कि प्रान्तिक स्वराज्य और केन्द्र में दुराज अर्थात् कुड़ नियोरित नियमं को छोड़ कर सब विषयों में जन प्रतिनिधियों का पूरा नियंत्रण तो वे माँगते ही प्राप्त कर सकते थे, पर उन्हें उपराज्य पर से कम नहीं लेना था, श्रौर कि ३१ दिसम्बर १६२१ के बार बिना स्वराज्य पाये वे जीने की भी आशा नहीं करते. श्रत: इतने समय के लिये क्रान्तिकारियों को उन्हें अवसर देना चाहिए।

किन्तु अन जन ११ दिसम्बर बीत गया श्रीर स्वराज्य या उपराज्य बद मिलना तो दूर, सत्याग्रह संवर्ष भी श्रानिहिचत काल के लिए स्थिगित हो गया, गांधी को पक्ष कर श्रांगरेजों ने लंबी श्राविष के लिए जेल में ठूस दिया, तथा श्रांगरेजी दमन श्रीर मेद नीति का जनता की राज नीतिक चेनना श्रीर ऐक्य-भावना पर भी प्रभाव पबने लगा तो कान्ति-मागीं श्रायिक दिन चुप बैठे न रहे। उन्होंने श्रापना संगटन पुनर्गोंकित करना प्रारम्भ किया। श्राचीन्द्रनाय सान्याल, भूपेन्द्रनाय दत्त श्राहर कान्तिकारियों ने अपने पिछले जीवन श्रीर कार्यों के संस्मरण्—"बन्दी जीवन", "श्रमकाशित राजनीतिक इतिहास" श्रादि —िलख जनता की कान्तिवाद, उसके उद्देश्य, कार्य श्रीर प्रणाली का परिचय कराते हुए उनके महत्त्व की श्रोर उसका ध्यान खींचने का जतन किया (१६२१—२२)।

१६२३ में शचीन्द्रनाथ सान्याल ने उत्तर भारत में अपना संघटन फिर से खड़ा करना प्रारम्भ किया। उन्होंने युक्तप्रान्त में पुराने क्रान्तिकारी योगेशचन्द्र चटजीं को, जो अनुशीलन-समिति के पुराने सदस्य थे और युद्धकाल में राजनीतिक बन्दी रह जुके थे, मुख्य संघटनकर्ता नियत किया। पंजाब और सीमान्तों में संघटन फैलाने का कार्य उन्होंने लाहौर के कौमी महाविद्यालय में इतिहास के अध्यापक जयचन्द्र विद्यालंकार को सौंपा, जो अपने ऐतिहासिक और राजनीतिक लेखों की मौलिकता के कारण हिन्दी जुगत् में एकाएक प्रसिद्ध में आ रहे थे।

शचीन्द्र श्रौर उनके साथियों के प्रयत्नों से उत्तर भारत के पुराने क्रान्ति-सुंबटन के बचे खुचे श्रंशों को नये संघटन के साथ एक मैं

<sup>\*&</sup>quot;बन्दी जीवन" द्वितीय भाग, चतुर्थ संस्करण की १९३६ की लिखी
भूमिका में शचीन्द्रनाथ सान्याल ने लिखा था कि सन् १६२० के बाद
के क्रान्तिकारी आन्दोलन में इन इतिहास के प्रसिद्ध अध्यापक श्री जयचन्द्र
विद्यालंकार के महत्त्वपूर्ण कार्य के विषय में वे आगे चल कर लिखेंगे।
किन्तु वे अपने इस संकल्प को पूरा कर पाने के पूर्व ही १६४१ में फिर
जेल में डाल दिये गये जहाँ से कुछ समय बाद "मौतखलास" किये
गये। किसी कैदी को जेल में रख ऐसी बीमारी लगा कर कि जिससे
उसकी मृत्यु निरिचत हो जाए, मृत्यु से पहले छोब देने की पद्धित भारत
के अंग्रेजी शासन में सुपरिचित थी। भारतीय क्रान्तिकारी उसे मौत-

मिला कर बंगाल से पञ्जाब तक के क्रान्तिकारी संघटन फिर एक सूत्र में जुद गये। पंजाब के पुराने सिक्ख गदर दल वालों श्रीर बंगाल के श्रानुशीलन दल से सम्पर्क में श्राने के बाद शचीन्द्र ने पंजाब युक्तप्रांत के नये संघटन का नाम ''हिंदुस्तान प्रजातंत्र-मंडल" रक्खा। उस मएडल का उद्देश्य भारत को एक ''पूर्णतः स्वाधीन सहोदर-जनपदीं का संयुक्त संघ प्रजातन्त्र" बनाना रक्खा गया।

जयचन्द्र ने शचीन्द्र के सामने यह स्थापना रक्खी कि श्रंगरेजी साम्राज्य की बुनियाद भाकते भारतीय सेना पर है, श्रीर १८५७ १९१५ की विफल क्रान्तियों के समान त्र्यागे जब कभी भारत में क्रान्ति होगी, वह उस सेना के जनता के सहयोग से श्रंगरेजी राज्य के विकट विद्रोह करने से ही शुरू होगी, अतः उसे सफल बनाने के लिए सबसे पहले उच्चतम श्राधनिक सामरिक शिचापास संचालको की श्रनिवार्यतः श्रावरकता होगी, जो क्रान्तियुद्ध में सेना का संचालन कर सकें, और उन्हें तैयार करने का जतन ऋंगरेजों को पता लगने दिये बिना ऋभी से कियां जाना चाहिए। दूसरे, जनता के प्रकट अन्दोलन को भी पूर्ण स्वतन्त्रता और अपर्थिक सामाजिक क्रान्ति के ध्येय तक हदतापूर्वक ले चलने के लिए क्रान्तिकारियों को उसे श्रपने हाथ लेना होगा। शचीन्द्र ने यह स्थापना स्वीकार की ऋौर इसीलिए गुप्त संघटन को ताजा करने के साथ-साथ ऋपने प्रयत्न उन्होंने इन दोनों दिशास्त्रों में भी श्चारम्भ कर दिये। सामरिक शिद्धा के प्रबन्ध के लिए जर्मनी, रूस श्रीर जापान में स्थित अपने पुराने क्रान्तिकारी साथियों के पास उन्होंने दूत भेजे। जर्मनी की श्रवस्था तो उस समय स्वयं बड़ी खराव थी। रूस में उस समय शचीन्द्र के १६१४-१५ के साथी नरेन्द्रनाथ भट्टाचार्य उर्फ मान-वेन्द्रनाय राय मौजूद थे। या तो वे स्वयम रूसो कान्ति से इतने अधिक चौंधिया गये यें कि उन्हें वहाँ की दशास्त्रों के स्रनुसार भारत में भी मज-दूर संघटन के सिवाय श्रीर किसी बात की श्रावश्यकता तब दिखाई ही न देती थी, श्रौर या वे रूसी नेताश्रों का ध्यान भारत की विशेष श्रवस्थाओं श्रौर श्रावश्यकताश्रों की ओर खींच न सके। जापान में रासविहारी वसु स्वयं उपस्थित थे। उन्होंने भारत से सन्देश पाकर जापान सरकार से बात को। जापान सरकार इस बात के लिए तैयार हो गयी कि भारत का कान्तिकारी दल उनके यहाँ श्रापने जितने भी युवक भेजे वह उन्हें सामरिक शिज्ञा-दीज्ञां देने का सारा भार उठा लेगी।

सन् १६२४ की शरद् ऋतु तक एक तरफ तो जापान से यह सन्देश आया, दूसरी तरफ श्रपने युवकों को भारत से बाहर छिपे-छिपे भेजने के कई रास्ते "हिन्दुस्तान प्रजातंत्र मण्डल" वालों ने बना कर उन्हें परखना श्रुरू किया। सन् १६२५ में एक दर्जन युवकों की जो पहली मंडली सामरिक शिद्धा के लिए जापान भेजी जाने वाली थी उसमें बाद में सुप्रसिद्ध भगतसिंह, बदुकेश्वर दत्त और यतीन्द्रनाथ दास भी जाने को थे। यह बना बनाया खेल कैसे बिगड़ गया सो हम आगे देखेंगे।

राजस्थान से 'हिन्दुस्तान प्रजातंत्र मंडल" का सम्पर्क १६२४-२५ में नहीं हुआ। सेठो, पथिक आदि पुराने क्रान्तिकारी नेता यहाँ अपने जन-सम्पर्क और संघर्ष के कामों में स्वतंत्र रूप से व्यस्त रहे। बीजोल्यां में तो १६२२ के समभौते के बाद प्रायः शान्ति थी, पर शेष मेवाह, हाडौती, सिरोही आदि में कृषक-आन्दोलन का दमन निर्मम हाथों से हो रहा था, जिसके लिए राजस्थान-सेवा-संघ की तरफ से अखबारों और मंचों पर से निरन्तर जोरदार प्रतिवाद चलाया जा रहा था। रियासतों में इस बाहरी हस्तचेप को रोकने के लिए अंगरेजों ने सितम्बर १९२२ में 'भारतीय राज्यों में असन्तोष विरोधी रचा कानून' (इरिडयन स्टेट्स प्रोटेक्शन आगेन्स्ट डिस्सैटिस्पैक्शन ऐक्ट) बनाया। इङ्गलैयड का उपप्रधानमंत्री लार्ड विरटरटन रियासतों के सम्बन्ध में अपनी निर्दी सरकार को समभाने के लिए स्वयं भारत मेजा गया। राजस्थान सेवा-संघ के प्रायः सभी कार्यकर्ता दिसम्बर १९२३ तक मेवाह में गिरफ्तार

कर: िलये गये, श्रीर कुछ दिन मुकदमा चलाने के बाद मेवाइ-प्रवेश-निषेध श्राज्ञा लगाकर वहाँ से बाहर निकाल दिये गये। पथिक को राजद्रोह के अपराध में गिरफ्तार कर उनपर मेवाइ में साढ़े तीन साल तक मुकदमे का नाटक बराबर चलाया जाता रहा।

#### ल. समूहवाद का उदय

महायुद्ध की समाप्ति पर जो भारतीय क्रान्तिकारी १६२० में रूस की राजकान्ति से आकृष्ट होकर रूस गये थे, जिनमें राजस्थान के शौकत उस्मानी जैसे व्यक्ति भी थे, १६२३-२४ तक उनमें से कुछ लोग भारत लौट ख्राये, उनके सम्पर्क से समृहवादी (कम्यूनिस्ट)\* क्रान्ति की विचारधारा का प्रवेश भारत में भी होने लगा । वम्बई, कानपुर ख्रादि उद्योगप्रधान श्रमिक केन्द्रों में उनके अनेक ख्रध्ययन-केन्द्र १६२३ से ही ख्रारम्म हो गये। १६२४ में कुछ समृहवादियों पर कानपुर में समृहवादी प्रचारक होने के लिए षड्यन्त्र का एक मुकदमा चला। १६२७ तक भारत में समृहवादी (कम्यूनिस्ट) दल की स्थापना बाकायदा हो गयी।

पर पहले अपने देश को विदेशी के पंजे से छुड़ाये विना देश में समूहवादी, अमिक या किसी भी खास तरह का राज्य कायम करने की बात करना और उस विवाद में देश की आजादी के मूलगृत प्रश्न की उपेत्ता कर स्वपन्न प्रचार में अपनी सारी शक्ति लगा देना, मानो घोड़े के आगे गाड़ी जोतने का सा प्रयत्न था। भारत की ऐतिहासिक परिस्थित में विदेशी का साधन बनी हुई अपने देश की भाड़ित सेना को अपनी तरफ मिलाये और सशस्त्र विग्लव में उसके सफल संचालन के लिए योग्य नेतृत्व

<sup>\*</sup> कम्यूनिज्म का मूल सिद्धान्त यह है कि उत्पत्ति के सन्न साधन व्यक्तिगत सम्पत्ति होने के बजाय समृह (कम्यून) की सम्पत्ति हों, अतः उसे समृहवाद कहना चाहिए। हिन्दी में कुछ लोग इस अर्थ में साम्यवाद सा सर्गवाद भी लिखते हैं, पर वे शब्द उस अर्थ को ठीक से प्रकट नहीं करते।

तैयार किये बिना केवल मजदूरों के संघटन से स्वतंत्रता न मिल सकती थी।
मजदूर-संघटन जनता में राजनीतिक चेतना जगाने के लिए आवश्यक
था, पर केवल उसी से भारत को राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त हो जायगी यह
सोचना सिर्फ दिलबहलाव था। इस प्रकार का दिलबहलाव हमारे
देश के अनेकों अंगरेजी पढ़े लोग अपना महत्त्व दिखाने के लिए, बिना
उस नारे का अर्थ ठीक-ठीक समके, उसे दोहरा कर करने का जतन
करने लगे।

#### ए. गांधो-स्वराजी समझौता

महात्मा गांधी इस बीच स्वास्थ्य खराब होने से ४ फरवरी १६२४ को जेल से छोड़ दिये गये। स्वराजी १६२३ के चुनावों में सर्वत्र काफी संख्या में चुने जाकर विधान-सभाओं में जिच पर जिच पैदा करने के अपने कार्यक्रम में जुटे थे, कांग्रेस पर उनका धीरे-धोरे पूरा कब्जा हो गया और गांधी-मार्गी एक तरह से उनसे रूउकर कांग्रेस से उदासीन हो अपने रचनात्मक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में लगे थे, जिसमें हाथ के कते-बुने कपड़े (खहर) का उत्पादन बढ़ाना और राष्ट्रीय शिद्धा का कार्यक्रम मुख्य थे। महात्मा गांधी ने बाहर आने पर स्वराजी कार्यक्रम पर अपना अविद्धास प्रकट किया, पर उनके पास भी देश को देने के लिए कोई खास सिक्रय कार्यक्रम न था, अतः उन्हें कांग्रेस की बागडोर अब पूर्णतः स्वराजियों के ही हाथ में छोड़ देनी पड़ी। अपने अनुयायियों के लिए उन्होंने चर्खान संव को कांग्रेस से आलग बिल्कुल एक स्वतन्त्र संस्था के रूप में लेकर अलग से कार्यक्रेत्र बनाया।

### पे. त्रासवादी प्रतिरोध

सन् १६२० के बाद छूटे कुछ पुराने क्रान्तिवादियों ने १६१४-१५ के ख्रान्दोलन के गद्दार देशद्रोहियों से प्रतिशोध लेना भी ख्रारम्भ किया। पंजाब में जिन देशद्रोहियों ने १६१५ में मुखनरी कर उन्हें जेलों में

भिजवाया था उनसे बदला लेने की कुछ सिक्खों ने एक बब्बर ग्रकाली दल बनाया श्रीर गहारी के लिए इनाम पाने वाले मुखबिरों को हूँ इन्दूँ इ कर सजा देना आरम्भ कर दिया। बंगाल में भी कुछ छोटे दलों ने त्रास-वादी प्रतिशोध का कार्यक्रम ऋपनाया। कलकते का पुलिस सार्जेंग्ट देगार्ट राष्ट्रवादियों का पीछा करने में बड़ा बदनाम था। जनवरी १९२४ में गोपीनाथ साहा नामक एक क्रान्तिकारी युवक द्वारा उसे दएड देने के प्रयत्न में गलती से अर्नेस्ट-डे नामक एक अंगरेज व्यापारी गोली का निशाना बन गया । अप्रैल तक बंगाल में उस तरह की श्रीर घटनाएँ भी घटों। भारत के दो पुराने सबसे बड़े क्रान्तिदल -बंगाल की अनु-शीलन सिमिति श्रीर पंजाब का गदर दल-इस समय त्रास कार्यों के विरुद्ध थे। उनका विचार था कि बड़े जन विष्तव की चुपचाप तैयारियों में ऐसे कार्यों से बाधा पड़ेगी। तो भी जनता द्वारा, जो अंगरेजी दमन से पिस रही थी पर प्रतिरोध का कोई सीधा मार्गन देख पा रही थी, उसका श्रभिनन्दन ही हुश्रा। ऋषेल १६२४ में कांग्रेस द्वारा बुलाये गये बंगाल प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन में डे की हत्या के लिए दःख प्रकट करते हुए भी गोपीनाथ साहा की देशभक्ति की प्रशंसा की गयी। महात्मा गांधी इस पर चु ब्य हो उठे। उन्होंने कड़े शब्दों में साहा की निन्दा की । पर चित्तरंजन दास ऋादि पुराने राष्ट्रवादी नेता उनके प्रति-वाद को उठ खड़े हुए। कांग्रेस महासमिति के श्रहमदाबाद अधिवेशन में महात्मा गांधी का साहा की निन्दा विषयक प्रस्ताव उनके ऋपना पूरा जोर लगा देने पर बहुत थोड़े मतों से स्वीकृत हो सका।

किन्तु बरतानवी सरकार को इन घटनाओं से ही बंगाल में अपना बहा जाल डालने का बहाना मिल गया। अक्टूबर १६२४ में हावहा स्टेशन पर योगेश चटजीं गिरफ्तार हुए। उनकी जेब से निकले एक कागज से पुलिस को यह भनक मिली कि युक्तप्रान्त में भी क्रान्तिकारी अपना व्यापक संवटन बना रहे हैं। इसके एक सप्ताह बाद ही सरकार ने बंगाल श्रार्डिनेन्स निकाल कान्तिकारी होने के सन्देह में युवकों की श्राम गिर-फ्तारी शुरू कर दी। इनमें सुभाषचन्द्र वसु भी एक थे, जो १९२० में गांधी त्रान्दोलन के आरम्भ होने के ठीक बाद ही यूरप से भारतीय दीवानी सेवा ( इण्डियन सिविल सर्विस ) की परीचा उत्तीर्ण कर लौटे ये और उस गुलामी का परित्याग कर चित्तरंजन दास के सहकारी रूप में राष्ट्रीय त्रान्दोलन में सम्मिलित हुए थे। उन्हीं दिनों वे कलकता कारपोरेशन के प्रधान कार्याधिकारी ( एकजीक्यूटिव औफिसर ) भी नियुक्त हुए थे। शचीन्द्र सान्याल जनान्दोलन को सहायता देने के लिए त्रासवाद के स्रंशत: समर्थक थे। उन्होंने इस सम्बन्ध में एक क्रान्तिवादी पर्चा बँटवाया । ऋप्रैल १९२६ तक शचीन्द्र भी पकड़े गये । युक्तप्रान्त में हिन्दुस्तान प्रजातंत्र मंडल वालों ने उसके बाद त्रार्थिक कठिनाई के निवारण के लिए राजनीतिक डाकों का ग्राश्रय लिया। लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन के करीव उन्होंने एक रेलगाड़ी रोक कर उसमें जाता हुआ रेलवे का एक खजाना लूट लिया। कुल ५०००) उनके हाथ लगा, जिसके पीछे युक्तप्रान्त में उनके सब मुख्य कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए ग्रौर उनका संघटन बहुत कुछ तितर-वितर हो गया। हिन्दुस्तान-प्रजातंत्र-मण्डल के जो सदस्य इसके बाद बचे रहे उनकी सारी शक्ति बाद के दो साला तक अपनी इस कमी को पूरा करने और काकोरी के साथियों को छुड़ाने आदि के प्रयत्नों में लगी रही, जिससे युवकों को विदेश भेजने की उनकी सारी योजनाएँ स्थगित और अस्तव्यस्त हो गईं।

# ओ. पूँजीवादी कान्तिकारी संघर्ष

खुले सार्वजनिक जीवन में क्रान्तिकारी कांग्रेस के पूर्ण स्वराज्य उद्देश्य को न श्रपनाने, प्रत्येक सशस्त्र प्रतिरोध की निन्दा करने, श्रञ्ज से भट समभौता करने को तैयार हो जाने तथा हिन्दू मुसलिम समस्या को सुलभाने के नाम पर देशद्रोहियों से समभौता करने की नीति को पसंद न करते थे । इसलिए गांधीवादियों श्रौर क्रान्ति-मनोष्टित्त के लोगों में इस समय भीतर-भीतर भी गहरा संघर्ष चल रहा था ।

१६२४ के अन्त में कांग्रेस का श्रिधिवेशन बेलगाँव में हुश्रा था।
महात्मा गांधी उसके सभापति थे। उन्होंने वहाँ क्रान्ति-मार्गियों पर कुछ,
भीषण आरोप किये। शचीन्द्र सान्याल ने जो तब फरार जीवन विता
रहे थे, उसका उत्तर उन्हें पत्र द्वारा दिया, जिसे गांधी ने अपने श्रखबार 'यंग इडिया' (तक्ण भारत) में अपने प्रत्युत्तर समेत छुपवाया।

राजस्थान का सार्वजनिक राजनीतिक जीवन जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, श्रारम्भ से श्रर्जुनलाल सेठी, विजयसिंह पथिक श्रादि पराने कान्तिकारियों के प्रयुक्तों से बना और अभी तक प्रधानतः उस पर उन्हींका श्रिषिकार था। श्रिसहयोग श्रान्दोलन उूठने पर अजमेर में कुछ वकील लोग भी वकालतें छोड़कर शीघ नेता बन खड़े हुए थे। पर उनमें से एक ने प्रान्तीय कांग्रेस का मुख्य ऋधिकारी रहते समय टिक्क स्वराज कोशां की ४०-५० हजार की रकम गायब कर दी थी. जिसका कोई हिसाब कांग्रेस दल को नहीं मिला था। उस मामले को लेकर आपस की तनातनी श्रीर तृत् मैं मैं ने १९२२ में राजस्थान कांग्रेस को देश भर में बदनाम श्रीर श्रजमेर के सार्वजनिक जीवन की बहुत कुछ चौपट कर दिया था। पथिक का राजस्थान-सेवा-संघ उसके वाद राजस्थान की एकमात्र जानदार राजनीतिक संस्था थी। पर १६२४ में पियक की गिरफ्तारी के बाद उसमें मन्दता श्राने लगी। मारवादी पूँजीपतिवर्ग, जिसकी कि उन लोगों से यहाँ के सार्वजनिक जीवन पर कब्जा करने के लिए १६२० से प्रतिद्वन्द्विता चल रही थी. गांघीवाद की आह में उन्हें श्रव किसी तरह गिराने श्रीर अपने नुमाइन्दी का नया और कृतिम नेतृत्व खबा करने के लिए पैसा पानी की तरह बहाने लगा था, जिसके जोर पर पुराने कार्यकर्ताओं का प्रत्येक सार्व-जनिक मंच पर मुकाबला करने और उन्हें श्रार्थिक संकटों में डाल कर

सन तरह से मजबूर करने के अनेकों पड्यंत्र यहाँ चलने लगे। पथिक के राजस्थान-सेवा-संघ को उनकी श्रानुपस्थिति में तोबने और उसके कार्यकर्ताश्चों को पैसे से खरीदने के प्रयक्ष हुए श्रीर उनमें श्रापसी भगई पैदा किये गये।

विधान सभाओं में स्वराजदल की शक्ति इस बीच बहुत कुछ बड़ी। कांग्रे स पर भी उसी का प्रभुत्व था। उसका नेतृत्व तत्र चित्तरञ्जन दास जैसे पुराने राष्ट्रवादी के हाथ में था, जो क्रान्तिमार्गियों श्रौर दूसरे सभी राष्ट्रीय संघर्षवादी तत्त्वों से ऋपना संपर्क बनाये रखने के कारण सब दलों में परस्पर सामंजस्य बनाये, उन्हें राष्ट्रवादी ब्रादशों की तरफ ले चलने का जतन करते थे। स्वराजदल उस समय तक एक तरह से क्रान्ति-मार्गियों का ही प्रकट दल माना जाता था। श्रंगरेजों को भी उसका लोहा मानना पदा । चित्तरंजन दास की मार्फत उन्होंने कांग्रेस श्रौर राष्ट्रवादियों से सन्धि की बात चलाई। श्रप्रैल १६२५ में बंगाल श्रार्डिनेंस की अवधि समाप्त हो रही थी। अंगरेज बंगाल की विधान-सभा में एक दमनकारी कानून का मसविदा लाये। स्वराजियों की संख्या अल्पमत में रहते भी वह कानून गिर गया, इससे क्रान्तिकारियों के लिए सर्वसाधारण में सहानुभूति दिखाई दी। देश में क्रान्तिमागी सर्वत्र पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जनता के सामने लाने का जतन कर रहे थे। फरीदपुर में हुए बंगाल प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन में उन्होंने उस प्रस्ताव को लाने में बड़ा जोर लगाया। चित्तरंजन दास के उसे दबाने को अपने प्रभाव का पूरा उपयोग करने तथा यह घोषित करने पर कि स्रंगरेजी सरकार से समभौते के लिए उनकी भीतर ही भीता षातचीत चला रही है उसे गिराया जा सका । इससे अप्रंगरेजों के क्रान्तिमार्गियों की जनता में बदती शक्ति श्रौर चित्तरंजन दास के प्रभार का पूरा अन्दाज मिला गया, अत: लार्ड रीडिंग इसके तुरत बाद ई भारतमंत्री लार्ड वर्कनहैड से मिलने इंग्लैंड गया। सरकारी हलके

में यह बात प्रकट की गयी कि उससे सलाह करने के बाद श्रंगरेजी पार्लियामेंट में भारत-सम्बंधी कोई नयी घोषणा शीघ की जाएगी। पर ६ जून १६२५ को चित्तरंजन दास का अचानक देहान्त हो गया। श्रंगरेजों ने यह जानने के लिए कि भारत में सार्वजनिक जीवन की दिशा श्रव किधर जाती है, उस घोषणा का बना बनाया मसविदा दबा, एक साधारण सी घोषणा से ही काम निकाला।

देश का राजनीतिक नेतृत्व चित्तरञ्जन दास के बाद मोतीलाल नेहरू के हाथ आया। दास जहाँ एक सच्चे राष्ट्रवादी व्यावहारिक नेता थे. जो श्रपनी ऊँची सांसारिक हैसियत के कारण नरमदली प्रवृत्तिवालों श्रीर देश की सब प्रगतिशील शक्तियों के सम्पर्क में रहने से क्रान्तिमार्गि-यों के भी विश्वासपात्र थे, वहाँ मोतीलाल उनके मुकाबले में एक निरे वकील, धनगर्वित त्र्यात्मगौरविलस महत्त्वाकांची व्यक्ति थे, जो युद्धो परांत की बदली हुई परिस्थिति में ऋपनी पुरानी ऋधिकारप्रार्थिनी या श्रंगरेजों से मिल-जुल कर पद प्राप्त करने वाली राजनीति में ऋधिक गुंजायश न देख, जनता में मान-प्रतिष्ठा पाने ऋौर अपना गौरव बढ़ाने की वृत्ति को तुष्ट करने की प्रेरणा से गान्धी-आन्दोलन में सम्मिलित हुए थे। उनका राष्टीय त्रान्दोलन के पीछे जनता की इन शक्तियों से कोई पुराना परिचय या सीधा संपर्क नहीं था। वे सिर्फ अपने व्यक्तिगत महत्त्व श्रीर कानूनी चतुराई को ही श्रपनी शक्ति माने थे। उन्होंने चाहा कि दास के साथ चल रही बातचीत को रीडिंग का स्थानापन वायसराय लार्ड लिटन उनसे भी फिर चलाये। पर, सरकार का रुख अब बदल चुका था। वह जिन क्रान्तिकारियों की बढ़ती हुई शक्ति से घनराकर समभौता करना चाहती थी, उनपर मोतीलाल का कोई प्रभाव या सम्पर्क न था। दूसरे, चित्तरञ्जन दास जैसे उनके समर्थक किसी सार्वजनिक नेता के न रहने से जनता द्वारा खुले रूप में उनका समर्थन करने वाला कोई मंच उनके हाथ न रहा । तीसरे. काकोरी-कांड करके युक्तप्रान्त में क्रान्तिकारियों

ने ऋपना सारा संघटन कुचलवा दिया । इस दशा में श्रंगरेज सरकार उनसे बहुत कुछ निःशंक हो चुकी थी, वह श्रव स्वराजियों की गरज क्यों करती ?

स्वराजी दल के भीतर भी श्रब भराड़े शीघ श्रारम्भ हो गये। मोतीलाल ने स्वराज दल की घोषित नीति के प्रतिकल ऋंगरेजों द्वारा सेना के भारतीयकरण की प्रक्रिया पर विचार करने की स्कीन नामक एक त्रंगरेज की त्राध्यद्धता में नियुक्त होने वाली समिति की सदस्यता स्वीकार कर ली थी। टिळक के प्रतिसहयोगवाद-समर्थक पहले भी हर बात में सिर्फ अड़ंगा डालने और जिच पैदा करते रहने की नीति के विरुद्ध थे। उन्होंने अब कहा कि सिर्फ सतत सरकार-विरोध ही लाभप्रद नहीं, अतः विवेकपूर्ण विरोध अर्थात् , जहाँ अपनी हानि हो विरोध, लाभ हो सहयोग, स्वराजदल की नीति हो। उधर पंजान में अंगरेजों के एक पिंडु मुसलमान सर फज़ले-हुसेन ने १९२३ के बाद मन्त्रित्व ग्रहण कर प्रत्यच मुख्लिम पच्चपात की नीति से शासन चलाना आरम्भ कर दिया था । श्रतः लाजपतराय तथा मदनमोहन मालवीय श्रादि हिःदू हित-समर्थक नेता भी सरकार से एकतरफा अप्रसहयोग की स्वराजी नीति के विरुद्ध थे। १६२५ के अन्त में होनेवाली कानपुर कांग्रेस पर यही विवाद का मुख्य मुद्दा था। मोतीलाल ने श्रपने स्वाभाविक श्रहंकार के आवेश में आकर कहा, स्वराजदल का सदा अंग काटना होगा। टिळक के साथियों ने इसपर अलग होकर अपना प्रतिसहयोगी दल अलग बनाया । लाजपतराय श्रौर मालवीय ने स्वतंत्र स्वराजदल नाम से एक दूसरा दल खड़ा किया। १६२६ के नवम्बर में फिर चुनाव थे. अपत: सरकार ने हिन्दू-मुस्लिम भगकों को बढ़ावा दिया। स्वराजी नेता ह्यों ने भारत को तत्काल उपराज्य पद देने ख्रौर उसके लिए सब भारतीय दलों श्रीर श्रंगरेज सरकार के प्रतिनिधियों की परस्पर एक गोलमेज के चारों तरफ बराबरी में बैठ बातचीत चलाने के लिए सम्मिलनी बुलाने की राष्ट्रीय माँग की थी, जिसे सरकार ने सितम्बर १९२५ में ही ठुकरा दिया था। मोतीलाल मई १६२६ में उस विषय पर अपना एक वक्तव्य दे केन्द्रीय विधान सभा से अपने दल समेत निकल आये। प्रान्तों में भी स्वराजियों ने उनका अनुसरण किया। पर सरकार जानती थी कि उनके पीछे अब कोई शक्ति नहीं है, अतः उसने उनकी कोई परवाह न की। कांग्रेस ने तब व्यवस्थापिका समाआं के प्रति उदासीनता की नीति बदली। १६२६ के जुनावों में स्वराज्य दल की बजाय खुद कांग्रेस के नाम पर जुनाव लड़े गये, जिनमें उसे सफलता भी मिली।

गांधीवादी श्रीर कांग्रे सी पूर्ण स्वराज्य के उद्देश्य को टालने का जतन इस बीच बराबर करते श्राये थे। श्रत: क्रान्तिकारियों ने श्रपना स्वतंत्र सार्वजनिक संघटन बनाने की आवश्यकता तीव्र रूप में श्रमुम्ब की। तदनुसार १६२५ में कानपुर कांग्रे से के अवसर पर भूतपूर्व क्रान्तिकारी राजनीतिक कष्टभोगियों की एक सम्मिलनी कर स्वाधीन भारत-संघ नामक एक नया सार्वजनिक सघटन खड़ा किया गया। इसके श्रायोजकों श्रीर भाग लेने वालों में जयचन्द्र विद्यालंकार, उनकी बहन पार्वती देवी जो १९२१-२२ में पंजाब सीमाप्रान्त श्रीर पश्चिमी युक्तप्रान्त के गाँव गाँव में कांग्रे स संघटन फैलाने श्रीर जायित पैदा करने के कारण राजद्रोह के श्रपराध में दो साल की सजा भुगत कर उन्हीं दिनों जेल से खूटी थीं, कोमागातामारू काएड में बाबा गुरिदलसिंह के प्रमुख साथी कराची के स्वामी गोविन्दानन्द, गणेशशांकर विद्यार्थी, १६१३ के दिल्ली षड्यंत्र में सजा पाये इनुमन्तसहाय, जो हरदयाल के साथी थे, डा० भूपेन्द्रनाय दत्त, तथा राजस्थान के श्रर्जु नलाल सेठी, केसरीसिंह बारहट श्रादि थे।

स्वाधीन भारत-संघ का श्रिधिवेशन इसके बाद १९२९ तक कांग्रेस के श्रिधिवेशन के साथ होता रहा । जवाहरताल नेहरू १६२७ में रूस से लौडकर मद्रास कांग्रेस में सीधे श्राये थे, विदेशों में रहते समय खास कर रूस में उन्होंने श्रमुभव किया था कि कांग्रेस की बरतानवी साम्राज्य के

भीतर स्रांगरेजों का एक उपनिवेश या उपराज्य बनकर रहने की नीति के कारण दूसरे देशों के लोग उन्हें कितनी नीची निगाह से देखते थे। जवाहरलाल मद्रास में स्वाधीन-भारत-संघ के प्रधान चुने गये। संघ के जोर लगाने पर मद्रास में पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य का प्रस्ताव कांग्रेस में भी **ग्राचानक** स्वीकृत हो गया । पर गांधीवादी नेतृत्व उसे मानने को तब भी तैयार न हुन्ना। देश के युवकों में उसके लिए त्रान्दोलन बढ़ रहा था । जवाहरलाल स्रादि ने स्वाधीन-भारत संघ के द्वारा देश का नेतृत्व क्रान्तिमार्गियों के हाथ में जाता देख, श्रगस्त १६२७ में 'इरिडयन इिएडपै॰डैन्स लीग' नाम से एक नयी संस्था त्रालग से खड़ी कर ली, जिसमें नेतृत्व सन उनके तबके के हैिसयत वाले श्रांगरेजी रंगढंग के त्तोगों के हाथ रहे । किन्तु इष्डियन-इष्डिपैएडेन्स लीग के सामने पूर्ण स्वाधीनता के नारे के सिवाय कोई दूसरा कार्यक्रम न था, अतः १९२८ में कलकत्ता कांग्रेस में पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव को अगले वर्ष स्वीकृति मिलने का वायदा मिल जाने पर उसकी कोई आवश्यकता न रहने से बह स्वयं विलीन हो गयी। स्वाधीन-भारत-संघ का कार्यक्रम मुख्यत: क्रान्ति-कारियों श्रीर राजनीतिक कष्टभोगियों का संवटन कर उन्हें एक मंच पर जनता के सम्मुख प्रस्तुत करना ऋौर राजकीय बंदियों के साथ जेलों में होनेवाले बरताव को सुधारने के लिए जनता में त्र्यान्दोलन करना था। उसके किमयों के पास ऋार्थिक साधन कम थे, फिर भी वह १६३० तक श्रपने कार्यक्रम को चलाता रहा।

१६२६ में हिन्दुस्तान-प्रजातंत्र-संघ के सदस्य भगतसिंह ने पंजाब के युवकों को अपने संघटन की तरफ आकृष्ट करने के लिए नौजवान भारत-सभा नाम की एक प्रकट संस्था स्थापित की जिसकी देखादेखी देश के प्रायः हर केन्द्र में युवक-संघटनों की स्थापना हुई। नागपुर में आवारी ने १६२३ में राष्ट्रीय भर्राखा सत्याग्रह चलाया था, १९२६ में उन्होंने शस्त्र कानून के विषद्ध सत्याग्रह आरम्भ किया।

बङ्गाल के नजरबन्द कैदी सुभाषचन्द्र वसु ऋादि मई १६२७ तक छोड़े गये। उसी साल के ऋन्त तक विजयसिंह पिथक भी, जो मेवाड में राजद्रोह के सुकदमें में साढ़े तीन साल फँसे रह कर बरी होने के बाद नजरबन्द किये गये थे, छोड़ दिये गये।

राजस्थानी राज्यों में १६२४ के बाद से दमन का एक नया दौर शुरू था। रियासतों की ऋार्थिक दशा, जैमाने की मंदी के कारण ऋच्छी न थी। राजात्रों और रियासती प्रबन्ध के खर्चे जमाने की जहरतों के त्रनसार बढ़ गये थे, उन्हें सन्तुलित कर अपना श्राय-व्यय का तलपट बरावर करने को जमीनों के लगान बढ़ाने श्रौर राज्यों से पश्च-धन की निकासी श्रादि के जतन किये गये, इससे किसानों की कठिनाइयाँ, ऋसंतोष ऋौर ऋान्दो-लन बढ़ा। उसे दबाने को निरंकुश दमन का स्राश्रय लिया गया। श्रलवर में किसानों श्रीर छोटे राजपूत जागीरदारों (बिस्वेदारों ) ने १६२५ में लगान-बृद्धि का विरोध और जगह-जगह प्रदर्शन किया। रियासत की फौज ने प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए ननूचाणा गाँव को जहाँ वे एक सभा के लिए एकत्र थे, चारों तरफ से घेरकर करीब पौन घंटे तक मशीनगनों और लुईगनों से निरन्तर खुला बार किया। सैक्बॉ पुरुष-स्त्री बच्चे और पशु हताइत हुए। गाँव में स्त्राग लगा दी गयी स्रीर बाद में सेवा-सहायता आदि का भी कोई प्रबन्ध न किया गया। रियासत श्रौर श्रंगरेजी सरकार दोनों ने उस घटना पर परदा डालना चाहा, पर कानपुर के 'प्रताप' और राजस्थान-सेवा-संघ के पत्र 'तरुण राजस्थान' के प्रतिनिधियों ने किसी तरह घटनास्थल पर चुपचाप पहुँच घायलों और भक्तभोगियों आदि से मिलकर उस घटना का ठीक-ठीक विवरण जाँच कर प्रकाशित कर दिया, जिससे सारे देश में सनसनी फैली। रियासती सरकार ने तब जाँच बैठाकर उस पर लीपापोती करने की कोशिश की।

जयपुर में १६२२ से नावालगी थी। शासनाधिकार श्रंगरेज प्रधान मंत्री श्रीर दूसरे श्रनेक श्रंगरेज उच्च पदाधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा था। वहाँ भी १६२४-२५ में लगान-वृद्धि पर शेखावाटी, खेतबी श्रादि इलाकों में कृषकों में बेचैनी श्रीर प्रदर्शन हुए, जिनका दमन निर्मम हाथों से किया गया। कृषकों श्रीर १६२१-२२ की बनी स्वयं-सेवक समितियों के कार्यकर्ताश्रों पर जुल्म किये गये। उन्हें घोड़ों की पूंछ में बाँध मीलों दौड़ाया गया। राजस्थान-सेवा-संघ के कार्यकर्ता रामनारायण चौधरी को रियासत में घुसने से मना कर दिया गया। पर मई १६२६ में रामनारायण चौधरी ने प्रवेश-निषेध श्राज्ञा का उल्लंघन कर सत्याग्रह किया। उन्हें गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। पर रियासत की पुलिस स्थानीय देशी पदाधिकारी श्रादि की सहानुभृति उनके साथ थी। उन्हें ६ मास की सजा दी गयी, पर बाद में श्रपील होने पर ३ मास बाद छोड़ दिया गया।

१६२४ में महाराजा जोधपुर के ऋपनी रानी के साथ विलायत को रवाना होने पर मारवाह में उसके विरुद्ध प्रजा का बहा आन्दोलन उठा, जयनारायण व्यास आदि जननेता मारवाह से निर्वासित कर दिये गये। १९२६ में मादा जानवरों की निकासी के प्रश्न को लेकर उसी तरह जनता में बेचैनी फैली। लोगों ने पशु लेकर अहमदाबाद ऋौर बम्बई की तरफ जाने वाली रेलगाहियों के सामने लेट-लेट कर सत्याग्रह किये, जिसमें ऋनेक लोगों को पकह कर लम्बी-लम्बी कैद की सजाएँ दी गयीं; पर ऋन्त में निकासी बंद होने पर ही वह हलचल शान्त की जा सकी।

मेवाड में १६९२ के बीजोल्याँ श्रान्दोलन में वहाँ की सरकार श्रीर उसकी श्राड में स्थित श्रंगरेजों के राजनीतिक विभाग को राजस्थान-सेवा-संघ वालों के संघटन और नेतृत्व के कारण किसानों के सामने काफी श्रकना पड़ा था। १६२४ के बाद पथिक के जेल में बन्द रहते समय

गांधीवादी पूँजीशाही नेतृत्व के कुचकों की बदौलत संघ में पैदा हुए श्रापसी कलह के कारण उसकी शक्ति श्रव चीण पड़ने पर रियासत श्रपनी पहली हार का बदला चुकाने को श्रापने वायदो पर कायम न रही। १६२७ में नये बन्दोबस्त में लगान वहाँ श्रमुचित रूप से बढ़ाये गए और पुरानी लाग बेगारें श्रादि सब पहले की तरह बदस्तर वसल की जाने लगीं। किसानों ने इस पर १६२८ में लगान की ऋदायगी बन्द कर लग-भग ६००० जमीनों पर से अपने इस्तीफे दे दिये। रियासत ने जमीनें दूसरों को नीलाम कर दीं। किसानों ने इसपर सत्याग्रह श्रारम्भ किया। पर उन्हें श्रव के घोर दमन का सामना करना पड़ा। राजस्थान-सेवा-संघ भीतरी मतभेद पैदा हो जाने के कारण १९२८ में समाप्त हो गया। उसकी संपत्ति कागज पत्र, प्रेस, ऋखवार ऋादि सब पंच-फैसले को नियुक्त गुजरात के रियासती कार्यकर्ता मिणलाल कोठारी के सुपूर्व किये गये। राजस्थान कांग्रेस ऋब अर्जु नलाल सेठी ऋादि पराने कार्यकर्ताऋों के बजाय गांघीवादी दल के हाथ में थी। पथिक तथा उनके साथी कार्य-कत्तात्रों पर मेवाइ सरकार ने उनके जेल से निकलते ही मेवाइ-प्रवेश-निषेधाज्ञा जारी कर दी थी। ऋतः १९२९ में राजस्थानी कांग्रेस के प्रमख नेता के रूप में हरिभाऊ उपाध्याय ने मेवाइ सरकार से मिल बीच में पह समभौता कराया जिसके अनुसार किसानों ने बकाया लगान देना माना, श्रौर रियासत ने श्रमुचित लाग बेगार बन्द करने, जिनकी जमीन नीलाम न हुई थी उन्हें उसे तुरत वापिस देने श्रौर नीलाम हुई जमीन को भी खरीदारों से वापिस खरीद कर शीघ दिला देने का वायदा किया।

उसी साल २४ मई को मेवाह के प्रजाप्रिय महाराणा फतहसिंह का देहान्त हो गया और २५ मई १६२६ को महाराणा भूपालसिंह का शासन शुरू हुआ जिसमें नौकरतन्त्र अधिक निरंकुश होने से जनता की कठि-नाइयाँ बदती गईं।

राजस्थान में चर्का-संघ की शाखा उन्हीं दिनों संघटित हो रही थी;

उसका प्रथम खादी उत्पत्ति-केन्द्र स्वभावतः बीजोल्यां ही बना, जहाँ पियक के उद्योग से उस कार्य की नींव १९२२-२३ में ही पह चुकी थी। १९२९ के समभौते के बाद वहाँ के कुछ युवक खादी कार्यकर्ता सहसा गिरफ्तार कर लिये गए। चर्ला-संघ का खादी-उत्पत्ति-केन्द्र उसके बाढ वहाँ से हटा कर जयपुर रियासत के ऋन्तर्गत गोविन्दगढ़ में स्थापित हुआ । इस सम्बन्ध में मेवाद के उच्च ऋधिकारि-वर्ग से यह भेदभरी बात विदित हुई कि कांग्रेस के एक बड़े गांधीवादी पूँजीपति नेता की प्रेरणा से ही ये गिरफ्तारियाँ की गई थीं। वास्तव में पूँजीपति-नेतृत्व क्रान्तिमागियों की शक्ति से इतना ईर्घ्याल था कि खादी-उत्पादन स्त्रीर गृहोद्योग-पुनर-जीवन जैसे रचनात्मक कायों में भी उनकी उपस्थिति को सहने के लिए तैयार न था और इसके लिए देश के शत्र से हाथ मिलाने में भी उसे संकोच न था। राजस्थान की तरह बंगाल, बिहार आदि कई प्रांतों में खादी उत्पादन का कार्य सफलतापूर्वक पहले-पहल क्रान्तिमार्गियो द्वारा चलाया गया था पर गांधीवादियों द्वारा ऋपनी पूँजी की शक्ति से उन्हें गिराने के प्रयत्न इन्हीं दिनों हुए । बंगाल में कुछ क्रान्तिमागीं खादी-कार्यकर्ताओं के विषय में बंगाल सरकार से गुप्त पूछताछ भी की गई, मानो अपने सहकर्मी से मतभेद होने पर इस प्रकार उसे देश के समान शत्र के हाथ सौंप देने का विश्वासघातक कार्य भी सत्य और श्रिहिंसा का पोषक था !

### औ. नये उचार की भूमिका

लाई रीडिंग भारत से अप्रैल १९२६ में जा चुका था; उसकी जगह लाई हरिवन भारत का वायसराय बना कर मेजा गया था। उसने आते ही देश का ध्यान कृषि, सिंचाई के साधनों की उन्नति तथा गाँवों की हालत सुधारने जैसे कामों की स्त्रोर खींच भारतवासियों को बहलाना चाहा। बीकानेर के राजा ने अपनी रियासत के उत्तरी हिस्से में सिंचाई

के लिए १९२४ में सतलाज से एक नहर काट कर लाने का प्रयत्न किया था। इरविन ने भारत आते ही उस कार्य में बहा उत्साह दिखाना शुरू किया। १९२७ में वह दो बार इसके लिए बीकानेर गया, जहाँ उसने बीकानेर के राजा से, जो भारतीय राजात्रों के नरेन्द्र-मंडल का भी उस समय चुना हुआ मुखिया था, इस बहाने श्रपनी घनिष्ठता पैदा कर उससे भारतीय राजात्रों को भारत के राष्ट्रवाद के विरुद्ध एक समूह रूप में ख़ा करने की नीति पकाई। १ अक्तूबर १९२७ को सतलाज की इस नहर का उद्घाटन कर उसने उसका महाराजा गङ्गासिंह के नाम पर गंगनहर नामकरण किया।

जयचन्द्र विद्यालंकार सामिरक कान्ति के मार्ग पर चलने के अपने कार्यक्रम में कहीं से सहायता न पाने से निराश हो, १९२७ में पंजाब छोड़ विहार चले गये और वहाँ तन्मय होकर इतिहास अध्ययन के कार्य में लग गये। किन्तु उनका खड़ा किया हुआ संघटन उनके पीछे उनके शिष्य सुलदेव के प्रयत्नों से खूब बड़ा। सुखदेव और उनके साथियों ने राजस्थान में भी अपने सम्बन्ध जोड़े। अर्जु नलाल सेटी, केसरीसिंह बारहट, पिथक आदि के जरिये अजमेर, ब्यावर, मेवाइ, जयपुर, जोधपुर, कोटा, रतलाम, धार, उज्जैन, इन्दौर, भोपाल आदि राजस्थान के प्रायः सभी मुख्य केन्द्रों में युवकों से उनके सम्पर्क बने। कांग्रेसी गांधीवादी स्वराजदली नेतृत्व की, जो तब मुख्यतः विधान-सभाओं में अपने कान्नी दाँव-पेचों और देशद्रोही साम्प्रदायिकतावादी मुस्लिम-लीगियों और हैसियत वाले सरकार-परस्त लोगों से रोज-रोज दूटने वाले समभौतों की मोलभाव करने की राजनीति या अहिंसा के विषय में रहस्यवादी उचा देने वाले प्रवचनों के सिवाय किसी संघर्ष की दिशा में सोचने की कल्पना भी न करता था, पूरी उपेन्ना के बावजूद देश में युवक-आन्दोलन की बाढ़ आने लगी।

विश्व कि कि स्वराजदल द्वारा शासन-सुधारों के विषय में नयी कौंच बिठाने की 'राष्ट्रीय माँग' का ऋंगरेजों ने निरादर कर दिया था।

विधान की धाराओं के अनुसार नयी जाँच-समिति की नियुक्ति में अभी दो बरस की देर थी। पर ऋब ऋंगरेजों ने देश में नई बाद ऋाती देख दो बरस पहले ही शासन-सुधारों की जाँच करने को साइमन नामक एक श्रंगरेज वकील की श्रध्यद्धता में एक राजकीय समिति बैठायी (नव॰ १९२७)। तभी भारतीय रियासतों की स्थिति भावी शासन में क्या रहे. इसकी जाँच के लिए सर हार्कोंट बटलर की ऋध्यच्ता में दूसरी जाँच-समिति बैठायी गयी। जाँच-समितियों के सदस्य सब श्रंगरेज थे, श्रतः विधान सभाओं के भारतीय दलों ने इसे ऋस्वीकार किया ऋौर कहा कि शासन-संधार का ठीक तरीका यह है कि भारत स्त्रीर इंगलैएड के प्रतिनिध बराबरी से एक गोल मेज के चारों तरफ बैठ इस सम्बन्ध में परस्पर बात-चीत कर समभौता करें, पर श्रंगरेजों ने उनकी परवाह न की। देश में श्रसन्तोष बढ़ा। युवकों ने पूर्ण स्वाधीनता को श्रपना उद्देश्य बताने वाले प्रस्ताव जगह-जगह किये। लखनऊ में चल रहे काकोरी षड्यन्त्र के मुक-दमे में चार त्र्यभियुक्तों रामप्रसाद बिस्मिल, रोशनसिंह, त्र्रशफाकुल्ला और राजेन्द्र लाहिंसी को फाँसी श्रौर शेष शचीन्द्र सान्याल, योगेश चटर्जी श्रादि को लम्बे कारावासों की सजाएँ सनायों गयी थीं। फाँसी की सजा पाने वाले श्रिभयुक्तों के अन्तिम समय के शहीदाना बयानों से नौजवानो में उत्साह की लहर उठी। साल के ब्रारम्भ में लाहौर आदि में हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुए थे, जिससे साम्प्रदायिक वैमनस्य बहुत था श्रीर श्रक्तूबर में कांग्रेस महासमिति ने कलकत्ता में एकता-सम्मेलन बुलाया था। श्रव लोकमत के दबाव के कारण मुस्लिम लीग जैसी साम्प्रदायिकता को भइकाने वाली संस्था ने भी दिसम्बर १६२७ में अपने कलकत्ता अधिवेशन में उक्त एकता-सम्मेलन के सुभावों को मान, रिद्धत स्थानों के आधार पर सम्मिलित चुनाव स्वीकार किया और दूसरे दलों के सहयोग में साइमन समिति के बहिष्कार का निश्चय किया। मद्रास में काँग्रेस ने श्रापना विधान आप तैयार करने को सर्वदल-सम्मेलन बुलाने के प्रस्ताव

के श्रितिरिक्त पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव भी अचानक ही स्वीकार कर दिया।

रियासतों में भी सार्वजनिक जाएति के चिह्न सर्वत्र प्रकट होने लगे। जयपुर में नावालगी शासन में अंगरेज प्रधानमंत्री और विभागीय अध्यत्नों की बनी मंत्रिसभा (स्टेट काउंसिल ) के शासन और उसके द्वारा राज्य की तमाम नौकरियों में स्थानीय लोगों की बजाय बाहरी भाईत लोगों की भर्ती को अधिक तरजीह दी जाने के कारण जनता बहुत असंतुष्ट थी। १ सितम्बर १९२७ को वहाँ एक ताँगे वाले और पुलिस सिपाही में खटपट हो जाने की एक साधारण सी घटना को लेकर जनता द्वारा भारी प्रदर्शन किया गया। जनता पर लाठियों और गोलियों के वार हुए, तो भी उसने पाँच दिन तक नगर में बराबर हड़ताल रक्खी और बड़ी-बड़ी सभायें कर पुलिस अपराधियों को सजा देने, राजमंत्रिसभा में प्रजा के दो प्रतिनिधि लेने तथा नावालगी शासन की अर्थनीति को जाँच के लिए एक समिति बैठाने की माँग की।

जोधपुर, उदयपुर, इन्दौर स्रादि दूसरी रियासतों में भी इसी तरइ की घटनायें घटों स्रौर जनता कोई न कोई बहाना खोज संघर्ष पैदा कर स्रपना असंतोष प्रकट करने लगी। उसकी सबसे बड़ी शिकायत उस नीति के खिलाफ थी जिसके स्रमुसार रियासतों के नाबालिंग राजास्रों या राज-कुमारों को शिद्धा के नाम पर राजनीतिक विभाग द्वारा दबाव डाल कर कची उमर में मेयो कालिंज स्रजमेर या यूर्प स्रादि में मेज दिया जाता था, जहाँ उन्हें विदेशी रहन-सहन स्रौर व्यसनों का चसका डाल स्रपनी जनता और रियासत की परम्परास्रों से अपरिचित स्रौर स्रलग कर दिया जाता था, जिससे वे स्रपनी प्रजा के प्रति सहानुभूति गँवा कर स्रिधक निरंकुश स्रौर बेपरवाह हो जाते थे।

१६२६ में जयनारायण व्यास ऋादि ने जोधपुर-मारवा -प्रजापरिषद् नाम से एक सार्वजनिक राजनीतिक सम्मेखन बुलाने का जतन किया, पर रियासत ने उसपर प्रतिबन्ध लगा कर, भंवरलाल सर्राफ श्रौर श्रानन्द-राज सुराखा पर नागौर में राजद्रोह का मुकदमा चलाया श्रौर कमशः उन्हें सात श्रौर सादे तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजायें दी गईं। मेवाद में बीजोल्यां श्रौर दिक्खिनी भील चेत्रों में भी बेचैनी के लच्छा फिर से प्रकट होने लगे।

रियासतों के इस प्रजा आन्दोलन को संघटित कर उसका एक अपना अखिल भारतीय मंच बनाने की भी योजनाएँ श्रीर चर्चाएँ १९२६ में ही आरम्भ हो गई थीं। कानपुर में होनेवाले स्वाधीन-भारत-संघ के ऋधिवे-शन में राजस्थान से श्रजु नलाल सेठी, केसरीसिंह बारहट श्रादि सिम्मिलित हुए थे। भारत के स्वायत प्रान्तों या राज्यों के एक संयुक्त संघ प्रजातंत्र का विचार राजस्थानी कार्यकर्तात्रों को सम्भवतः पहलेपहल वहीं से मिला । साइमन ऋौर बटलर जाँच-समितियों के, कमशः ऋंगरेजी ऋाधि-पत्य के भारत के भावी शासन-सुधार ऋौर देशी राज्यों के संधिपत्र ऋादि की जाँच कर उनका सम्राट् की सरकार से क्या सम्बन्ध हो आदि बातों की जाँच करने के लिए, नियत होने की घोषणा होने पर राजस्थान सेवा-संघ के रामनारायण चौधरी ने जो १९२४ में पथिक की गिरफुतारी के बाद रियासती मामलों में भाग लेने वाले प्रमुख कार्यकर्ता थे, महाराष्ट्र आदि के कुछ दूसरे रियासती कार्यकर्ताश्रों से मिल श्रखिल भारतीय देशी-राज्य-लोक-परिषद् नाम की एक संस्था स्थापित की । १६-१७ दिसंबर १९२७ को इसका प्रथम ऋघिवेशन बंबई में किया गया, जिसमें भारत के प्रान्तों ऋौर देशी रियासतों को मिला कर एक भारतीय संघ-राज्य की स्थापना की त्र्यावश्यकता पर स्वागताध्यव त्र्यौर सभापति के भाषखी में जोर दिया गया त्रौर इस तरह बनने वाली संव-परिषद् में रियासती प्रजा के निर्वाचित प्रतिनित्रियों को लेने की जोरदार माँग की गई।

देशी राज्य प्रजापरिषद् नाम का एक सम्मेलन कांग्रेस के ऋषिवेशन के साथ दिसम्बर के ऋन्त में भी किया गया ऋौर उसमें भी ऋंगरेजी भारत श्रौर देशी राज्यों को एक में मिला, एक संघ-राज्य स्थापित करने की माँग की गई।

साइमन समिति तीन फरवरी १९२८ को अपनी जाँच करने के लिए भारत दौरे पर आई। भारत के गरम नरम और सांप्रदायिक मुसलिम लीगी आदि सभी दलों ने उसके साथ सहयोग करने से इन्कार कर दिया । वह जहाँ भी गई लोगों ने काले भंडे दिखा 'साइमन लौट जाम्रो' के नारों से उसके विरोध में प्रदर्शन किये । पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जगह-जगह लाठियाँ बरसाई । लाहौर में लाजपत-राय जैसे वयोद्द श्रीर प्रतिष्ठित नेता पर एक गोरे ने जानबूक कर लाठी का वार किया। लाजपतराय का देहान्त इस ग्रापमान से दिल पर लगे गहरे घक्के के कारण शीघ ही हो गया। भगतिसंह श्रीर सुखदेव के दल ने पंजाब के इस अपमान का बदला लाहौर के अंगरेज पुलिस अधि-कारी को श्रपनी गोली का शिकार बना कर चुकाया (दिसंबर १९२८)। सुखदेव श्रीर भगतसिंह के सामने भी १९२३-२४ से सामरिक कान्ति का ही ध्येय था। पर ऋज जब वे उसे पूरा न कर सके, तो देश में छाई मुर्दनी को इटाने के लिए उन्होंने त्रास का मार्ग पकड़ा। 'हिन्दुस्तान प्रजातंत्र मंडल' के बचे-लुचे दकके एकत्र कर उन्होंने हिन्दुस्तान प्रजातंत्र सेना नाम का एक त्रासवादी नया संघटन बना लिया जिसके नेता काकोरी षडयंत्र के फरार श्रमियुक्त चन्द्रशेखर श्राजाद थे।

नागपुर में आवारी द्वारा चलाए गए शस्त्र-सत्याग्रह श्रौर बाद में जेल के दुर्व्यवहार पर उनके ७५ दिन के लंबे उपवास तथा १९२८ में गुजरात के बारडोली तालुके में की गई लगान-वृद्धि के खिलाफ वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में किसानों के सफल सत्याग्रह ने भी जनता में उत्साह और जागृति पैदा की । महात्मा गांधी के चर्खा संघ द्वारा खादी-उत्पादन के फेन्द्रों की जगह-जगह स्थापना के कारण कांग्रेस श्रव देहातों तक भी पहुँच चुकी थी।

जनता संघर्ष के लिए अब फिर उत्सुक थी। पर नेता लोग ऋभी तक उसके लिए तैयार न थे, क्योंकि वे कान्ति नहीं सुधार मात्र चाहते थे। १६२७ में मद्रास कांग्रेस पर पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर भी उन्हीं नेताऋों ने उसे जल्दबाजी में हुआ बता मानने से इन्कार कर दिया था, ऋौर उस अधिवेशन के प्रस्ताव द्वारा जो सर्वदल-सम्मेलन भारत का विधान-मसौदा बनाने के लिए बुलाया गया, उसके द्वारा नियुक्त मोतीलाल नेहरू समिति ने भी फिर उपराज्य पद को ही अपना ध्येय मान कर उसी के आधार पर ऋपनी विवरणी बनायी थी।

श्रंगरेजों ने परिस्थिति के तनाव को हलका करने के लिए १९२४ के बंगाल के नजरबन्द कैंदी सब छोड़ दिये। फलतः १६२८ के दिसम्बर में होने वाले कांग्र स के कलकत्ता अधिवेशन में पूर्णस्वाधीनतावादियों श्रौर गांधीवादियों के बीच गहरी खींचतान हुई। अन्त में यह तय पाया कि एक साल तक श्रौर देखा जाय, यदि उस बीच श्रंगरेज नेहरू-समिति की सिफा-रिशों को न मानें श्रौर उपराज्य पद देने को भी तैयार न हों तो श्रगले साल पूर्ण स्वाधीनता ध्येय का प्रस्ताव सभी दलों द्वारा स्वीकार किया जाय। इस प्रकार अब श्रगले संघर्ष की भूमिका बँधी।

१९२९ में साल भर देश में पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव की स्वीकृति श्रौर सत्याग्रह की तैयारियाँ होती रहीं। श्रंगरेजों ने फिर दमन का मार्ग पकडा। २० मार्च को ३१ समूहवादियों को पकड़ कर मेरठ में भारतीय समूहवादी पड्यन्त्र का एक मुकदमा चलाया गया। राजस्थान के शौकत उस्मानी भी उनमें से एक थे। सार्वजनिक मुरद्धा के नाम पर क्रान्ति-क्रारियों श्रौर मजदूर-संघटन के विरोधी दो कानूनों का मसविदा विधानसभा में विचारार्थ पेश हुआ। विद्वलभाई पटेल ने जो उस समय विधानसभा के निर्वाचित सभापति थे, मेरठ पड्यन्त्र मामले में अदालती कार्रवाई को ठीक से चलाने में उन कानूनों पर विचार करते समय हुई बहुस का असर पड़ने की सम्भावना बता उन्हें पेश होने देने से इन्कार

कर दिया। यह प्रक्रिया श्रभी चल ही रही थी कि भगतसिंह श्रौर बहुकेश्वर दत्त ने वकीलों की कभी न खत्म होने वाली उस कान्नी बहस का अन्त कर उनका ध्यान देशवासियों की प्रतिरोध-भावना की तरफ आकर्षित करने के लिए विधान-सभा में एक बम फेंका। इससे सारे देश में एक सनसनी श्रौर तहलका सा मच गया। भगतसिंह श्रौर बहुकेश्वर दत्त ने अपने को वहीं गिरफ्तार करा दिया। बम फेंकने के अपराध में उन्हें कालेपानी की सजाएँ दी गयों। पर तभी उत्तर भारत में एक ब्यापक त्रासवादी संवटन के प्रमाण श्रंगरेजों को मिल चुके थे, अतः उस दल के अनेक युवकों की गिरफ्तारी कर उनपर लाहौर षड्यन्त्र का सुकदमा चलाया गया।

भगतिसंह आदि ने जेलाखानों में सरकार द्वारा राजनीतिक कैदियों के साथ साधारण कैदियों का सा बरताव किया जाने के विरुद्ध भूखइक्ताल शुरू कर दी। सरकार उनके साथ विशेष बरताव करने को तैयार थी, पर उनका ऋाष्रह पंजाब की जेलों में पड़े १९१४-१५ बाले ऋौर १९१६ के फौजी कानून वाले कैदियों के साथ भी बरताव ठीक करने पर था, जिसे सरकार ने न माना। उन्हें कमजोरी की हालत में जबरदस्ती भोजन देने का जतन किया गया। फलतः यतीन्द्रनाथ दास की जिन्होंने कि उस बलात्कार का ऋपनी पूरी शक्ति के साथ इदतापूर्वक मुकाबला किया, हालत बहुत खराब हो गयी। १३ सितम्बर १९२९ को ६४ दिन के ऋनशन के बाद जतीन दास का देहान्त हो गया। •

<sup>\*</sup> जतीन दास के इस बिलदान की तुलना श्रायरलैएड के स्वाधीन नताबादी टेरेन्स मेक्स्विनी के बिलदान से की जाती थी, जिन्होंने श्रायरलैंड की स्वतंत्रता के लिए १९२१ में बरतानवी साम्राज्य की जेल में श्रमशन कर श्रपनी श्राहुति दी थी। जतीन की भारत का मेक्स्विनी कहा गया, इस विश्वास के आधार पर कि श्रंगरेजी जेल में

भगतसिंह, मुखदेव, जतीन आदि की गिरफ्तारी से शुरू में देश में ऐसा च्रातंक छा गया कि लोग उनसे अपना किसी तरह का सम्बन्ध जताने या उनके प्रति श्रपनी सहानुभूति प्रकट करने को तैयार न थे। उनके उपवास आरम्भ करने पर उनकी प्राण्रज्ञों के लिए सबसे पहले स्वाधीन-भारत-संघ की संस्थापिका श्रौर संचालिका पार्वतीदेवी ने स्वयं लाहीर के बाजारों में भएडा हाथ में ले नारे लगा कर ऋान्दो-लन शुरू किया । उनकी देखादेखी दूसरे लोगों की भी हिम्मत बँधी ऋौर बाद में तो वह हवा देश भर में ऐसी बही कि जो लोग पहले उस मार्ग पर चलने वालों के विरुद्ध थे, वे भी उसमें सम्मिलित हो सबसे श्रागे बढ़कर भाग लेने लगे। जतीन की मृत्यु पर देश के सभी बड़े लोगों ने अपने वक्तव्य दिये, पर महात्मा गांधी ने एक शब्द भी न कहा स्त्रीर लोगों के पूछने पर जवाब दिया कि उन्होंने जानबूफ कर वैसा किया था, क्योंकि यदि कुछ लिखते तो विरुद्ध ही लिखना पदता। किन्तु जतीन का शव जब लाहौर से कलकत्ता ले जाया गया तत्र रास्ते में हर स्टेशन पर उसके अन्तिम दर्शनों को जनता को इतनी भीइ उमइ पही और कलकरों में तो जनता ने ऐसा दृश्य उपस्थित किया कि उससे महात्मा गांधी श्रीर उनके साथी नेताश्रों की भी श्राँखेंखुल गर्यों । उन्होंने देख लिया कि क्रान्तिमार्गियों की उन्होंने बरसों तक जो निन्दा की उसे सुनकर भी जनता अनसुनी करती रही है, श्रीर साथ ही वह इस समय श्रंगरेजी शासन से संघर्ष के लिए श्रातर हो चुकी है।

इस प्रकार श्रपना बलिदान करने वाला पहला व्यक्ति मेक्स्विनी था। पर वास्तव में मेक्स्विनी का भी पूर्वगामी पंजाबी कान्तिकारी रामरक्खा बाली था, जिसने १९१५ के लाहौर षड्यन्त्र मामले में आजन्म कारा-वास पाने के बाद श्रयडमान जेल में श्रपने मानव गौरव की रखा के लिए लम्बा श्रनशन कर प्रायों की श्राहुति दी थी।

# § १६. सत्याग्र**ह आन्दोलन औ**र प्रजामंडलों का उदय ( १६३०-४२ )

महात्मा गांधी १६२४ के बाद से देश की परिस्थित से निराश होने के कारण १६२६ में यूरप या अमरीका में अपने अहसावाद के प्रचार के लिए जाने का इरादा कर रहे थे, पर परिस्थित को इस प्रकार पलटा खाता देख कक गये। सारे देश का उन्होंने दौरा किया; जनता में अद्भुत उत्साह और प्रतिरोध-भावना उठती हुई दिखाई दी। दिसम्बर में लाहौर कांग्रेस पर पूर्ण स्वाधीनता को अपना ध्येय मानने का प्रस्ताव उन्होंने स्वयं ही उपस्थित किया। २६ जनवरी १९३० को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय हुआ। उस दिन देश में सर्वत्र सामूहिक रूप से पढ़ी जाने के लिए प्रतिज्ञा का लेख महात्मा गांधी ने स्वयं तैयार किया, जिसमें अंगरेजी आधिपत्य से होने वाली अपने देश और जनता की विविध हानियों का परिगणन कराते हुए यह भी कहा गया था कि जनता को निरस्न कर अंगरेजों ने उन्हें आध्यात्मक रूप से नपुंसकों की जाति बना दिया।

सत्याग्रह का त्रारम्भ देश में सर्वत्र एक साथ करने को गांधी ने पहलेपहल नमक कानून तोहने की बात कही। इसके लिए वे १२ मार्च को श्रहमदाबाद में श्रपने श्राश्रम से चुने हुए कुछ साथियों समेत, समुद्रतट पर स्थित दाएडी स्थान के लिए जहाँ सामुद्रिक नमक स्वाभाविक रूप से बनता है, पैदल प्रस्थान कर, रास्ते में ग्रामीण जनता को श्रपने सत्याग्रह संघर्ष का उद्देश्य बताते हुए, ५ श्रप्रेल को वहाँ जा पहुंचे। ६ को जालियाँवाला बाग हत्याकाएड की स्मृति में हर साल मनाये जाने वाले राष्ट्रीय सप्ताह का पहला दिन था। गांधी ने सुबह ही समुद्र-स्नान कर तट पर पद्मा नमक गैरकानूनी रूप में उठा सत्याग्रह

का श्रीगणेश किया । उन्होंने १० अप्रैल को अपने यंग इण्डिया अस्त्रवार में एक लेख द्वारा स्त्रियों को भी संघर्ष में आगे आने और बरतानवी माल और शराब आदि मादक द्रव्यों की दुकानों पर धरना देने आदि के कार्य सम्हालने की जोरदार प्रेरणा दी।

तभी बंगाल में क्रान्तिमार्गियों ने भारत के पूर्वी सीमान्त पर चटगांव में १८ अप्रैल को सरकारी शस्त्रागार पर धावा मारा। अंगरेजों ने राती-रात बंगाल आर्डिनेन्स जारी किया, और सुबह होते बंगाल के अधि-कांश क्रान्तिकारी नेताओं ने जो १९२४ के बाद १६२८ में ही जेलों से क्षूट कर आये थे, अपने आपको फिर से जेलों में नजरबन्द पाया।

उत्तरपच्छिमी सीमान्त पर पठानों के देश में खुदाई खिदमतगारों का आन्दोलन फूटा। अंगरेजों ने गढ़वाली हिन्दुओं की दो पलटनों को उन्हें दबाने मेजा। पर वहाँ उन्होंने अपने उन निरस्त्र देश-भाइयों पर गोली चलाने से साफ इन्कार कर दिया। उन्हें फौजी कातून के मातहत लंबी और कठोर सजायें दी गईं। बाद में पेशावर शहर को गोरी फौज के हाथों में सींप दिया गया।

गांधी ने भी इस बार चटगाँव को चौरी-चौरा बना आन्दोलन स्थिगत करने के बजाय उसे उलटा और जोर से आगे बढ़ाया। उन्होंने अब दाएडी के बाद चटगाँव के ही शस्त्रागार की तरह स्रत जिले में स्थित धरासना के सरकारी नमक गोदाम पर निःशस्त्र खुला धावा मारना तय किया। ५ मई को धरासना जाते समय मार्ग में ही पकड़ कर उन्हें पूना के पास यरवड़ा की जेल में बन्द कर दिया गया। आन्दोलन ने जोर पकड़ा। नमक कानून के साथ दूसरे दूसरे कानूनों को भी तोड़ा जाने लगा।

राजस्थान में सत्याग्रह का केन्द्र अजमेर था। राजपूताना ऋौर मध्यभारत की तमाम रियासतों से राष्ट्रवादी युवक आ आ कर वहाँ सत्याग्रह कर जेल जाते रहे। ऋजुं नलाल सेठी, पथिक ऋादि पुराने राष्ट्रकर्मियों के जो १६२८-२६ में गांधीवादी पूँजीपति षड्यन्त्रों के कारण खिन्न होकर प्रायः सार्वज्ञिनक जीवन से विरत होने लगे थे, संघर्ष श्रारम्भ होते ही मैदान में फिर से उतर आने के कारण श्राजमेर शहर की स्थानीय जनता में उत्साह का स्रोत फिर उमद पदा । मुसलमानों के महात्मा गांघी के १६२०-२२ के साथी मुहम्मदश्रली, शौकतश्रली आदि खिलाफती श्रीर साम्प्रदायिक मुस्लिम लीगी नेता इस बार आरंभ से श्रान्दोलन में शामिल न होने का निश्चय कर रहे थे। श्रजमेर ब्यावर आदि में उसके बावजूद अर्जु नलाल सेठी आदि पुराने राष्ट्रवादियों का प्रभाव उनकी सची सुलभी हुई दृष्टि के कारण मुसलमानों पर भी भरपूर था; और उनके प्रभाव श्रौर सम्पर्क के कारण यहाँ वे काफी श्रच्छी संख्या में श्रान्दोलन में सम्मिलित हुए । नमक कानून तोइने तथा दूसरे प्रदर्शनों में स्त्रियों ने भी यहाँ अञ्छा भाग लिया और अनेक पर्दानशीन भले घरों की महिलात्रों ने भी पर्दा छोड़ निर्भयतापूर्वक स्नान्दोलन में भाग लेने का साहस दिखाया। त्राजेमर के अतिरिक्त ब्यावर, इन्दौर, उज्जैन ब्रादि में जहाँ व्यापार व्यवसाय की उन्नति होने से मध्यवर्गी स्वतंत्र सार्वजनिक जीवन अधिक विकसित था, श्रान्दोलन-संबंधी प्रदर्शन श्रीर विदेशी वस्त्रों आदि की दुकानों पर धरना देने के कार्य हुए । श्रुकेले इन्दौर शहर से करीब साठ सत्तर व्यक्ति श्रुजमेर आकर सत्याग्रह में सम्मिलित हुए श्रीर जेल गये।

आन्दोलन का पूर छः सात महीने तक खूब जोर से बहा । श्रंगरेज़ों ने दबाने में श्रारम्भ से ही कोई कसर न छोड़ी । बंगाल में सुभाषचन्द्र बसु श्रादि राष्ट्रीय नेता २३ जनवरी १६३० को ही गिरफ्तार कर लिये गये थे । शेष क्रान्तिकारी १८ अप्रैल को इकड़े ही पकड़ कर नजरबन्द कर दिये गये । इधर गांधी के बाद सरोजिनी नायह, अब्बास तैय्यवजी, जवाहरलाल, मोतीलाल नेहरू श्रादि भी पकड़कर जेलों में भेज दिये गये । राजस्थान में अर्जु नलाल सेठी, पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय, जीतमल

ल्णिया श्रादि सभी प्रमुख कांग्रेस कर्मी राष्ट्रवादी एक एक कर पक के गये। कांग्रेस कार्यसमिति गैरकानूनी घोषित हो गयी। भारत भर में लगभग ६० हजार स्त्री पुरुष पकड़कर जेलों में बन्द कर दिये गये। पर श्रान्दोलन दवा नहीं, उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। जून तक ९५ प्रतिशत विदेशी कपड़ा बंगाल में कम श्राया। इंगलैंड में लंकाशायर श्रीर मांचेस्टर के कपड़ों के कारखाने बंद होने लगे और वहाँ बेकारी फैलने लगी। श्रंगरेजी सरकार ने कांग्रेस सभाश्रों को सर्वत्र गैरकानूनी करार दे उनकी संपत्ति श्रादि सब जब्त करने का आर्डिनेन्स निकाला, पर श्रान्दोलन का जोर बढ़ता ही गया।

साइमन श्रौर बटलर सिमितियों ने जून में श्रपनी जाँच पहताल समाप्त कर श्रपनी सिफारिशें प्रकाशित कीं, पर भारत के सभी दलों ने एक स्वर से उनका विरोध किया। श्रंगरेजों ने श्रव सन्धिचर्चा के लिए कांग्रेस-नेताओं का मन लेने का भी प्रयत्न फिर प्रारम्भ किया। पर अभी जनता की शक्ति काफी थी, इसलिए समभौता न हो सका। सितम्बर में मोतीलाल नेहरू स्वास्थ्य खराव होंने से छोड़ दिये गये। श्रक्तूबर में लाहौर षड्यंत्र का मामला समाप्त हुस्रा, भगतसिंह आदि तीन श्रमियुक्तों को फाँसी की सजा सनायी गयी। श्रान्दोलन में इससे जोश अधिक बढ़ा: दमन भी बढ़ता गया । अंगरेजों ने अब साइमन समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत का नया शासन-संविधान बनाने के लिए श्रपनी पार्लिमेएट के १६ सदस्यों की नियुक्ति कर भारत के विभिन्न प्रांतों श्रीर रियासतों से अपनी पसंद के ७३ लोगों को भारत का प्रतिनिधि बना लंदन के राजप्रासाद में बराबरी की खली बातचीत का एक नाटक रचा। वे लोग वहाँ यूरप में इस तरह की बराबरी की बातचीत की प्रथा के अनुसार एक गोल मेज के चारों तरफ बैठते थे, अतः इसे उन्होंने गोल-मेज-सम्मिलनी नाम दिया । भारतीय विधानवादी कांग्रेसी तथा दूसरे नरमदली भी इस तरह की सम्मिलनी की मांग १६२५ से कर रहे थे.

पर मानहाान का दावा ठाँक दिया । मजिस्ट्रोट ने इस्तगासा दायर होने पर जाब्ते

सो श्रंगरेजों ने यो उसका यह स्वाँग बनाया । १३ नवंबर से १९ जनवरी १६३१ तक श्रंगरेजों श्रौर भारत के इन भांड प्रतिनिधियों के बीच की यह रामलीला चलती रही । त्रांत में १९ जनवरी को उसके प्रथम त्रांक की समाप्ति पर सभा विसर्जित करने से पूर्व श्रंगरेज प्रधानमंत्री रैम्जे मैक्डा-नल्ड ने नये शासन-संविधान की भावी योजना की रूपरेखा यों खोली-"भारत का भावी केन्द्रीय शासन एक संघीय विधान सभा के प्रति जिसमें प्रांतों त्रौर रियासतों के भी प्रतिनिधि सिम्मिलित होंगे, त्रांशत: जिम्मेदार होगा, अंशतः इसलिए कि सामरिक, वैदेशिक और अर्थनीतिक साख के मामलों में संघ-सभा का नियंत्रण न चलेगा: प्रान्तों को शासन के भीतरी मामलों में पूरी स्वतंत्रता दी जायगी।" भारत को स्वाधीन सहोदर जनपद राष्ट्री ( भाषाप्रान्तों ) का संघ प्रजातंत्र बनाने का ध्येय १६२४-२५ में 'हिन्दुस्तान प्रजातंत्र मण्डल' श्रीर 'स्वाधीन भारत संघ' का भी था। श्चंगरेजों का श्रंगरेजी भारत के प्रान्तों श्रीर रियासतों को स्वायत्त इकाइयाँ मानकर भारत का संधराज्य कायम करने का विचार उसी का व्यक्तच रूप था। मैक्डानल्ड ने कहा भारत के जिन दलों के प्रतिनिधि उस बैठक में शामिल न थे अगली बैठक में उनका सहयोग प्राप्त करने का जतन किया जायगा।

भारत में श्रंगरेजी पार्लिमेंट की एक भूतपूर्व सदस्या कुमारी एलेन विलिकन्सन उन दिनों भारत श्रायी हुई थी श्रोर जेलों में नेताश्रों से मिल- जुल उनके विचार जानने श्रोर भारतीय जनता की प्रतिरोध शक्ति की गहराई भाँपने का जतन कर रही थी। उसने लिखा "गांधी भारत में श्रंगरेजों का सबसे श्रच्छा चौकीदार (पुलिस मैन) है।" उससे समम्तीत का प्रयत्न किया जाय। मैक्डानल्ड के भाषण के ६ दिन बाद श्रंगरेजों ने कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों को छोड़ दिया।

मोतीलाल नेहरू अन प्रयाग में मृत्युराय्या पर थे, अतः कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक उनकी इच्छानुसार वहीं बुलाई गयी। कांग्रेस नेता वहाँ से दिल्ली गये, जहाँ महात्मा गांधी ने १४ फरवरी को वायसराय लार्ड इरविन से मुलाकात की । दोनों में समभौता तय हो गया, पर उसके अनुसार भारत को जो मिलने का आदवासन दिया गया वह उपराज्य पद से भी बहुत कम था, अर्थात् केन्द्रीय शासन में कुळ रिवृत विषयों को छोड़ आंशिक उत्तरदायी शासन और प्रान्तों में प्राय: उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन ।

५ मार्च को गांधी इरविन के बीच एक समभौतापत्र पर बराबरी के हस्ताचर हुए जिसमें गांधी ने सत्याग्रह ऋौर ऋंगरेजी माल का बहिष्कार बन्द करना त्र्यौर गोलमेज-सम्मिलनी में जाकर शासनसुधारों के लि**ए** होने वाली बातचीत में योग देना माना, बशर्ते कि सत्याप्रह-विरोधी सब फरमान, मुकदमे स्त्रौर सजाएँ रह्न कर दी जायँ स्त्रौर कांग्रोस के सत्याग्र**ही** कैरी सब तुरत छोड़ दिये जायँ। पर उसमें क्रान्तिमागों या दूसरे राज-बन्दियों को रिहाई के लिए महात्मा गांधी ने कोई बात न की, यहाँ तक कि उन गदवाली सैनिकां के लिए भी —जिन्होंने उन्हों के बताये मार्ग का अनुसरण कर सच्चे अर्थों में असहयोग और सत्याग्रह का आदर्श उपस्थित करने का साइस दिखाया था ऋौर उसके लिए ऋपनी जान की बाजी लगाकर भी विदेशी आततायी का इथियार बन अपने देश-बन्धुत्रों पर गोली चलाने से इन्कार किया था--समभ्तीते के समय महात्मा गांधी के मुँह से एक शब्द न निकला। यह तो पूरा विश्वासवात था। मजदूर त्र्यान्दोलन के सम्बन्ध में गिरफ्तार और सजा पाये लोगों तथा मेरठ पड्यन्त्र के ऋभियुक्तों की मुक्ति के विषय में भी कोई चर्चा उन्होंने न की। इस प्रकार ऋंगरेजों से उनका यह समभौता राष्ट्र के नायक या प्रतिनिधि के अनुरूप न होकर सिर्फ अपने दल की दृष्टि से और उसी के लाभ के लिए किया गया ठहराव मात्र था। जहाँ तक गढ़वाली सैनिकों का प्रश्न था, वहाँ तक तो अपने अनुयायियों के प्रति भी इसमें विश्वास को निभाया न गया था। इस प्रकार सच्चे राष्ट्रवादियों ऋौर दूसरे समस्त प्रगतिशील दलों का विश्वास महात्मा गांधी ने श्रपने ऊपर से गँवा दिया । राष्ट्रकर्मियों श्रौर युवकों में इससे उनके नेतृत्व के प्रति गहरा असंतोष पैदा हुश्रा ।

देश की सारी जनता इस समय भगतिसंह, मुखदेव आदि लाहौर पह्युक्त में फाँसी पाये अभियुक्तों के प्राण्य बचाने को बेचैन थी। भगतिसंह का नाम जनता में उस समय उतना ही प्रसिद्ध प्रिय श्रीर प्रेरणा-दायक हो रहा था जितना स्वयं गांधी का। सुभाष वसु ने ८ मार्च को नजरबन्दी से छूटते ही सीधे बंगाल से बम्बई जाकर गांधी से, जो दिल्ली समभौते के बाद वहाँ गये हुए थे, भेंट की श्रीर युवकों तथा क्रान्तिवादियों की इस प्रतिक्रिया से उन्हें परिचित किया। गांधी ने तब उनकी भी मुक्ति के लिए प्रयत्न करने का श्राक्वासन उन्हें दिया। वे यदि इस मामले पर अब जाते तो श्रांगरेजों को जनता की उस संघटित शक्ति के सम्मुख सुक्ता पबता, पर गान्धी ने उनके प्रश्न को वह महत्त्व देकर श्रपने समभौते को बाजी पर चढ़ाना स्वीकार म किया। जनता के हजारों लोगों के इस्ताचरों समेत पत्र उस बीच वायसराय के पास भी पहुँच चुके थे। वायसराय ने गांधी को उनकी सजा मुल्तबी करने का आश्वासन दिया, पर किया कुछ भी नहीं।

गोलमेज सभा द्वारा स्वीकृत भारतीय प्रान्तों श्रौर रियासतों को मिला कर एक संघराज्य बनाने का सिद्धान्त समभौते की बातचीत का मूल श्राधार मान लिया जाने पर भारतीय रियासती प्रजा के प्रतिनिधियों ने महात्मा गांधी से रियासतों में उससे पूर्व उत्तरदायी शासन स्थापित करा सिर्फ उनके प्रतिनिधियों को ही संघ-परिषद् में आने देने को भी समभौते के मुद्दों में रखने की प्रार्थना की थी, पर गांधी ने उसकी खातिर भी समभौते के समय कोई बिच पैदा करना स्वीकार न किया। इसी समय गोलमेज सभा के श्रगते अधिवेशन पर मुख्य रूप से प्रस्तुत होनेवाले

मुसलमानों और अन्य अल्पमतों के प्रश्न के बारे में भी गांधी ने भारी भूल की। उन्होंने कहा, गोलमेज सभा में उनके जाने का प्रश्न हिन्दू मुसलमानों में पारस्परिक समकौता होने पर निर्भर है। इस संबन्ध में यदि वे अपना रुख राष्ट्रवादियों के बीच ही स्थिर कर उसी को हटतापूर्वंक आगे लाने का जतन करते और उसपर सांप्रदायिक हिन्दुओं के आचेपों का उत्तर देने का भार राष्ट्रीय हिन्दुओं पर, और सांप्रदायिक मुसलमानों से निपटने का भार राष्ट्रवादी मुसलमानों पर डाल देते, तो अगरेजों से लोहा लेने की शक्त राष्ट्रवादी मुसलमानों पर डाल देते, तो अगरेजों से लोहा लेने की शक्त राष्ट्रवादी मुसलमानों पर डाल देते, तो अगरेजों से लोहा लेने की शक्त राष्ट्रवादी गुसलमानों पर डाल देते, तो अगरेजों से लोहा लेने की शक्त राष्ट्रवादियों की हो होने से अगरेज उन्हीं का निर्णय मानने को बाधित होते। पर, उसके बजाय गांधी ने स्वयं सांप्रदायिक मुसलिमों से समकौता करने का प्रयत्न कर उनका महत्त्व बढ़ा दिया और राष्ट्रवादी मुसलमानों को शक्ति तोह दी। दूसरे, समस्त हिन्दुओं की तरफ से जब वे सांप्रदायिक मुसलिमों से शतें तय करने गये तब राष्ट्रवादी हिन्दुओं को मुसलमानों के सम्मुख सांप्रदायिक हिन्दुओं के साथ एक ही गाड़ी में जोत कर उन्हें भी गलत स्थिति में डाल दिया।

ं गांधी ने कहा, सब मुसलमान मिलकर परस्पर के सममौते से अपनी कोई एक माँग प्रस्तुत करें तो वे हिन्दु क्रों की तरक से उसपर आँख मूँद कर दस्तखत करने को तैयार हैं। पर, गांधी ब्राखिर राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि होकर भी साम्प्रदायिक हिन्दु क्रों की तरफ से उस प्रकार दस्तखत करने वाले होते कौन थे दूसरी क्रोर, 'सब मुसलमान मिल कर' का मतलब था राष्ट्रवादी मुसलमान साम्प्रदायिक मुस्लमों से मिलकर; किन्तु राष्ट्रवादियों का साम्प्रदायिकों से समभौता होने का मतलब था कि या तो राष्ट्रवादी क्रपमा राष्ट्रीय दृष्टिकोण छोड़ साम्प्रदायिक दृष्टि क्रपमाते या सब साम्प्रदायिकों को श्रपने में बदल सकते। पहली स्थापना अवाञ्छित और दूसरी असम्भव थी। किर साम्प्रदायिक मुसलमान स्वयं सच्चे भी तो न थे। उनमें से अधिकांश तो एक तीसरी शक्ति (श्रंगरेज) के खरीदे या भड़काये लोग थे।

राष्ट्रवादी समभौते द्वारा उन्हें ऋषिक से अधिक जितना देने को राजी होते, अंगरेज—जिसके हाथ में कि असल लेने-देने की शक्ति थी—उसके अगले च्रण उन्हें उससे भी अधिक देने का प्रलोभन दे अपने साथ फोड़ लेने में समर्थ था। वही हुआ भी। गांधी ने दिल्ली में राष्ट्रीय मुस्लिमों की उपेचा कर अराष्ट्रवादियों और साम्प्रदायिकों से समभौता करने की चेष्टा को, पर उनकी बढ़ी हुई अनुचित और असम्भव माँगों के कारण उन्हें सर्वथा निराश होना पड़ा। सुभाष वसु ने अपने अन्य "भारतीय संघर्ष" (दि इण्डियन स्ट्रगल) में लिखा हैं कि उस मौके पर उन्होंने महात्मा गांधी को सुभाया कि केवल राष्ट्रवादी योद्धा दल के मुस्लिमों को ही अपने साथ ले निर्णय करें, अराष्ट्रवादियों की विलकुल उपेचा कर दें, उनसे बात भी न करें। डा० अन्सारी और तसद् क अहमद शेरवानी आदि राष्ट्रीय मुस्लिमों ने भी गांधी से कहा कि यदि वे पृथक् साम्प्रदायिक निर्वाचन के आधार पर साम्प्रदायिक मुस्लिमों से कोई समभौता करेंगे तो राष्ट्रवादी मुस्लिम को दोनों—गांधी और साम्प्रदायिक मुस्लिमों—का विरोध करना पड़ेगा।

पर, गांधी दुर्माग्य से इस प्रश्न को ठीक से कभी समभ न सके उनकी राष्ट्रकल्पना की अस्पष्टता ही इसका एकमात्र कारण थी। वे विभिन्न सम्प्रदायों की पृथक और स्थायी सत्ता मान राष्ट्र को उनके समभौते से बनी इकाई किल्पत करते, जह की एकता की कल्पन कर पाते थे। वे राष्ट्रीयता के इस बुनियादी सिद्धान्त की अनु भूति ठीक से कभी न कर पाते कि एक स्थान में या प्रदेश में पीढ़ियों से रहने वाली जनता के आर्थिक और राजनीतिक हित समाहोंने से उसमें अपनी संहत एकता की भावना ही राष्ट्रीयता है, उसी विकास के आधार पर राष्ट्र की हट बुनियाद एक सकती है। धम्या सम्प्रदायों की ऐक्यभावना का सामाजिक इकाई का रूप ले लेन राष्ट्रीयता के लिए सबसे अधिक घातक वस्तु है। सम्प्रदायों को साम

हिक जीवन की इकाई बनाना वैसे भी एक अत्यन्त प्रगतिविरोधी बात थी; क्योंकि सम्प्रदायों या जातों की सामूहिक एकता की कल्पना मध्य-कालीन अन्धविश्वासों पर स्थित है; उन्हें सामूहिक जीवन की स्थायी इकाइयों के रूप में स्वीकार करना उन अन्धविश्वासों को स्थायी रूप देना था।

गांघी ने सुभाष से पूछा कि पृथक् निर्वाचन मानने पर उन्हें आपित क्या थी, उन्हें भड़का कर लड़ाने वाली तीसरी शक्ति (स्रंगरेज) किसी तरह चली जाय तो विभिन्न सम्प्रदाय परस्पर मेलजोल से रह सकेंगे । सुभाष ने जवाब दिया—''यह राष्ट्रीयता के बुनियादी सिद्धान्तों के विरुद्ध है, इसके साथ तो यदि स्वराज्य मिलता हो तो भी न लेना चाहिए।" डा० श्रन्सारी श्रीर शेरवानी ने, जो तभी वहाँ श्राये थे, कहा-पृथकु निर्वाचन न सिर्फ राष्ट्र के लिए ऋषि तु उस सम्प्रदाय के अपने हितों के लिए भी घातक है। तब गांधी ने उनके कहने ऋौर सुभाष वसु के दबाव डालने पर पृथकु निर्वाचन का सिद्धान्त उस समय स्वीकार न किया। पर स्रागे वे सदा उस स्थिति पर स्थिर रह सम्प्रदायवादियों के मुकाबले में राष्ट्रवादी मुसलमानों को दृढतापूर्वक आगे बढ़ाने की नीति को न बरत सके, क्योंकि उनकी श्रीर उनके चारों ओर जिस तरह के लोग प्रायः जमा रहते थे उन सब की परिणा ऋौर दृष्टि मध्यकालिक रहस्यवादी धार्मिक संत• सुधारकों वाली थी। वे जनता की मौलिक रासायनिक एकता के विकास पर कभी बल न दे सम्प्रदायों के पारस्परिक समभौतों पर निर्भर यान्त्रिक मिश्रण की सी एकता पर राष्ट्र को खड़ा करने की दिशा में प्रयत कर रहे थे: इससे समस्या सलभने के बजाय उलटा उलभी ही। इसके मुकाबलों में यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रवादी क्रान्तिकारियों को साम्प्रदायिकों का भी विश्वास गांधीवादियों की श्रपेता सदा श्रिधिक श्रीर स्थायी भाव से मिलता रहा, जैसा कि हम ऊपर श्रज् नलाल सेठी

के उदाहरण में देख चुके हैं। स्वयं मौलाना मुहम्मद श्रली, शौकत श्रली श्रादि पुराने खिलाफती श्रीर बाद के कट्टर साम्प्रदायिक मुस्लिमों का सम्बन्ध भी गांधी के बजाय श्रज् नलाल सेठी श्रादि से श्रन्त तक श्रिषिक श्रन्छ। श्रीर धनिष्ठ बना रहा था।

मार्च के अन्त में कराची में कांग्रेस अधिवेशन होने वाला था; जहाँ गांधी-इरविन-समभौते की अन्तिम स्वीकृति और पृष्टि की जाती। अगंगरेजी सरकार ने उससे ठीक पहले, जब गांधी वायसराय से आखासन प्राप्त करने के बाद कराची जाने को रवाना हो चुके थे, २३ मार्च को भगतसिंह, सुखदेव आदि को एकदम चुपचाप फाँसी पर लटकवा दिया और उनकी लाशें अन्त्येष्टि किया के लिए भी उनके रिश्तेदारों को न सौंप किसी गुप्त तरीके से नष्ट करवा दीं। उन लाशों के साथ अन्तिम समय उनको नष्ट करने के लिए किये गये धिनौने वर्ताव के समाचारों से जनता में अत्यधिक रोप और अपनी असहाय अवस्था का विचार फैला। अनेक युवकदलों ने गांधी का स्वागत कराची पहुँचने पर उन्हें काले फूल और काली मालाएँ भेंट कर किया। अधिकांश राष्ट्र-वादियों और क्रान्तिकारियों ने यह स्पष्ट अनुभव किया कि कांग्रेस का गांधी-वादी नेतृत्व समूचे राष्ट्र का नहीं, सिर्फ एक दल विशेष का, अपने दल के हितों की ही चिन्ता करने वाला है।

कांग्रेस के भीतर गांधी-इरविन-सममौता विना किसी विशेष विरोध के स्वीकृत हो गया। गांधी को गोलमेज-सभा में भारत के राष्ट्रीय पत्त का एकमात्र प्रतिनिधि नियत किया गया। कुछ युवक गान्धी से असंतुष्ट हो अपना अलग संघटन खड़ा करने की सोचने लगे, पर सुभाषचन्द्र वसु ने उन्हें समकाया कि ऐसे समय विरोध करने से लाभ अंगरेजों का होगा, जिन्होंने कि राष्ट्रीय दल में फूट डालने को जान-बूमकर ऐन उसी मौके पर भगतसिंह आदि को फाँसी दे उनके शवों के साथ वैसा घृणित अमानुषिक बर्ताव किया था। देसी राज्य प्रजा-परिषद् ने भी गोल मेज

सम्मेलन के लिए इस समय श्रपनी तरफ से रियासती प्रजा का भी प्रति-निधि गांधी को ही बनाकर भेजा।

किन्तु बंगाल की जेलों में नजरबन्द क्रान्तिकारियों ने उस सम-भौते को मानने से इन्कार कर दिया। उन्होंने वायसराय लार्ड इरिवन को पत्र लिखा कि गांधों के साथ हुए उनके समभौते को मानने के लिए क्रान्तिकारी बाधित नहीं हैं। श्रंगरेजों ने बंगाल के गवर्नर की मार्फत उनसे भी बातचीत चलाई, पर पुलिस के कारिन्दों की मार्फत ही, जिनसे बात करना क्रान्तिकारियों ने अपनी प्रतिष्ठा के विषद्ध समभा। श्रतः वह चर्चा श्रिधिक दूर तक न बढ़ सकी।

भगतिसंह की मृत्यु के समाचार से देश में सब जगह व्यापक हड़तालें हुईं। कानपुर में उसी सिलसिलें को लेकर हिन्दू-मुस्लिम दंगा हो गया। उसे शान्त करने के प्रयत्न में "प्रताप" के यशस्वी सम्पादक श्रीर युक्तप्रान्त व राजस्थान श्रादि के सचे राष्ट्रीय नेता गर्णेशशंकर विद्यार्थी ने श्रपनी आहुति दो।

त्रप्रेल में लार्ड इरविन का कार्यकाल समाप्त हुन्ना, त्रीर विलिंगडन ने त्राकर भारत के वायसराय का काम सम्हाला। उसने त्राते ही गांधी-इरविन-समभौते की शतें तोबनी आरम्भ कर दीं। भारत की राष्ट्रीय दृष्टि से उस समभौते में त्रानेक चुटियाँ रहते हुए भी उससे बरतानवी राज की प्रतिष्ठा में काफ़ी बट्टा लगा था। भारत के एक नेता का त्रांगरेज वायसराय के साथ बराबरी का समभौता करना ही एक ऐसी बात थी जिससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी थी। पर गांधी जब सब राष्ट्रीय दलों को त्रापने साथ न रख कर स्वयं एक दल के प्रतिनिधि बन गये तब त्रांगरेजों ने देखा वे उन्हें दबा सकते त्रीर उस समभौते को तोब सकते हैं। गांधी ने मामला सालिस-सुपुर्द करना चाहा, पर आखिर उनके पास त्रांगरेजों के मुकाबले में समभौते की शांते पालन कराने को शांक क्या थी? विलिंगडन ने मामला सालिस सुपुर्द करने की बात न मानी; गांधी ने

गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने से इन्कार कर रूठने का सा नाटक किया । विलिंगडन ने थोड़ा ऋाँसू पोंछने जैसा ऋाश्वासन दे, सम्मे-लन की तिथि तक इंग्लैंगड पहुँचाने वाले अपन्तिम जहाज की रोक किसी तरह उन्हें खाना कर दिया । समभौता पीछे ट्रटता ही गया । उधर गांधी गोलमेज सम्मिलनी में जाकर भी कोई मतलब की बात वहाँ न कर सके। वे वहाँ स्रकेले गये. जब कि स्रांगरेजों ने उनके मुकाबले पर भारत की समस्त प्रतिकियाबादी शक्तियों की जमात वहाँ पहले से इकड़ी कर रक्खी थी। गांधी वहाँ यदि देश में राष्ट्रवादियों की वास्तविक शक्ति के ऋनुपात में श्रपने दूसरे साथियों श्रीर सलाहकारों के पूरे दलवल के साथ तैयार होकर गये होते तो अंगरेजों द्वारा इकट्टे किये गये उस भानमती के कुनबे की त्रावाज दवा सकते। पर त्राकेले वहाँ जाकर उन्होंने ऋपने को श्रंगरेजों के उस जाल में जिसे उन्होंने साम्प्रदायिक श्रौर विशेष हितों के हामियों ऋौर पृथक् प्रतिनिधित्व की माँग करने वालों को बड़ी संख्या में एकत्र कर बिछाया था, चारों स्त्रोर से फँसा पाया। साथ में अपना कोई ग्रच्छा सलाहकार दल न रहने से वहाँ उनके व्यक्तिगत प्रशंसकों श्रौर निरर्थक बातों में उनकी चादुकारिता करने वाले श्रंगरेज स्त्री-पुरुष-दल ने उन्हें घेर लिया। वही उनकी बहुत सी बातों में स्रब सलाहकार का काम भी देने लगा श्रीर उनकी शक्ति बाहरी कार्यकर्मी में इतनी उलभाये रखने लगा कि राजनीतिक बातचीत में दूसरे के घात-प्रतिघातों को समभ्तने श्रीर उनका काट पहले से सोच रखने के लिए अपने दूसरे देशवासियों से सलाइ-मराविरा करने त्रादि का उन्हें समय ही न मिल पाता।

उधर श्रांगरेजों ने श्रपनी पसन्द के जिन हिन्दुस्तानियों को वहाँ इकड़ा कर रक्खा था, उन्होंने अपने-श्रपने सम्प्रदाय के हितों की सुरत्ना के नाम पर आपस में एक दूसरे के खिलाफ वहाँ ऐसी किचकिच मचाये रक्खी कि गांधी स्वराज्य के किसी दूसरे मामले पर श्रपने या राष्ट्रोय पत्न के विचार द्यतापूर्वक रखने का कोई अवसर ही न पा सके । अल्पमतों का प्रश्न आपस में न सुलाका तो अंगरेज प्रधान मंत्री रैंग्जे मैकडानल्ड ने बन्दरबाँट नीति के अनुसार अपने आप को उनके बीच समक्षीता कराने वाले स्वयम्भू पंच के रूप में प्रस्तुत कर भारतीय जनता के हर सम्प्रदाय और फिरके को पृथक् निर्वाचन और विशेष प्रतिनिधित्व के तोहफे बाँटने की तज्ञवीज की । अल्लूतों को भी पृथक् निर्वाचन दिया गया । गांधों ने इसे जिन्दा लाश चीरना कहा और उसमें अपना सहयोग देने से इन्कार कर दिया । उन्होंने कहा, अल्लूत हिन्दू समाज के वास्तविक और अविभाज्य अंग हैं ; एक मुसलमान, ईसाई या सिक्ख हमेशा मुसलमान ईसाई या सिक्ख बनकर रह सकता है, पर अल्लूत का सदा अल्लूत बनकर रहना सर्वथा अवांलित हैं ; अतः अल्लूत को भी उनके समान पृथक् निर्वाचन का अधिकार देने का अर्थ होगा अल्लूतको समाज में स्थिर करना ; इसकी अपेन्ना तो में हिन्दू समाज का सर्वथा मर जाना पसन्द कलँगा ; मैं आवश्यक हुआ तो इसके लिए अपने प्रायों की बाजी लगाकर भी इस तरह के किसी प्रयत्न का विरोध कलँगा ।

रियासती प्रजा के अधिकारों के प्रश्न पर भी गांबी को सबसे बढ़ी बाधा का सामना करना पढ़ा। बीकानेर महाराजा आदि राजाओं के प्रतिनिधियों ने अपने आपको अपनी प्रजाओं का एकमात्र प्रतिनिधि कह संघ-परिषद् में प्रजाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों की माँग का उप्रतम विरोध किया और इसके लिए बरतानवी सम्राट् के साथ हुए अपने समभौतों और सन्धियों की दुहाइयाँ दीं। पहली गोलमेज-सभा में राजाओं ने बड़ी देशभिक्तपूर्ण बातें की थों, पर अब जनपद्ध के सम्मुख आते ही वे अपने परम्परागत विशेषाधिकारों की, जिन्हें उन्होंने १८१८ में अपनी प्रजा की स्वाधीनता वेच विश्वासघात के रूप में अंगरेजों से खरीदा था, दुहाई देना आरम्भ किया।

गोलमेज-सम्मिलनी का द्वितीय ऋधिवेशन इस प्रकार भारतीयों की श्रापस की इस फूट का प्रदर्शन चार मास तक कराने के बाद श्रसफलता में ही समाप्त हो गया। गांधी वहाँ से निराश होकर २८ दिस० १९३१ के दिन वापिस भारत पहुँचे। पर उनके यहाँ पहुँचने के पूर्व ही यहाँ जनता का ऋंगरेजों से फिर संघर्ष ठन चुका था। गांधी ने बम्बई पहुँचते ही वायसराय से मिलने का प्रयत्न किया, पर लार्ड विलिंगडन ने उसे बिल्कुल ऋस्वीकार कर दिया । १९३० में ऋान्दोलन एकाएक शुरू होने पर श्रंगरेज तैयार न थे, श्रतः १६३१ के शुरू में गांधी से समभौता कर एक तरह से समय लिया था। इस बीच उन्होंने दमन की पूरी तैयारी कर ऋब स्वयं अपने से ही कांग्रेस को युद्धदान दिया था। १९३२ का साल शुरू होते ही दमनकारी चार त्र्यार्डिनेंसों का उपहार उन्होंने भारत को भेंट किया और कांग्रेस कार्यसमिति को शुरू में ही एक गैरकानूनी संस्था करार दे गांधी ब्रादि सब नेता ब्रों को एकदम पकड़ कर यरवड़ा जेल में वापिस भेज दिया। जनता के जान श्रौर माल पर पूरा अधिकार उन्होंने ऋब स्थानीय शासकों ऋौर उच पुलिस ऋधिकारियों की इच्छा पर छोड, सत्याप्रही श्रीर कांग्रेस में भाग लेने या उनकी सहायता करनेवालों की सम्पत्ति की जब्ती त्रादि के फरमान निकाल त्रान्दोलन को एक महीने के भीतर-भीतर कुचल कर रख दिया। ब्रान्दोलन तब गुप्त रूप से चलाया जाने लगा।

राजस्थान में भी आन्दोलन शुरू होते ही अजमेर, ब्यावर आदि में कांग्रेस तथा उससे सम्बद्ध नौजवान-भारत-सभा, हिन्दुस्तानी सेवादल आदि तमाम संस्थाओं के कार्यकर्ताओं, सेठी, पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय आदि सब सार्वजनिक और राजनीतिक नेताओं को एकदम गिरफ्तार कर उन संस्थाओं की सम्पत्ति आदि सब एक साथ जब्त कर ली गयी। आन्दोलन का संचालन तब मुख्यतः हिन्दुस्तानी-सेवादल और नौजवान-भारत-भास के युवक सदस्यों, वीरसिंह महता, धर्मेन्द्र, शिवहरे श्रादि द्वारा गुप्त रूप से संघटित होकर चलाया जाता रहा।

श्रान्दोलन की गूँज इस बार देशी रियासतों में भी सर्वत्र हुई। १९३० के श्रान्दोलन में जो श्रानेक युवक रियासतों से श्रा श्राकर श्राजमेर में जेल गये थे, १६३१ में हुए गांधी-इरविन समभौते के कारण छुट कर उन्होंने श्रपने घरों पर जाकर वहाँ जाग्रति के बीज बिखेरने शुरू किये थे। गोलमेज-सम्मिलनी के दूसरे ऋषिवेशन की विफलता के बाद ऋंगरेजों ने रियासतों के राजात्र्यों को उनकी संधियों की रच्चा का पूरा स्त्राक्वासन दे श्रपनी तरफ फोइने का जतन किया था। दूसरी तरफ, जनता श्रपने स्वाभाविक अधिकारों को राजाओं द्वारा इस प्रकार विदेशी से मिल दुकराने श्रीर कुचलने के ये प्रत्यत्त पड्यंत्र देख राजाश्रों के प्रति श्रपनी परम्परा-गत श्रद्धा-भावना खो श्रव उनके विरुद्ध सीधा-सीधा प्रचार करने लगी श्रौर उत्तरदायी शासन की स्पष्ट माँग रखने लगी थी । मेवाड में १६२६ का समभौता रियासत द्वारा पालन न होने के कारण १९३१ में फिर बीजोल्यां का सत्याग्रह शुरु हो गया था। १६३२ के स्रप्रैल-मई में उदयपुर की जनता ने रियासत द्वारा लगाये कुछ नये करों तथा रियासत के तात्का-लिक शासनाधिकारियों के जनता के साथ किये जाते दुर्व्यवहार के प्रति चुन्ध होकर एक जोरदार प्रदर्शन किया। लोग हजारों की संख्या में महा-राणा के महलों के सामने एकत्र हो गये। दीवान सुखदेवप्रसाद, धर्म-नारायण श्रादि मंत्री जनता पर गोली चलवाने को उत्सुक थे, पर महाराणा ने परिस्थिति की विकटता समभ रियासत के पुराने मुत्सद्दी वर्ग की सहायता से समभ्रदारी से काम लिया। जनता पर लाठी चली। तब नगर वालों ने स्वयं सात दिन तक नगर में पूरी हदताल रख अपनी संघटित शक्ति का परिचय दिया। श्रन्त में रियासत को भुकना पड़ा। जोधपुर में गांघी-इरविन समभौता होने पर जयनारायण व्यास त्रादि भी १६३१ में जेल से छूट श्राये थे । उन लोगों के प्रयत्न से जोधपुर में १९३१ में युवक-संघ श्रीर बालभारत-सभाएँ स्थापित हुईं, जो शौघ ही मारवाष के कस्बे-कस्बे में फैल गईं। तभी अक्टूबर में पुष्कर में चांदकरण सारडा के सभापितव में मारवाष-राज्य-प्रजा-परिषद् का अधिवेशन हुन्ना। श्रम्यमल महता नामक एक युवक जो सरकारी नौकर थे, उस परिषद् में दर्शक के रूप में गये थे। उन्हें तुरत नौकरी से बरखास्त कर दिया गया। श्रान्दोलन श्रारम्भ होते ही जयनारायण श्रीर गणेशालाल व्यास, मानमल श्रीर अभयमल महता श्रादि श्रनेक युवक कार्यकर्ता फिर श्रजमेर श्राकर सत्यामह में गिरफ्तार हुए। छुगनलाल चौपासनीवाला को २६ जनवरी को स्वाधीनता-दिवस के श्रवसर पर जोषपुर में राष्ट्रीय भएडा फहराने पर पकड़ा श्रीर बुरी तरह पीटा गया। अचलेश्वर शर्मा को नजरबन्द किया गया।

१९३१ में जयपुर में भी प्रजामंडल कायम हुआ। जैसलमेर में भी रघुनाथसिंह महता नामक युवक को जो राजनीतिक चेतना फैलाते थे, गिरफ्तार कर नजरबन्द किया गया। बीकानेर में सीताराम सर्राफ आदि आठ युवकों पर कांग्रेसी नेताओं से बाहर जाकर सम्पर्क रखने के अपराध में १६३२ में राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया जो दो साल चला और अन्त में सात को ६ मास से लेकर ३ बरस तक की कठोर जेल की सजा दी गयी।

मई में बम्बई में हिन्दू-मुमिलिम दंगा हुन्ना। तभी श्रालवर में भी मेय उपद्रव शुरू हुन्ना जिसने साम्प्रदायिक रूप धारण कर लिया। मेवों को दबाने को रियासत में श्रंगरेजी फीजें बुलाई गयीं, पर महाराजा जो कुछ स्वतन्त्र वृत्ति का था, श्रंगरेजों की शतों पर रियासत का नियन्त्रण श्रंगरेज श्रधिकारियों को सौंपने के लिए तैयार न हुन्ना। पर श्रगले वर्ष ही वहाँ पर कृषक-धिद्रोह समस्या उठ खड़ी हुई और महाराजा को तक गद्दी से सदा के लिए हाथ धोना पड़ा।

जून १६३२ तक श्रजमेर में वीरसिंह महता श्रादि युवक भी गिरफ्तार हो गये श्रौर श्रान्दोलन का वेग सरकारी दमन के सामने धीरे धीरे बिलकुल ठंडा पड़ गया।

श्चंगरेज प्रधानमंत्री मैक्डानल्ड जो साम्प्रदायिक निर्णय देने वाला था, उसमें ऋछुतों को भी १० वर्ष तक पृथक् निर्वाचन के ऋाधार पर विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया था। गांबी ने १८ अप्रगस्त को जेल में रहते भी इस प्रश्न को लेकर आमरण भूखहरताल की धमकी दी श्रीर श्राङ्कृतों से सम्मिलित निर्वाचन के श्राधार पर १० वर्ष के लिए विशेष प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर समभौता कर साम्प्रदायिक निर्णय के मसविदे में संशोधन कराया। स्रख्नुतों के लिए उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग चलाया जो अन्धे को प्रज्ञाचनु कहने के समान था । देश में छुआछुत-निवारण और हरिजनों की उन्नति के लिए हरिजन-सेवा-संघ की स्थापना की गयी। इसके बाद मर्इ को २१ दिन का उपवास आरम्भ कर गांधी जेल से छुटे। उन्होंने कांग्रेस से तीन महीने के लिए सत्याग्रह स्थगित करा वायसराय लार्ड विलिंगडन से समभौते की बातचीत फिर से चलाने का जतन किया, पर विलिंगडन ने बात करने से इन्कार किया। तब गांधी ने सामूहिक सत्याग्रह रोककर त्र्यावश्यकता हुई तो सिर्फ ब्यक्तिगत सत्याग्रह का ही त्राश्रय लेने की बात की। पर विलिंगडन त्र्यव उनसे पूरा त्रात्म-समर्पण कराना चाहता था।

सुभाषचन्द्र वसु ने जो उन दिनों १४ मास की जेल काटने के बाद स्वास्थ्य खराब होने के कारण जेल से छोब यूरोप में निर्वासित कर दिये गये थे, वहाँ विद्वलभाई पटेल से मिल एक सम्मिलित वक्तव्य निकाला कि गांधी का नेतृत्व पूर्णत: असफल रहा, अतः देश को अब अधिक युक्तिसंगत मागं ग्रहण करने की आवश्यकता है। तभी भारत में कांग्रे स-समाजवादी-दल के नाम से एक दल लगभग उन्हीं कारणों को लेकर कांग्रे स के भीतर ही अलग से बना।

संधि-चर्चा का प्रयत्न श्रमफल होने पर गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह कर फिर जेल गये। उन्हें एक साल की सजा दी गई। पर उन्होंने श्रब हरिजन-कार्य के लिए जेल में भी सुविधा पाने के लिए भूख-इडताल त्रारम्भ कर दी। स्थान्दोलन सीए। पड चुका था। त्रांगरेजों ने श्रब गांधी की भूल-इइताल से व्यर्थ खतरा न उठाना चाहा, श्रतः २३ त्र्यगस्त १६३३ को उन्हें छोड़ दिया । गांघी ने साल भर सिफं हरिजन कार में ही लगाने की घोषणा कर देश का दौरा आरम्भ किया। वे दौरे में अजमेर भी ख्राये। हरिजनोद्धार की लहर तब राजस्थान में भी **आ**यी । रामनारायण चौधरी ह्यादि ने वहाँ हरिजन-सेवा-संघ स्थापित किया। त्राजमेर के पास थोली गाँव में हरिजन-सेवा-आश्रम बना। वे और उनके साथी राजस्थान की विभिन्न रियासतों में दलितों श्रीर भील श्रादि जातियों में शिवा-प्रचार और सामाजिक सेवा श्रादि के कार्यों में जुट गये। वीरसिंह महता ने अर्जु नलाल सेठी से प्रेरणा पाकर अजमेर के पास कल्याणीपुरा गाँव को अपना केन्द्र बना मेर, मेहरात, गुजर श्रादि योद्धा जातियों तथा चमार, बलाई श्रादि दलित वर्गों में जारति फैलाने ऋौर उनकी पंचायतें बनाने का काम जारी रक्खा ।

महातमा गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह उस बीच ठंडा पड चुका था। ६ अप्रैल १६३४ को उन्होंने स्वराज्य के लिए सत्याग्रह की लड़ाई बिल्कुल बंद कर कांग्रे स को आगामी चुनावों में भाग लेगे की तैयारी का आदेश दिया। तब अंगरेज सरकार ने भी सत्याग्रह के राजवन्दियों को घीरे-घीरे छोड़ दिया। राजस्थान के सार्वजनिक जीवन में क्रान्तिमार्ग और गांधीवाद का पुराना संघर्ष जेलों में गांधीवादो नेताओं द्वारा अपने को साथी कार्यकर्ताओं से अलग कर अधिकारियों से विशेष बरताव प्राप्त करने के प्रयत्नों के कारण परस्पर खाई चौड़ी हो जाने से अधिक प्रकट और कद्वतर रूप में किर शुरू हुआ। स्थानीय जनता में क्रान्तिवादियों का प्रभाव, १९३२ के संघर्ष को चलांगे में मुख्य रूप से उन्हीं का भाग

होने के कारण श्रिषिक था। अतः श्रजमेर प्रान्तीय कांग्रेस के चुनावों में क्रान्तिमार्गियों की जीत होने पर लगातार एक के बाद एक तीन-तीन बार हुए चुनावों को ऊपर से हर बार श्रिनियमित ठहरा क्रान्तिवादियों को शक्ति में श्राने से बरावर रोकने का प्रयत्न किया गया।

उघर श्रंगरेजी पार्लिमेंट में विचारार्थ पेश होने के लिए नये प्रस्तावित विधान मसविदे का खर्रा ( इवेत पत्र ) प्रकट हो गया । कांग्रेस कार्यसमिति ने विधान को तो असन्तोषजनक श्रीर श्रस्वीकार्य कहा. पर साम्प्रदायिक निर्णय को, जिसमें दस बरस के लिए साम्प्रदायिक पृथक निर्वाचन श्रीर विशेष प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त स्वीकार किया गया था. मस्लिम साम्प्रदायिकों की प्रसन्नता का ख्याल रखके न स्वीकार्य श्रीर न श्रस्वीकार्य घोषित किया। राष्ट्रीय मुस्लिम भी तत्र राष्ट्रीयता के लिए अत्यन्त विघातक उस निर्णय का, जिसमें मुस्लिमों को राष्ट्रीय दल से फोड़ रखने के लिए रियायतें दी गई थीं, १९३१ की तरह स्पष्ट श्रीर हटतापूर्वक विरोध करने को आगो आने का साहस न कर सके। परिडत मदनमोहन मालवीय आदि नेतात्रों ने कांग्रेस महासमिति के अम्बई श्राधिवेशन में उसका खुलकर विरोध किया, पर कांग्रेस का उच्च नेतृत्व अपने को सब दलों का प्रतिनिधि कह श्रपनी उस उपहासास्पद नीति का पोषण करता रहा । कांग्रेस का साधारण श्रिधवेशन श्रक्तूबर १६३४ में बम्बई में हुन्ना। वहाँ राजस्थान प्राम्तीय कांग्रेस के भगड़े ने विकट रूप धारण किया । बम्बई ऋौर महाराष्ट्र के मजदूर तथा दूसरे क्रान्तिकारी दलों ने भी अजमेर के युवकदल के साथ मिल कांग्रेस-पण्डाल के सम्मुख उन्हें प्रतिनिधियों के रूप में श्रान्दर न जाने देने पर धरता दिया। कांग्रें स के खुले श्रिधवेशन में भी मालवीय, श्रिणे, श्रर्ज नलाल सेठी श्रादि ने साम्प्रदायिक निर्णय के प्रस्ताव के संबंध में कांग्रेस के उच्च नेतृत्व की नौति का जोरदार विरोध किया। मालवीय श्रौर श्रिणे ने स्वाधीन प्रजातंत्र-दल नाम से श्रिपना एक स्वतंत्र दल संघटित कर नये विधान और साम्प्रदायिक निर्णय दोनों का विरोध करने का भी निश्चय किया।

बंगाल में क्रान्तिकारियों का १६३१ में सरकार से समभौता न हो सकते से त्रासवादी कार्यों का सिलसिला इस बीच बराबर जारी था। उत्तर भारत में भी भगतसिंह त्रादि के बाद चन्द्रशेखर त्राजाद के प्रयत्नी से त्रासमार्गी दल पुनः संघटित हो गया था, जिसका बड़ा केन्द्र इस समय राजस्थान में भी था। उनका संपर्क यहाँ सेठी, पथिक त्रादि पुराने क्रान्तिवादियों से हुआ, जो १९१४-१५ के बाद से मुख्यतः अपनी शक्ति जनसंघटन और खुले जनसंघर्ष के कायों में ही लगाते रहे और त्रासमार्ग के पचपाती न थे। चन्द्रशेखर त्र्याजाद भी उनके सम्पर्क के कारण ब्रान्तिम दिनों में त्रासमार्ग की निरर्थकता को समभ गये थे, जिससे १९३१ में गांधी इर्विन समभौते की बातचीत के समय वे अजमेर से प्रयाग जा कांग्रेस के तात्कालिक सभापति जवाहरलाल नेहरू से भी मिले और उनसे कहा कि समभौते के समय क्रान्तिकारी कैदियों ख्रौर करभोगियों के सम्बन्ध में भी वे कुछ करें। पर जवाहरलाल ने कुछ भी बोलने या मदद करने से इनकार कर दिया। इसके बाद इलाहाबाद में पुलिसदल से हुई मुठभेड़ में त्राजाद का वीरता-पूर्वक लक्ते हुए देहान्त हो जाने तथा महात्मा गांधी द्वारा इरिन से समभौता करने तथा भगतसिंह श्रादि की प्राणरत्ना के लिए प्रयत्न न करने से गांधीवादी नेतृत्व में युवकों का विश्वास प्रायः न रहा श्रीर दूसरा भी कोई उचित नेतृत्व उन्हें ठीक से न मिला श्रातः वे त्रासवाद की ही तरफ फिर आकर्षित होते गये। अजमेर में गवनेमेंट कालिज के बापट-नामक अरक विद्यार्थी ने चीफ कमिश्नर को १९३१ में गोला मारने का जतन किया । यह गिरफ्तार कर लिया गया ।

१६३२ में कांग्रेस ऋान्दोलन की गति ऋंगरेजी दमन ऋौर त्रास के

कारण जब कुएिठत हो गयी, तंब इन्हीं युवकों ने प्रतित्रास स्त्रीर पुलिस को छकाने त्रादि में त्रपनी दत्तता प्रकट कर जनता की संघर्ष-भावना त्रीर नैतिकता को नीचे गिरने से रोका। शुरू १९३३ में मेरठ षड्यन्त्र के मुकदमे का फैसला हुआ जिसमें शौकत उत्मानी आदि को लम्बी सजाएँ दी गयीं। भगतसिंह बाले प्रथम लाहौर षड्यन्त्र के बाद १६३२-३४ में लाहौर श्रीर दिल्ली में पड्यन्त्रों के मुकदमे चले, जिनमें रुद्रदत्त ग्रादि त्राजमेर के भी कुछ युवक फँसे। कुछ जोशीले पंजाबी युवकों ने १९३५ की गर्मियों में ऋजमेर में राजस्थान पुलिस के उप-प्रधान एक डोगरा ऋधिकारी को, अपना बदला चुकाने के लिए गोली मार दी। राजस्थान के क्रान्तिदल के,जो मुख्यतः किसी बड़े कार्य के लिए ब्रावसर की प्रतीचा में चुपचाप तैयारी में लगा था, मुख्यों के इस काएड के विरुद्ध रहने पर भी कुछ मनचले स्थानीय लोगों ने इस कार्य में उनकी सहायता की थी। श्रंगरेजी सरकार ने जो इस बीच बंगाल, पंजाब आदि में त्रास-कार्यों को अपनी पूरी शक्ति से दबा देने का जतन कर रही थी, इस मौके का लाभ उठा अजमेर में कार्य करनेवाले गुप्त या प्रकट सब युवक कार्यकर्तात्रों को भाँस एक बहा राजनीतिक षड्यंत्र का मुकदमा चलाने की कोशिश की। उस मामले में तो क्रान्तिकारी दल की पहले से कर ली गई सावधानी के कारण उसे अधिक सफलता न मिली, पर उस बहाने अजमेर में १६१४-१५ से पनपते हुए अखिल राजस्थानीय कार्य-पृश्वतियों के केन्द्र को पूर्णतः विखेर देने में उसने सफलता पा ली। १६३०-३१ से राजस्थान के विभिन्न प्रदेशों से स्रानेवाले उत्साही युवक कार्यकर्तात्र्यों की जो पौध अजमेर में तैयार हो रही थी वह इसके बाद बिखर कर शीघ ही ऋपने-ऋपने प्रदेशों और रियासतों में सार्वजनिक जीवन का विकास करने को चली गयी।

जयपुर में प्रजामण्डल की स्थापना १९३१ में ही हो चुकी थी। हीरालाल शास्त्री ग्रीर जमनालाल बजाज के प्रयत्नों से १६३६ में उसका पुनः संघटन श्रारम्भ हुआ। सीकर में १६३५-३६ में किसानों का श्रान्दोलन उठा। १९३७ में सीकर के राजकुमार को महाराजा द्वारा जबरदस्ती विलायत पदने भेजने के मामले को लेकर जनता श्रोर ठिकाने-दार का रियासत जयपुर से भगड़ा चला, जिसमें जनता द्वारा युद्ध की सी परिस्थिति पैदा कर दी गयी। तब प्रजामण्डल ने जयपुर से सफलतापूर्वक बीच-बिचाव किया। इस प्रकार जयपुर राज-प्रजामंडल का प्रभाव बहुत बढ़ा।

जोधपुर में प्रजामएडल की स्थापना १९३४ में हुई थी। १९३६ में मानमल श्रीर श्रभयमल महता तथा छुगनलाल चौपासनीवाला उसके प्रमुख कार्यकर्ता थे। मई १९३६ में रणछोड़दास गद्दाणी की श्रध्यद्धता में नागरिक स्वतंत्रता-संघ नामक एक दूसरी संस्था भी प्रजामएडल के ही नेतृत्व में स्थापित हुई। सितम्बर १६३६ तक कृषकों और विद्यार्थियों में जागृति फैलाने के प्रयत्न करने के कारण मानमल, श्रभयमल श्रादि साल भर के लिए पकड़कर नजर बन्द कर दिये गये। तब अचलेश्वरप्रसाद शर्मा ने श्रजमेर से जाकर प्रजामएडल का काम करना शुरू किया। नवम्बर १६३७ में उन्हें भी गिरफ्तार कर प्रजामएडल और स्वतन्त्रतासंव को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया।

राजस्थान में राजपूत रियासतों की अपेता इन्दौर, गवालियर आदि मराठा रियासतों में नागरिक स्वतन्त्रता श्रौर सार्वजनिक जीवन श्रारम्भ से ज्यादह था सो हम पीछे भी कई बार देख चुके हैं। इन्दौर में प्रजा-परिषद् नाम की एक संस्था १६२१ से ही थी। १६३४ में वहाँ राज्य-कांग्रेस-समिति स्थापित हुई श्रौर १६३५ में प्रजा-परिषद् का पुनः संघटन कर प्रजामण्डल स्थापित हुश्रा, जिसने उसी साल इन्दौर नगर-समा (म्युनिसिपैलिटी) के चुनावों में भी सफलता प्राप्त की। श्रलवर में कांग्रेस-समिति १६३३ में स्थापित हुई। श्रंगरेजी पार्लिमेंट ने भारत के नये संविधान का मसविदा १६३५ में स्वीकृत कर लिया। लार्ड विलिंग्डन १६३६ के श्राप्तेल में भारत से चला गया श्रीर लार्ड लिनलिथगो, जिसने उक्त संविधान तैयार करने वाली समिति में मुख्य भाग लिया था, नये शासन-संविधान को लाग् करने के लिए भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया। तभी द्र श्रप्रेल को सुभाषचन्द्र वसु निर्वासन की श्राज्ञा की श्रवहेलना कर भारत वापिस श्राये; उन्हें फिर जेल में बन्द कर दिया गया। शुरू १९३७ में नये संविधान के श्राधार पर प्रान्तीय विधान-सभाश्रों के नये चुनाव हुए। कांग्रेस दल ६ प्रान्तों में बहुत बहे बहुमत से चुनाव में जीत कर श्राया। बाकी पाँच प्रान्तों में से दो—सीमाप्रान्त श्रीर श्रासाम—में भी सबसे बहा दल उन्हीं का था।

देश के सामने श्रव यह प्रश्न श्राया कि कांग्रे स प्रान्तीय स्वशासन की नयी योजना के श्रनुसार पदग्रहण करे या नहीं, क्योंकि वह १६२० से ही श्रपनी नीति बरावर सरकार से असहयोग रखने की बतती आई थी। श्रंगरेजों ने सुभाषचन्द्र वसु को, जो पदग्रहण के पहले भी पद्मपती थे, १७ मार्च को दिल्ली में इस विषय की चर्चा छिड़ने से पहले छोड़ दिया। कांग्रेस ने पदग्रहण के पूर्व श्रंगरेजों से यह श्राश्वासन लेना चाहा कि उनके गवर्नर मन्त्रिमण्डलों के कामों में इस्तच्चेप तब तक न करेंगे, जब तक कि वे संविधान का कोई स्पष्ट उल्लंघन न करें। सरकार ने पहले तो उनके बिना ही दूसरे श्रल्पमत वालों को मन्त्रिमण्डल बनाने के लिए कहा, पर जब ११ में से ६ प्रान्तों में बने श्रन्तःकालीन मंत्रिमण्डल स्थरता से टिक सकने में श्रसमर्थ प्रतित हुए तब उसे कांग्रे सियों को स्थरता से टिक सकने में श्रसमर्थ प्रतित हुए तब उसे कांग्रे सियों को विद्या श्राश्वासन देना पद्मा। इस प्रकार ७ जुलाई १६३७ को युक्तप्रान्त, बिहार, उदीसा, बम्बई श्रीर मद्रास में कांग्रेस के मन्त्रिमण्डल बन गए। व्रार्थ में गांधी ने टिळक की जिस प्रतिसहयोग (रिस्पॉसिव को श्रार्थ

परेशन ) नीति का विरोध किया था, १७ साल बाद घूमघाम कर वे उसी पर लौट आये।

बम्बई श्रौर युक्तप्रांत में मुसलमानों के जो पृथक् प्रतिनिधि चुने गये, उनमें कांग्रेसियों की श्रपेद्धा लीगी अधिक थे, यद्यपि युक्तप्रांत के कुल मुसलिम स्थानों में से ४० की सदी ही मुसलिम-लीगियों के हाथ में श्राये थे। मुसलिम लीग ने चाहा कि उन प्रान्तों में मन्त्रिमएडलों में जो मुसलमान लिये जारों वे मुसलिम-लीगी ही हों, वह श्रपने को मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि कहती थी। कांग्रेस-नेताओं ने इसे स्वीकार न किया। तब से मुसलिम-लीग श्रिधकाधिक कांग्रेस-विरोधी होती गयी।

नये शासन-संविधान को लागू करने के लिए अगला कदम था— केन्द्र में प्रान्तों श्रौर रियासतों को एक में मिला संवराज्य स्थापित करना। इसमें रियासतों के भीतर प्रजासत्ता स्थापना की संविधान में कोई शर्त नहीं थी। संघ विधानसभा में उन्हें जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया था, तो भी भारतीय राजा संघ में शामिला होने से कतरा रहे थे, क्योंकि उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद के विकद्ध इस प्रकार अंगरेजों का हथियार बनने में कोई मजा न था। उधर राष्ट्रीय दल को भी रियासतों के राजसंस्था रूप में पिछुड़े अभिजात कुलीन शासनों का अपने जनसामान्य के मत पर अवलिम्बत होनेवाले जनस्तातमक शासन के साथ इस तरह के बेमेल यान्त्रिक मिश्रण का बेदंगापन अखर रहा था। अतः उसने रियासतों में प्रजा के प्रति उत्तर-दायी शासन स्थापित करने के आन्दोलन को सहायता पहुँचाने का आदेश कांग्रे सियों को दिया।

फरवरी १९३८ में गुजरात के बारडोली तालुके के हरिपुरा गाँव में कांग्रेस का अधिवेशन सुभाष वसु की अध्यत्त्वता में हुआ। उससे पहले तक रियासतों के आन्दीलनों की देख-रेख और नियन्त्रण का कार्म विभिन्न प्रान्तों की कांग्रेस-समिर्तियों द्वारा होता था, इससे रियासतों की स्थानीय जनता अपने पाँचों पर खड़ी हो रियासतों के भीतर श्रान्दोलन को न जमा पाती थी। हिएपरा कांग्रेस पर यह निर्णय हुआ कि श्रव से कांग्रेस-सिमितियाँ बाहर से रियासतों के मामलों की देख-रेख छोड़ें, कांग्रेस-जन रियासतों के भीतर जाकर स्थानीय जनता के सहयोग से प्रजा-श्रान्दोलनों को उठाने का उद्योग करें; कांग्रेस बाहर से उनके कार्यों का समर्थन करेगी। तदनुसार राजस्थान-कांग्रेस-सिमिति टूटी श्रीर विभिन्न रियासतों में जा कांग्रेसियों ने श्रपना श्रान्दोलन भीतर से खड़ा करने का जतन श्रारम्भ किया। रियासतों की शाखा-कांग्रेस-सिमितियाँ टूटीं श्रीर प्रजामण्डल संविद्य कर उत्तरदायी शासन की माँग उठाने का उद्योग किया जाने लगा। मेवाड़ में माण्यिक लाल वर्मा ने जो श्रवतक डूंगरपुर में भील सेवाकार्य में लगे थे, लौट कर वीरसिंह महता की सहायता से श्रपेल १६३८ में मेवाड़ प्रजामण्डल की स्थापना की। मई १६३८ में जयपुर-राज-प्रजामंडल का खुला श्रिक वेशन जमनालाल बजाज की श्रध्यक्ता में हुशा। तभी जोवपुर में मारवाड़-लोक-परिषद् की स्थापना हुई श्रीर श्रवत में राज्य-कांग्रेस टूट प्रजामंडल बना।

मेवाह में प्रजामंडल को वहाँ के तात्कालिक दीवान धर्मनारायण काक ने आरम्भ होते ही गैरकातूनी करार दिया। अक्टूबर १९३८ में वहाँ सत्याग्रह आरम्भ किया गया। भूरेलाल बया जो १६३० के आन्दोल्लन में अजमेर में जेल जा चुके थे, आन्दोलन आरम्भ होने से पहले ही पकड़ कर सराड़े के किले में बन्द कर दिये गये। आन्दोलन का आरम्भ होगरा कांड में एक साल की सजा काटे मांगीलाल उर्फ रमेशचन्द्र व्यास हारा प्रथम सत्याग्रही के रूप में अजमेर से भीलवाहा आकर प्रारम्भ किया गया। उन्हें और मेवाह-प्रजामंडल के प्रथम सन्पापित बलवन्त सिंह महता को भी पकड़ कर उसी किले में रक्खा गया। आन्दोलन का जोर भीलवाहे और नाथद्वारे में अधिक रहा। भीलवाहे में अअक्टूबर को पुलिस ने लाठी चलाई। महिलाएँ भी प्रदर्शनों में भाग ले

रही थीं जिन्हें पकड़ कर पुलिस जंगलों में दूर श्रकेला छोड़ श्राती रही। भीलबाड़े श्रीर नायद्वारे में करीब २१३ सत्याग्रही गिरफ्तार हुए। श्रान्दोलन का संचालन माणिकलाल वर्मा श्रजमेर-मेरवाड़े की सरहद में रहकर कर रहे थे। फरवरी १९३९ में मेवाड़ पुलिस उन्हें देवली के इलाके से जबरदस्ती उड़ा ले गयी श्रीर उन्हें खूब पीटा श्रीर सताया, तब जेल में बन्द कर दिया गया।

इन्दौर प्रजामण्डल का उल्लेख पीछे हो चुका है। १६३८ से उसने अपना संघटन व्यापक कर देहातों तक फैलाना आरम्भ कर दिया। गवालियर में भी १६३७ के बाद प्रजामण्डल की स्थापना की कोशिशों की गयीं। १६१६ में शाजापुर का किसान-संघ स्थापित करने वाले लीलाघर जोशों ने उन कोशिशों में विशेष भाग लिया। प्रजामण्डल स्थापना की आशा राजा ने न दी, इसपर ३० अप्रेल १६३८ को वहाँ उज्जैन में एक ''सार्वजनिक सभा" की स्थापना की गयी, जिसका संघटन शीघ ही सारे मालवे में फैल गया। उसका प्रथम अधिवेशन नवम्बर १६३८ में भेलसा में गोपीकृष्ण विजयवर्गीय की, जो १९३०-३२ में अजमेर में सत्याग्रह में जेल काट आये थे, अध्यद्यता में हुआ। इस संस्था का नाम बदलकर बाद में स्टेट कांग्रेस कर दिया गया। १६३८ में भोपाल में भी एक राज्य-प्रजामण्डल (स्टेट्स पीपल्स कान्फरेन्स) बना।

रियासतों की बढ़ती हुई जाग्रित को देख राजा लोग और उनके मंत्री तथा श्रंग्रेजी राजनीतिक विभाग के संचालक-गण चौंके। इस सम्बन्ध में उन्होंने श्रपनी एक नीति निर्धारित करने के लिए बम्बई में महाराजा बीकानेर के नेतृत्व में एक सम्मेलन बुलाया। उसमें निश्चय हुश्रा कि रियासतों में बाहरी श्रान्दोलनकारियों को न घुसने दिया जाय श्रौर स्थानीय कार्यकर्ताश्रों की शिकायतों की जहाँ तक हो जाँच पहताल कर उन्हें मिटाने तथा उनकी शक्तियों को हरिजन सेवा, श्रामसुधार श्रादि में लगाने का जतन किया जाय, पर प्रजा-मएडलों जैसी सार्वजनिक राजनी-तिक संस्थाश्रों को उठते ही दृढ़तापूर्वक कुचल दिया जाय।

फलतः १९३८ साल का अन्त होते होते रियासतों में शमन दमन अप्रौर भेद की यह एक सी नीति चलने लगी। सब जगह जन-सुरत्ता कानून अप्रौर सार्वजनिक सभाओं के निबन्धन (रिचस्ट्रेशन) के कानून जारी किये गये, जिनके विरुद्ध प्रजामण्डलों को सत्याग्रह आन्दोलन जारी करने पड़े।

१९३८-३९ में लगातार दो-तीन साल से वर्षा ठीक न होने से राजस्थान में ऋकाल था । प्रजामण्डलों के कार्यकर्तास्त्रों ने ऋकाल-पीडितों को सहायता पहुँचाने का काम हाथ में लिया। जमनालाल बजाज दिसम्बर के त्र्यन्तिम सप्ताह में इसके लिए जयपुर त्र्या रहे थे, उन पर रियासत में प्रवेश-निषेध त्र्याज्ञा जारी की गईं। तब जयपुर में भी सत्याग्रह त्रारम्भ हत्रा । जमनालाल बार बार जयपुर जाने त्रीर पुलिस द्वारा पुकड़ कर रियासत के बाहर छोड़ दिये जाने लगे। ब्रान्त में १२.फरवरी १६३६ को उन्हें पकड़ कर नजरबन्द कर दिया गया। तभी राजकोट ऋौर हैदराबाद में भी जनता के मौलिक ऋधिकारों के लिए सत्याग्रह त्र्यारम्भ हुए । हैदराबाद में त्र्याय्येसमाज ने धार्मिक स्वातंत्र्य के लिए सत्याग्रह किया, जिसमें सारे उत्तर भारत का ध्यान उस समस्या की तरफ खिंचा। राजस्थान में से चाँदकरण सारडा ऋादि ऋार्यसमाजी नेतात्रों ने उसमें काफी प्रमुख भाग लिया। राजकोट के मामले में महात्मा गान्धी ऋौर वल्लभभाई पटेल ने दंखल दिया, ३ मार्च को उन्होंने इसके लिए श्रनशन भी किया, पर उन्हें श्रन्ततो गत्वा विफलता मिली।

दूसरी रियासतों में भी सत्यांग्रह श्रान्दोलन प्रायः विफल गये। तब हारकर गान्वी ने रियासतों में सत्याग्रह बन्द कर दिये (मार्च १६३९)। बयपुर श्रीर मेवाह में भी उनकी सलाह मानकर सत्याग्रह बन्द हुए। तब श्रगस्त में जमनालाल बजाज रिहा किये गये। मेवाह में भी कार्यकर्ता छोड़े गये। जयपुर से श्रंमेज प्रधानमंत्री विदा हुश्रा, पर जमनालाल बजाज के प्रयत्न करने से प्रजामण्डल पर से प्रतिबन्ध भी शीघ हटा लिया गया। मेवाह में प्रजामण्डल पर प्रतिबन्ध जारी रहा, पर दूसरे सार्वजनिक रचनात्मक कार्यों से जनता में जागृति बढ़ती गई।

जोघपुर में लोक परिषद् का संघटन जयनारायण व्यास त्र्यादि के प्रयत्नों से १६३६ भर खूब बढ़ा । मारवाइ में त्र्यकाल होने से सहायता कार्यों में लगे हुए प्रजा कार्यकर्तात्रों की मजद्री के प्रश्नों को लेकर रियासत के ऋषिकारियों से टक्कर होने लगी। परिषद की शाखाएँ १९४० के आरम्भ तक मारवाइ भर में लगभग ३८ स्थानों में खुलीं। परिषद को गैर-कानूनी करार दिया गया । तब वहाँ स्नान्दोलन स्नारम्भ हुआ । जून १६४० तक समभौता हुआ। कार्यकर्ता छोड़े गये। १६४१ में वहाँ राज्य की एक सलाहकार सिमति का संघटन किया गया जिसमें राज्य ने प्रजा-कार्यकर्ताओं को भी लेने का जतन किया। पर परिषद् ने इस सुधार को श्रपर्यात कह ठुकराया । तभी मेवार के दीवान धर्मनारायण काक के विदा होने और विजयराघवाचार्य के नये दीवान बनकर नियत होने पर वहाँ भी प्रजामएडल पर से प्रतिबन्ध हटाया गया । तब नवम्बर १६४१ में मेवा प्रजामण्डल का पहला खुला ऋघिवेशन उदयपुर में बुलाया गया जिसमें राजपूताने के समस्त प्रजा-कार्यकर्ता एकत्र हुए। उन्होंने श्रपना एक प्रान्तीय संघटन भी स्थापित किया । उसके बाद फरवरी १९४२ में मार-वाह लोक-परिषद् ने भी अपना खुला श्रिधवेशन लाडनू में बुलाया। राजपूताना प्रान्तीय प्रजा-कर्मी संघटन को उसमें और बहा रूप दिया गया । जयपुर प्रजामएडल का ऋघिवेशन श्रीमाधीपुर में किया गया । उसमें प्रान्तीय संघटन को ऋौर पक्का किया गया । उसकी बाकायदा स्थापना के लिए उसके बाद ही जयपुर में राजपूताना की लगभग सब रियासतों के कार्यकर्तात्रों का एक सम्मेलन हन्ना।

## § २०. दूसरा विश्वयुद्ध और अंगरेजों का भारत छोड़ना ( १६३६-४७ )

सितम्बर १९३९ में यूरप में श्रंगरेजों का जर्मनी से फिर युद्ध ठन गया। जर्मन राष्ट्र पिछले महायुद्ध के बाद श्रपने नेता श्राडोल्फ हिटलर के श्रधीन राष्ट्रीय समाजवादी दल के नेतृत्व में १६३३-३४ तक फिर उठ ख़बा हुश्रा था श्रीर श्रपने खोये हुए प्रदेशों पर एक एक कर फिर से दख़ल करने का जतन कर रहा था। इक्कलैएड फ्रान्स ने पहले उसे रूस से भिड़ा देना चाहा। उसके लिए उन्होंने जर्मनों के विरुद्ध रूस से सन्धि की चेष्टा की, पर असफल रहे। उलटा, युद्ध छिड़ने से ठीक पहले रूस श्रीर जर्मनी में परस्पर मैत्री श्रीर श्रमाक्रमण की सन्धि हो गयी। जर्मनी ने पूरव श्रीर रूस ने पच्छिम बढ़ पोलैंड में श्रपनी सोमाएँ मिला दीं। श्रॅगरेजों ने रूस के खिलाफ़ फिनलैएड को उभारा। १९३९-४० की सर्दियों भर फिनलैएड पर रूसियों ने चढ़ाई किये रक्खी।

त्राँगरेजों ने युद्ध त्रारम्भ होते ही भारत को भी युद्ध में घसीटा। भारतीय सेनायों मिसर, ईराक, सिंगापुर त्रादि में भेज दीगयों। त्रांगरेज गवर्नरों ने देसी मिन्त्रमण्डलों की अवहेलना कर सीधे ही यह कार्रवाई की। कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों ने उसके प्रतिवाद में इस्तीफे दिये, जो तुरत स्वीकार किये गये। पर वे नेता संघर्ष के लिए तैयार नहीं थे अतः सिर्फ इस्तीफे देकर हाथ पर हाथ घरे बैठे रहे। उन्होंने इस्तीफे इस त्राधार पर दिये के स्त्रंगरेजों के साम्राजिक युद्ध में भारत सहायता नहीं दे सकता। पर भारत से सेना मजदूरों श्रीर युद्ध-सामग्री की सहायता श्रंगरेज बराबर उठा रहे थे, श्रीर जिन भरती-चेत्रों या कारखानों द्वारा वह मदद जा रही थी उनमें जाकर उसे रोकने की हिम्मत कांग्रेसी नेताश्रों को न थी। यौ उनके इस्तीफे देकर बैठ जाने का श्रर्थ केवल यह था कि युद्ध में सहायता देने का पाप उन्हें न लगे!

मार्च १९४० में कांग्रेस का ऋषिवेशन रामगढ़ ( छोटा नागपुर ) में हुआ। उसमें अंगरेजों के प्रति सहानुभृति प्रकट करते हुए भी कहा गया कि भारत खुद गुलाम रहते युद्ध में अंगरेजों के साथ शामिल नहीं हो सकता, तो भी वह उनके युद्धोद्योग में बाधा नहीं पहुँचायगा। वहीं भारतीय कान्तिकारियों — बंगाल के अनुशीलन-समिति और उत्तर भारत के हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातन्त्र-मंडल † वालों — ने अपना सम्मेलन कर भारत में समाजवादी क्रान्ति को अपना ध्येय मान अपना नाम क्रान्तिकारी समाजवादी दल रक्ला। ये लोग अंगरेजों के युद्धोद्योग में बाधा न दें इसलिए पंजाव और बंगाल में क्रान्तिकारियों तथा भारत में सर्वत्र समूहवादियों की आम गिरफ्तारियों की गयीं, और उनके मुख्य नेताओं को राजस्थान में लाकर देवली शिविर जेल में बन्द किया गया।

१६४० की गर्मियों में जर्मनों ने पिच्छिम ओर मुँह फेरा श्रौर तेजी से श्रागे बढ़ हालैंड, बेलजियम और फ्रान्स दलल कर लिये। श्रंगरेजों की जो फौजें फ्रान्स श्रौर बेलजियम में मदद करने गयी थीं वे डङ्कर्क बन्दरगाह से उल्लटे पाँव मुक्तिल से बच कर निकल भागीं। जापान श्रौर जर्मनी में मित्रता थी। जापान ने श्रव पूरवी एशिया में भारत श्रौर चीन के बीच के फ्रान्स श्रौर हालैंड के श्रधीन देशों में श्रपने लिए विशेषाधिकार प्राप्त कर लिये। चीन में उसकी सैनिक कार्रवाई १६३७ से ही जारी थी श्रौर उसका एक बड़ा हिस्सा वह दखल कर चुका था। यूरप में जर्मनों से मिले पराजय श्रौर पूरव में जापान के इस बढ़ाव से श्रंगरेजों श्रौर उनके साथी पिच्छमी यूरप वालों की सैनिक साख बहुत गिर गयी।

फ्रान्स के जर्मनी द्वारा कुचल दिये जाने पर इताली ने भी अंगरेजों

<sup>†</sup> हिन्दुस्तान प्रजातंत्र-मण्डल का नाम भगतसिंह स्त्रादि ने पीछे, हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातन्त्र मण्डल (हिन्दुस्तान सोशिलिस्ट रिप- ब्लिकन प्सोसियेशन) रख लिया था।

के खिलाफ युद्ध-घोषणा कर दी । उसने उत्तरी ऋफरीका के ऋपने साम्राज्य से बरतानवी साम्राज्य के मिस्र देश पर, जो यूरप से भारत आने के मुख्य रास्ते पर है. धावा बोल दिया । तभी जर्मनों की मध्यस्थता से रूस ऋौर जापान में भी परस्पर मित्रता और श्रमाक्रमण की सन्धि हो गयी। जागन के प्रचार से यह प्रकट था कि वह भी शीघ्र बरतानवी साम्राज्य पर चोट करेगा। उस साम्राज्य का अन्त श्राता दिखावी देने लगा। भारत में इससे बड़ी बेचैनी श्रौर घनराहट फैली । जनता भीतर-भीतर बहुत खुरा थी, पर इस कारण बेचैन थी कि चारों तरफ इतनी बड़ी-बड़ी घटनाओं के होते श्रीर श्रनुकुल परिस्थिति के रहते भी वह श्रपनी श्राजादी के लिए स्वयं कुछ न कर पा रही थी। ग्रंगरेजी पढ़े लिखे हैसियतवाले निहित-स्वार्थी वर्ग में इसलिए बेचैनी श्रौर घबराहट थी कि कहीं श्रंगरेज सचमुच देश से चले गये और जर्मन या रूसी आ गये तो श्रंगरेजों के राज श्रीर श्रंगरेजी भाषा के ज्ञान के कारण मिली उनकी सुल-सुविधात्रों श्रौर ऊँची हैसियतों का क्या होगा। जुन १९४० तक कांग्रेस कार्य-समिति के भीतर भी इन दोनों प्रवृत्तियों के बीच मतभेद स्पष्ट होने लगा। महात्मा गांधी ऋौर उनके अनुयायी, जिनके मन की अन्तरंग भूमि में भारतीय राष्ट्रीयता की श्रनुभृति थीं, श्रंगरेजी साम्राज्य के सम्भावित पतन से चिन्तित न थे, श्रौर जर्मनों के भारत पर चढ़ त्राने की दशा में भी त्रांगरेजों को युद्ध में सहा-यता देने को तैयार न ये। इसके लिए उनके पास ग्रहिंसावाद की आइ थी ही । पर राजगोपालाचार्य, जवाहरलाल नेहरू स्रादि स्रव गान्धी का साथ छोड़ ऋौर ऋहिंसा को तिलांजिल दे जर्मनों से लड़ने को तैयार थे। नेहरू फिर भी कांग्रेस के साथ रहे, क्योंकि ऋंगरेजों ने उनकी बात न मानी। राजगोपालाचार्य ने गान्धी श्रौर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया।

स्रांगरेज दिखाने को यह कहते थे कि वे भारतवासियों को केन्द्रीय शासन का पूरा ऋषिकार देने को तैयार हैं, यदि हिन्दू मुसलमान श्रख्नुत सिक्ख ईसाई त्र्यादि सम्प्रदाय परस्पर कोई समभौता कर लें। मुस्लिम लीग ने ऋब ऋपने ऋाप को मुसलमानों का एक । त्र प्रतिनिधि बताना श्रारम्भ किया । श्रञ्जतों के प्रतिनिधि रूप में श्रंगरेजों ने डा॰ श्रम्बेडकर को खड़ा कर तथा दूसरे अल्पमत सम्प्रदायों के भी ऐसे हां प्रतिनिधियों को स्वीकार कर कांग्रेस को सिर्फ सवर्ण हिन्दुः श्रों का प्रतिनिधि बना देने की नीति त्रपनायी। उन्होंने ऋब कहना शुरू किया कि हिन्दुस्तान के दोनों प्रमुख सम्प्रदायों की प्रतिनिधि संस्थात्रों के रूपमें कांग्रेस त्रौर मुस्लिम-लीग परस्पर समभौता करें। पर मुस्लिम-लीग तो श्रंगरेजों की ही खड़ी की हुई थी ख्रौर कांग्रेस से समभौता करने को कभी भी तैयार न थी। यह बात अब बिलकुल स्पष्ट हो चुकी थी। इसीलिए गान्धी ऋौर उनके साथियों ने जो १९३१ में तथा १९३७-३८ में मुस्लिम-लीग को रिभाने की हर तरह कोशिश करते रहे थे, ग्रव उससे बात करना बन्द कर दिया था। पर राजगोपालाचार्य इस स्पष्ट बात से भी ऋाँखें मूँद कर ऋब भी लीग के नेता मुहम्मद त्राली जिना \* से बातचीत चलाते, श्रीर इस प्रकार एक तो लीग की हैसियत खाइमखा बढ़ाते तथा दूसरे ग्रंगरेजों के ढोंग को सच बनाकर दिखाते रहे। राजगोपालाचार्य १९२२-२३ में गान्धी के कट्टर "ग्रपरिवर्तनवादी" श्रनुयायी बन विधान-सभाग्रों में जाने के स्वराजी कार्यक्रम के भी विरुद्ध रहे थे, पर १९३७-३९ में एक वार मन्त्रिपद का स्वाद चल लेने के बाद अब फिर किसी भी तरह अधिकारारूढ होने के

<sup>\* &#</sup>x27;जिना' काठियावादी 'भीणा' का विगादा हुआ रूप है। भीणा काठियावाद में नीची श्रेणी के नौमुस्लिमों की एक जात है। मुहम्मद अली का जन्म इन्हीं भीणों के एक कुल में हुआ था, पर उसने अपने आपको प्रतिष्ठित जताने के लिए अपने कुल के वाचक रूप में भीणा से विगादकर जिना शब्द अपने नाम के आगे लगाना शुरू किया था।

लिए प्रकटतः इतने लालायित थे कि कांग्रेस के राष्ट्रीय रूप को वेच देने को भी तैयार हो गये∗!

उधर जनता ऋातुर थी कि ऋंगरेजों के खिलाफ संघर्ष छेड़ा जाय।
पर कांग्रेस को कोई रास्ता दिखाई न देता था। तब महात्मां गान्धी ने
ऋंगरेजों के युद्धोद्योग से अपना सांकेतिक असहयोग प्रकट करने के लिए
ब्यक्तिगत सत्याग्रह छेड़ा, जिसमें भाग लेने वाले कहीं सड़क पर ऋकेले
यह नारा हागा कर कि युद्ध में मदद देना हराम है, गिरफ्तार हो जाते थे।

मुभाषचन्द्र वमु युद्ध आरम्भ होने से पहले ही अपनी उग्र नीति के कारण कांग्रेस से निकाल बाहर किये गये थे श्रीर देश को अपनी आजादी के संघर्ष के लिए बराबर कह रहे थे। उन्होंने सोचा कि देश को यदि आजाद करना है तो वह बिना खुले सैनिक विद्रोह द्वारा श्रंगरेजों की सैनिक शक्ति को देश में समाप्त किये नहीं हो सकता और इसके लिए उन्हें श्रंगरेजों की शञ्ज किसी विदेशी शक्ति से सहयोग प्राप्त करना होगा। अतः २६ जनवरी १९४१ के दिन वे एकाएक गायब होकर श्रंगरेजी जासूसों की नजर बचाते भारत से निकल गये और अफगानिस्तान के जर्मन राजदूत से मिल जर्मनी जा पहुँचे। तभी श्रर्जु नलाल सेठी भी अपने घर से एकाएक गायब हो गये। उनके विषय में तब से श्राज तक प्रामाणिक तौर पर कुछ भी पता न लगा। मालूम होता है कि भारतीय सीमान्त पार करने के प्रयत्न में उनका कहीं देहान्त हो गया।

<sup>\*</sup> १९४४ की सर्दियों में उदयपुर विद्याभवन के वार्षिकोत्सव पर राजगोपालाचार्य त्राये थे । वहाँ उन्होंने स्पष्ट ही कहा कि 'हर देश की श्रापनी-श्रापनी परिस्थिति और त्रादत होती हैं । हमें इस बात को मानने में संकोच न करना चाहिए कि हम साम्प्रदायिक हैं, श्रौतः हमें सांप्रदायिक पृथक् प्रतिनिधित्व श्रौर पृथक् निर्वाचन को स्वीकार कर उसी के आधार पर भारतीय राष्ट्र का संविधान बनाना चाहिए।'

उघर फ्रान्स ले लेने के बाद १६४०-४१ की सर्दियों ऋौर ४१ के वसंत में जर्मनों ने पूर्वी यूरप के तमाम राज्यों को बिना लाड़े अपने श्रिषिकार में कर लिया। उनके साथी इतालवियों ने यूनान श्रीर मिसर पर धावा किया था, पर वे दोनों जगह पिट रहे थे। तब जर्मनों ने मैदान में उतर उन्हें मदद दी ऋौर ऋंगरेज दोनों जगह से पीछे हटे। मई १६४१ तक यूरप लगभग सारा जर्मनों या रूसियों के कब्जे में चला गया । जर्मन सेनापित रोमेल उत्तरी श्राफरीका में बढ़ता हुआ मिसर के भीतर तक जा पहुँचा। जर्मनों ने यूनान लेने के बाद यूनानी तुकीं सागर ( ईजियन समुद्र ) के तमाम टापू श्रीर कीट का द्वीप भी छीन श्रंग्रेजों को यूरप की मुख्य धरती से सर्वथा निकाल बाहर किया। यह अपनाह जोरों से उड़ी कि ऋब रूस ऋौर जर्मनी दोनों मिल बरतावनी साम्राज्य पर भावा करेंगे । रूस, ईरान ऋौर ऋफगानिस्तान के रास्ते बढ़ कर भारत से श्रंगरेजों को ठेलेगा श्रौर जर्मनी-इताली पच्छिमी एशिया, मिसर श्रौर स्वेज ले ऋफरीका में बढ़ेंगे। उधर ऋंगरेज रूस को किसी तरह जर्मनी से भिड़ाने की कोशिश में थे। पर रूस ने द्यंगरेज दूत स्टैफर्ड किप्स को अपने यहाँ से निकाल दिया । जर्मनों के कीट लेने के बाद दुनियाँ यह आशा कर रही थी कि वे सिमुस द्वीप ले एक तरफ सीरिया पर आक्रमण करेंगे श्रौर दूसरी तरफ रोमेल को अफरीका में मदद भेज स्वेज पर धावा करा-रोंगे। भारत की जनता में इससे बढ़ा उत्साह फैला, अंगरेजी सिक्क की साख गिरने लगी।

पर जर्मनों ने श्रंगरेजी साम्राज्य पर चढ़ने के बजाय २२ जून १९४१ को ऐन मौके पर श्रपना रुख फेर रूस पर श्राक्रमण कर दिया, जिससे भारत में गहरी निराशता फैली। श्रंगरेजों की श्रब रूस से जर्मनी के दोनों का समान शत्रु होने के कारण सन्धि हुई श्रौर सहयोग स्थापित हुआ। भारतीय समूहवादी दल ने जो श्रब तक युद्ध को साम्राज्यवादी कह भारत में श्रंगरेजों के युद्ध-प्रयत्नों के विरुद्ध श्रान्दोलन कर रहा था, रूस श्रौर जर्मनी में युद्ध छिड़ने पर उसे जनता का युद्ध कह उसका एकाएक समर्थन श्रारम्म कर दिया। श्रमरीका जो अब तक बरतानवी साम्राज्य के डूब जाने का खतरा समक्त श्रंगरेजों को नकद दाम लेकर युद्ध-सामग्री देता था, उस खतरे को टलता देख श्रंगरेजों को श्रधिक श्रधिक सामग्री शस्त्राम्ल आदि उधार देने श्रीर जर्मनों के विरुद्ध युद्ध में खुक्तमखुक्ता उतर श्राने की भी तैयारी करने लगा। इधर पूरव में जर्मनी का मित्र जापान अभी तक युद्ध से श्रलग था। जर्मनों के रूस पर हमला कर देने पर भी उसकी श्रीर रूस की सुलह में कोई फरक न पहा था। श्रमरीका के युद्ध में पहने की सम्भावना देख, इससे पहले कि अमरीका श्रपनी सेना जुटा यूरप के मोचें पर कोई सैनिक कार्रवाई करे, जापान ने ७ दिसम्बर १९४१ को एकाएक अमरीका के खिलाफ युद्ध छेड़ प्रशान्त महासागर में स्थित उसके नौ-सैनिक शक्ति के श्रद्धे हवाई द्वीप के पर्ल बन्दरगाह पर श्राक्रमण कर वहाँ उसकी नौशक्ति को भारी नुकसान पहुँचाया। साथ ही उसने श्रंगरेजों के विरुद्ध युद्धघोषणा कर पन्छिमी प्रशान्त महासागर श्रीर पूर्वी एशिया में यूरपी शक्ति को कुचल दिया। श्रुह्र १९४२ तक वह बरमा श्रा पहुँचा।

भारत के लोग जो स्रभी तक भी स्रंगरेजों की सैनिक शक्ति काफी समके थे, पूरव में जापानियों के सामने उनका इतनी तेजी से भागना देख चिकत रह गये। स्रंगरेजों ने स्रव भारतीय नेतास्रों से सुलह की बातचीत स्रारम्भ की। मार्च १९४२ में रूस का भृतपूर्व स्रंगरेज राजदूत स्टैफर्ड किप्स जो समाजवादी होने से समभा जाता था कि जवाहरलाल जैसे शौकिया समाजवाद बतियाने वाले भारतीय नेतास्रों को स्रपनी वातों में फँसा सकेगा, भारत भेजा गया। उसने युद्ध बाद भारत को उपराज्य पद स्रौर केन्द्रीय शासन में तुरत "राष्ट्रीय सरकार" बनाने का स्राश्वासन दिया। पर भारतीय जनता स्रव देख रही थी कि जापान के स्रागे टिकने की सामर्थ स्रंगरेजों में न थी, स्रौर भारत स्रव स्रंगरेजों से यह सुलह न कर थोड़ा.सा जोर लगा स्रपनी गुलामी की बेडियाँ एक बार भटक

सके, तो जापान से बराबरी की शतों पर इससे कहीं श्रिधिक प्राप्त कर सकेगा। श्रतः महात्मा गान्धी तो किप्स के प्रस्तावों को एक दिवालिया साहूकार की बाद की तारीख की हुंडी कहकर बातचीत में सम्मिलित होने से इन्कार कर लौट श्राये। पर भारतीय पूँ जीपतियों श्रीर जवाहरलाल जैसे श्रंगरेजी ढंग से सोचने वाले हैं सियतदार लोगों का दल जो जनता से बाहवाही लेने को ऊपर से यो ही पूर्ण स्वाधीनता की बात किया करता था, पर श्रंगरेजी साम्राज्य को देश से एकाएक उखहते देख भीतर से घवरा रहा था, किप्स से काफी देर तक बातें चलाता रहा। वह यदि कुछ श्रधिकार मिल जायाँ तो, देश की श्राजादी श्रीर श्रपने लाखों युवकों की जान का सौदा करने को तैयार था।

श्रंगरेजी सरकार ने देखा कि भारतीय जनता और उसके श्रसल नेता तो क्रिप्स की बातों में ऋाये नहीं, ऋौर जो लोग उससे बात कर रहे हैं, उन्हें ऋधिकार देने पर भी भारतीय जनता युद्ध में उससे ज्यादा सहयोग देने को तैयार नहीं होगी जितना कि श्रंगरेज अब भारत पर अधिकार रखने की दशा में उससे जबरदस्ती ले पा रहे हैं, तो उसने भी किप्स से रुख बदलवा दिया । वह वार्ता श्रासफल रही । जनता ने इसपर संतोष की एक सांस ली। श्रंगरेजी ढंग से सोचने वाले नेता लोग गांधी से खीके । प्रयाग में कांग्रेस महासमिति की बैठक में महात्मा गांधी ने प्रस्ताव रक्खा कि भारत की जापानी त्राकमण से सुरज्ञा का सर्वोत्तम तरीका यह है कि स्रंगरेज भारत से तुरत चले जागें। गान्धी का कहना था कि जर्मनी और जापान की भारत से कोई लड़ाई नहीं. उनकी लड़ाई स्रांगरेजों से है। श्रंगरेज यदि यहाँ रहेंगे और युद्धप्रयव चलायेंगे तो भारत पर श्राक्रमण का खतरा है। श्रंगरेजों के यहाँ से चले जाने पर भारत उन देशों से सीधी बातचीत करेगा। यदि तब भी वे भारत पर श्राक्रमण करेंगे तो भारत अपने ऋहिंसात्मक उपायों से ही उनका सामना करेगा। पर भारत किसी भी दशा में अपनी अहिंसा नीति को त्याग उस हिंसात्मक संग्राम में शामिल होने को तैयार नहीं । जवाहरलाल, राजगोपालाचार्य, गोविन्दवस्तम पंत, ऋब्दुल कलाम श्राजाद श्रादि नेता इस समय गान्धी के विरोधी थे। उनके पूरा जतन करने पर भी कांग्रेस महासमिति में महात्मा गान्धी का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। जवाहरलाल नेहरू ने उस प्रस्ताव के विरोध में जो भाषण दिया उसमें उन्होंने इस प्रस्ताव का ऋर्य साफ-साफ जापानियों-जर्मनों की मदद करना कहा। श्रंगरेजी सरकार ने बाद में प्रयाग के श्रविल भारतीय कांग्रेस दफ्तर पर छापा मार उस श्रिवेशन की कार्रवाई के तमाम कागजात जब्त कर जवाहरलाल के भाषण का हवाला देते हुए कांग्रेस पर जापानी पंचम श्रंग होने का श्रारोप लगा उस कार्रवाई को प्रकाशित कराया। जवाहरलाल का वह भाषण कांग्रेस के श्रगले श्रान्दोलन के समय बराबर कांग्रेस के खिलाफ उद्धृत किया जाता रहा। उनके इस तरह के अन्य भाषणों को श्रंगरेज भारतीय सिपाहियों में जापानविरोधी प्रचार के लिए काम में लाते रहे।

किन्तु गांधी और उनके साथी नेता ग्रों के पास भी इस शाब्दिक प्रति-वाद के सिवाय भारत में श्रंगरेजों के युद्धोद्योग को रोकने के लिए कोई योजना नहीं थी। युक्तप्रान्त में कांग्रेस के एक बड़े नेता ने इस समय क्रान्तिकारी समाजवादी दल के प्रमुख नेता योगेश चटजीं से कहा कि वे ही कोई संघर्ष आरम्भ करें। जनता में भारी बेचैनी थी, जापानी बरमा ले चुके थे, भारतीय सेना श्रों ने सिंगापुर मलाया बरमा में जापानियों के सामने बड़ी संख्या में श्रात्मसमर्पण किया था।

भारतीय क्रान्तिकारी नेता रासिवहारी वसु आदि भारत की स्वाधीनता के लिए प्रयक्त करने की जापान में १६३० से ही एक संस्था स्थापित किये हुए थे। जापान के युद्ध में कूदते ही उन्होंने जापानियों से मिल अपने देश की स्वाधीनता के लिए प्रयक्त करने की प्ररणा दी। जापान के हिन्दचीन, स्थाम, सिंगापुर, मलाया आदि ले लेने पर उन्होंने आजाद हिन्द सरकार की स्थापना के

लिए 'भारत स्वाधीनता संघ' ( इपिडया इपिडपेंडेन्स लीग ) नाम से एक कामचलाऊ समिति बना भारतीय सेनाओं और पूर्वी देशों में बसे ३० लाख भारतवासियों को उससे सहयोग करने को कहा । जून १९४२ तक कसान मोहनसिंह ने रासविहारी वसु की प्रेरणा से एक आजाद हिन्द फौज की नींव डाली। आशा थी कि बरसात समाप्त होते ही आजाद हिन्द फौज जापानियों के सहयोग से भारत पर आक्रमण करेगी। महात्मा गान्धी ने कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों के सम्मुख अब अपनी भावी संघर्ष-योजना और आंगरेजों को भारत छोड़ो कहने के प्रस्ताव के मसिवंदे रक्खे ( जुलाई १९४२ )। स्पष्ट था कि नेता अपने इलाकों में जाकर संघटन कार्य करते। पर सिवाय बिहार के, जहाँ राजेन्द्रप्रसाद ने अपने प्रान्त का विस्तृत दौरा किया, और कहीं किसी ने कुछ न किया।

म् त्रागस्त को इसी दशा में कांग्रेस ने बंबई में "भारत छोड़ो" प्रस्ताव स्वीकार किया। त्रांगरेजों ने उसके दमन को तैयारी पहले से कर ली थी। इससे पहले कि वह प्रस्ताव श्रीर भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में कोई समाचार देश में फैल पाता, उन्होंने कांग्रेस महासमिति के तमाम सदस्यों और देश भर में प्रमुख कांग्रेसी नेता श्रों और कार्यकर्ता श्रों को श्राम गिरफ्तारी कर श्रान्दोलन को शुरू में ही कुचल देना चाहा। जवाहरलाल नेहरू श्रीर उनके विचार के जो नेता श्रांगरेजों का साथ देने के पद्म में थे, उनकी मांग भी श्रंगरेजी सरकार ने पूरी न की थी, श्रतः वे भी, एक राजगोपालाचार्य के सिवाय, कांग्रेस के बाहर न गये थे श्रीर अपने पुराने साथियों के साथ ही गिरफ्तार हो गये।

पर जनता संघर्ष के लिए स्वयं तैयार यी। उसने श्रपनी सहज बुद्धि से श्रंगरेजों के युद्धोद्योग में बाधा पहुँचाने यातायात डाक तार श्रादि के उनके सार्धनों को नष्ट-अष्ट करने का मार्ग पकड़ा। श्रान्दोलन का जोर उत्तरी बिहार में जहाँ राजेन्द्रप्रसाद ने दौरा किया था, तथा युक्तप्रान्त के पूर्वी जिलों में जहाँ योगेश चटर्जी के क्रान्तिकारी समाजवादी दल का विशेष संघटन था, सब से श्रिषिक रहा। श्रासाम और पूरवी बंगाल में भी कान्तिकारियों का पुराना जोर होने से आन्दोलन ने जोर पकड़ा। वहाँ अग्निवाहिनी श्रीर मृत्युवाहिनी नामक दलों ने श्रंगरेजी साम्राज्य के साधनों को नष्ट-भ्रष्ट करने में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की। श्रवध तिरहुत रेलपथ का, जो लखनऊ श्रीर बनारस से गंगा के उत्तर-उत्तर श्रासाम के पूरवी सीमान्त तक सीधा चला गया है, श्रंगरेजों के युद्धोद्योग में इस समय विशेष सामरिक महत्व था। उसका पूर्वी युक्तप्रान्त श्रीर उत्तरी बिहार वाला मुख्य श्रंश प्रायः सारा नष्ट-भ्रष्ट श्रीर ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस के स्थानीय सिपाहियों ने प्रायः सब जगह श्रान्दोलन कारियों से सहानुभूति रक्खी, जब कि ऊपर के श्राधकारी श्रीर गुप्तचर वि गि के लोग सबसे अधिक धोखे- बाज श्रीर देशद्रोही साबित हुए। सेना प्रायः सब जगह संघर्ष में भाग लेने को तैयार थी, पर उसे रास्ता बताने वाला कोई न था।

राजस्थान में श्रजमेर का सार्वजनिक जीवन तो प्रायः १६३५ ३६ तक नष्ट हो चुका था जब कि सब रियासती कार्यकर्ता वहाँ से बिखर चुके थे। श्रर्ज नलाल सेठी १९४१ से ही गायब थे। जो थोड़े से इने-गिने कार्यकर्ता वहाँ थे उनका सार्वजनिक जीवन में जनता पर विशेष प्रमाव न था। श्रान्दोलन श्रारम्भ होते ही वे या तो प्रायः गिरफ्तार कर लिये गये या श्रजमेर से बाहर रियासतों श्रीर दूसरे प्रान्तों में चले गये। श्रजमेर में श्रान्दोलन का कोई स्पष्ट प्रभाव जनता पर नजर न श्रायां। रियासतों में मेवाड, कोटा, इंगरपुर, गवालियर, इन्दौर श्रादि में प्रजागंडलों के कार्यकर्ताश्रों ने बम्बई से लौट कर श्रगस्त प्रस्ताव के श्रनुसोर श्रपने श्रपने राजाश्रों को विश्वतिपत्र मेजे कि श्रंगरेजी राज से वे श्रपनी रियासतों का संबन्ध तुरन्त तोड़ लें श्रीर रियासतों की श्रपनी प्रजा के साथ मिल शासनसुधार करें श्रीर पूर्णतः उत्तरदायी शासन की स्थापना करें, श्रन्थ्या उनके विरुद्ध सत्याप्रह किया जायगा। इसपर कार्यकर्ता

सन पकड़े गये और प्रजामगड़ल गैरकानूनी संस्थाएँ करार दी गयों। जगह जगह हड़ताल और प्रदर्शन हुए जिनमें विद्यार्थियों ने विशेष रूप से भाग लिया। अधिकांश रियासतों के राजा सरदार और पुराना मुत्सदी वर्ग आन्दोलन से भीतर ही भीतर सहानुभूति रखता रहा, पर अंगरेजों के भेजे दीवान और नये पढ़े-लिखे अंगरेजीदां उच्च राज्याधिकारी वर्ग के लोग, जो पहले प्रगतिशील जान पड़ते थे, सब जगह जनता-विरोधी और आन्दोलन का दमन करने में अध्रसर नजर आये।

कोटा में नेताओं की गिरफ्तारी होने पर जनता ने उठकर नगर की त्रपने 'त्रपिकार में कर लिया, पुलिस को बारकों में बन्द कर चौकियों श्रीर थानों पर कंब्जा किया श्रीर नगर के द्वार बन्द कर श्रन्दर बाहर सब जंगह अपना पहरा चौकी बिठा दिया । रियासत की अंगरेजी फौज और श्चांगरेजों के राजनीतिक विभाग का भेजा दीवान तीन दिन तक नगर के फाटक के बाहर पड़े रहे, उन्हें अन्दर आने की इजाजत न दी गयी। दीबान ने चाहा कि फौज फाटक तोड़कर नगर में घस जाय और जनता पर गोलि : जलाये । पर महाराव ने वैसा न होने दिया । श्रंगरेजों का राजनीतिक कामद्रार (पोलिटिकल एजेंट) भी वहाँ पहुँचा। महाराव द्वारा त्रपने विश्वस्तः ध्वपूर्व दीवान की मार्फत प्रजा को समभाने बुभाने श्रीर बींच में पहने पर प्रज्ञा श्रीर शासन के बीच समभौता हुआ कि नगर का दरवाजा खुले श्रीर पुलिस फीज श्रादि को भीतर श्राने दिया जाय, किसी को इसके लिए सजा या जनता पर जोर-जुल्म न होने दिया जायगा, राजनीतिक कैदी सब छुटेंगे, ऋौर महाराव जनता को शीघ्र उत्तर-द्रायी शासन सौंप देगा । राजनीतिक विभाग द्वारा नियुक्त दीवान की, जो प्रजा, पर गोली चलवाने को तैयार हो गया था, महाराव ने प्रजा के माँग करते पर अपनी रियासत की नौकरी से बरखास्त कर दिया।

्रजयपुर जीधपुर श्रौर श्रलवर में, जहाँ वहे श्रयसे से श्रगरेज दीवान थे, जो राजपूत जागारदारों को सर्वसाधारण जनता की उत्तरदायी शासन की माँग के विरुद्ध भड़काते रहे थे, प्रजामएडलों के कार्यकर्ता १९४२ के श्रारम्भ से ही रियासतों के शासकों द्वारा श्रपने विश्वास में थोड़ा सा लिये जाकर जागीरदारों से भगड़े में फँसा दिये गये थे। वे उपस्थित स्थिति को ठीक से न समभ वहाँ उन्हीं भगड़ों में फँसे रहे। जागीरदार किसान के संघर्ष ने वहाँ प्रजामएडलों के कार्यकर्ताश्रों की गलतियों से राजपूत श्रराज्य एत के प्रश्न का विकट रूप धारण कर लिया था। महात्मा गान्धी ने श्रान्दोलन से ठीक पहले श्रीप्रकाश श्रीर द्वारकादास कचरू को जोधपुर प्रजामएडल श्रीर जागीरदारों के इस श्रापसी भगड़े को निपटाने के लिए भेजा भी, पर समभ्तीता न कराया जा सका। श्रतः १६४२ के आन्दोलन में इन रियासतों के कार्यकर्ताओं ने संविध्त रूप से कोई विशेष भाग न लिया। कुछ ने व्यक्तिगत रूप में कार्य किया श्रीर गिरफ्तार हुए। जयपुर में हीरालाल शास्त्री रियासत से सहयोग कर चलने के पद्मपाती थे, एक उम्र दल उनका विरोध करता रहा। कुछ कार्यकर्ता बाहर जाकर आन्दोलन में सिम्मिलत हुए श्रीर गिरफ्तार किये गये।

त्रान्दोलन का जोर जापान और त्राजाद हिन्द सेना के बरसात बाद आक्रमण त्रारम्भ हो जाने की प्रतीद्या में त्रक्त्यर नवम्बर १६४२ तक पूर पर रहा, पर जब दिसम्बर भी बीत चला तो लोगों की हिम्मत पस्त पहने लगी। इस त्रान्दोलन में मदद और योग देने को इस बार रियासतों के राजा उच्च कर्मचारी तथा पुलिस फीज आदि के सभी लोग उत्सुकता और बेचैनी दिखा रहे थे, पर १६१४-१५ की तरह उन सब को बुलाकर संबिटत करने या उनसे किसी योजनानुसार काम ले सकने वाला नेतृत्व इस बार उपलब्ध न हो सका। देश में किसी व्यापक क्रान्तिकारी संबटन का पहले से न होना इस समय सबको त्राखरा, पर यह तो देश की गत २० वर्षों की राजनीति का परिणाम था, जिसमें इस तरह के संघटन के लिए न सिर्फ प्रयत्न न किया गया था, बल्कि जो लोग संबटन खड़े करने के जतन करते रहे उन्हें भी बुरा-भला कहा जाता रहा या।

किन्तु इसके लिए हम सिर्फ गान्धी के ऋहिंसावादी नेतृत्व को ही दोष नहीं दे सकते। स्वयं क्रान्तिमागों भी इसके लिए उतने ही जिम्मेवार थे, जिन्होंने क्रान्ति के इस दूरवर्ती ध्येय को स्पष्ट रूप से सामने न रख छोटे और तुच्छ मामलों, पटाकेबाजी और त्रासकायों में बिना सोचे-समफे ऋपनी शक्ति का ऋपव्यय कर ऋपने संघटन को कमजोर बनाने, नष्ट भ्रष्ट और बरबाद करने का ऋवसर दुरमन को स्वयं दिया था। खास कर काकोरी जैसे मामले यदि न होते और हिन्दुस्तान प्रजातन्त्र मण्डल अपने सामरिक क्रान्ति वाले ध्येय पर चुपचाप लगा रहता, तो १६१४-१५ के बिलदानों के बाद १९२०-२१ में देश में क्रान्तिवादियों के प्रति जैसी सम्मान और प्रतिष्ठा की भावना थी, और विदेशों में उनके जैसे सम्बन्ध और सम्पर्क स्थापित थे, उनसे २० साल बाद जब उनकी ऋभीष्ट सिद्धि का यह दुर्लभ ऋवसर ऋगया था तब देश को उनका यह ऋभाव ऋनुभव करने की नौबत न ऋगयी होती।

श्राजाद हिन्द फौज का संघटन कार्य जनरल मोहनसिंह द्वारा मई १६४२ तक ही पूरा हो गया था। किन्तु उनके श्रौर जापानियों के बीच परस्पर विश्वास पैदा करने और एक दूसरे को समभ्तने में साल भर बीत गया। यह काम वास्तव में क्रान्तिकारियों के लिए १९२०-२१ से करने का था। यदि देश में कोई क्रान्तिकारी संघटन पहले से रहता जिसने भारतीय सेना के श्रन्दर भी श्रपनी शाखायें फैला रक्खी होतीं, एवं जापान सरकार से भी रामबिह्यरी वसु श्रादि द्वारा श्रपना नियमित सम्बन्ध पहले से बना रक्खा होता, तो ठीक किया के इस श्रयसर पर यह श्रमूल्य समय का श्रातिपात इस प्रकार न हुआ होता। किन्तु देश श्रौर विदेश में परस्पर सम्बन्ध रखने की कोई कड़ी पहले से तैय्यार न की गयी होने से भीतर श्रौर बाहर के संघर्षों में कोई सामंजस्य न किया जा सका। इस बीच श्रंगरेजों को श्रमरीका की मदद श्रा पहुँची। जर्मनी रूस में फँस चुका था।

रासिबहारी वसु जब भारतीय फौजों का विश्वास प्राप्त कर उनमें ऋौर जापानियों में परस्पर समभौता श्रौर सहयोग ठीक से न करा सके, क्योंकि २७ बरस से वे भारत से सीधे सम्पर्क में न थे, तो उन्होंने जापा-नियों से कह कर भारतीय सैनिकों की इच्छानुसार सुभाषचन्द्र वसु को जर्मनी से, जहाँ वे १९४२ के आरम्भ से मौजूद थे,पूर्वी एशिया में बुलवा माँगाया। सुभाष ने जर्मनी से मदगस्कर तक एक जर्मन पनडुब्बी में यात्रा की श्रौर वहाँ से एक जापानी पनडुब्बी ने उन्हें मई १९४३ में पेनांग पहुँचा दिया । वहाँ से तोकियो होकर जून १९४३ तक वे सिंगापुर लौटे । ४ जुलाई को रासबिहारी वसु ने पूरबी एशिया के भारतीयों का नेतृत्व श्रौर श्राजाद हिन्द फीज की वागडोर उनके हाथ में सौंप दा। उनके प्रभाव ने पूर्वी एशिया के भारतीय प्रवासियों में नई जान फूँक दी। सुभाष के व्यक्तित्व से उनके प्रति देशवासियों के मन में स्रसाधारण विश्वास था। भारत स्रौर यूरप की भीतरी और नाना राष्ट्रीय राजनीति से उनकी गहरी अभिज्ञता का ग्रासर जापानियों पर भी पहा। उनके प्रयत्न से ग्राजाद हिन्द फौज का नया संघटन शीघ ही सम्पूर्ण हो गया। २१ अक्तूबर १९४३ को एक ग्रस्थायी त्र्याजाद हिन्द सरकार की भी स्थापना हुई जिसको जापान, जर्मनी, इताली तथा उनके साथ के सभी राष्ट्रों ने स्वीकार किया।

शुरू जनवरी १६४४ में आजाद हिन्द सरकार का अधिष्ठान रंगून चला आया और फरवरी १६४४ में आजाद हिन्द फौज जापानियों के सहयोग से भारत के पूर्वी सीमान्त पर आक्रमण के लिए बढ़ी। तभी २२ फरवरी को यरवदा जेल में महात्मा गांधी की धर्मपत्नी कस्त्रवा का देहान्त हुआ, नाद में महात्मा गांधी की तिवयत खराब हो गयी, तब लार्ड वेवल ने, जो अंगरेजों का अनुभवी सेनापित था और भारत पर जापानी आक्रमण की सम्भावना होने से १९४३ में लिनलिथगों के स्थान पर भारत का वायसराय बना कर भेजा गया था, ६ मई को महात्मा गांधी को छोड़ दिया। जून १९४४ तक आजाद हिन्द फीज श्रीर जापानियों के श्राक्रमण का जोर भारतीय पूर्वी सीमान्त पर पूरे वेग में रहा। उन्होंने श्ररा-कान ऋौर मिखापुर के मोचों पर ब्राक्रमण किया ब्रौर मई-जून तक पलेल कोहिमा त्रादि ले मणिपुर की राजधानी इम्फाल को त्रा घेरा। त्रांगरेजी फीजें उनके सामने जिस तरह हारती श्रीर पिछे हटती गयीं उससे उन्हें श्राशा थी कि बरसात श्रारम्भ होने तक वे मिणपुर की राजधानी इम्फाल दखल कर सकेंगे श्रीर बरसात इम्फाल में बितायँगे, उनके एक बार भारत में इस प्रकार प्रविष्ट होते ही भारत की जनता उठ खड़ी होगी जिससे सम्पक बना वे बरसात में त्र्यासाम त्र्यौर पूर्वी बंगाल में घुस जायँगे जिससे बरसात के बाद भारत में ऋंगरेजी साम्राज्य के पाँव ऋासानी से उखाड़े जा सर्केंगे । पर अब भारत में आन्दोलन दब चुका था । बंगाल की कमर १६४३ के भीषण अकाल के कारण टूट चुकी थी। १९४२ के ख्रांत में जापानियों के बंगाल पर चढ़ने की संभावना देख श्रंगरेजों ने उन्हें कठिनाई में डालने के लिए वहाँ का सारा अनाज खींच लिया था, जिससे वह अकाल पड़ा, जिसमें कम से कम ३०-३५ लाख ब्रादमी भूखों तड़प-तड़प कर मर गये थे। १६४२ में जो रेल-पथ जनता ने तोड़ दिये थे उनकी मरम्मत करने तथा ग्रापने यातायात साधन उन्नत करने ग्रीर ग्रामरीका श्रफीका श्रास्ट्रेलिया श्रादि से शस्त्रास्त्र श्रीर सेनाएँ बड़ी मात्रा में वहाँ पहुँचाने का समय ऋंगरेज़ों को मिल गया था जिससे बरसात शुरू होने पर भी वे त्रपनी लड़ाई जारी रख सके। बरसात सिर पर स्त्रा पहुँची पर इम्फाल न लिया जा सका। उधर बरमा से जापानियों श्रीर श्राजाद फौज के रसद शस्त्रास्त्र आदि लाने के मार्ग बरसात में सब इक गये। फलतः २२ जुनं के बाद उन्हें कोहिमा से लौटना पड़ा ।

यूरप में जर्मनी का पराजय भी तब स्पष्ट श्रौर निश्चित दिखायी देने लगा था। गान्धी ने श्रब २८ जुलाई को एक वक्तव्य निकाल १६४२ की तोइफोइ तथा छिपे संघटन श्रौर प्रचार आदि के कार्यों को श्रहिंसा विरुद्ध

कह कर उनकी निन्दा की । अंगरेज उन्हें यदि कांग्रेस कार्यसमिति से मिलने देते तो वे अब उसे अंगरेजों के साथ मिल उनके युद्धोद्योग में सहायता देने की सलाह देने को तैयार थे, बशर्चे कि सरकार प्रान्तों में कांग्रेग्री मंत्रिमंडलों को फिर ऋधिकार ग्रहण करने दे और केन्द्रों में सिर्फ दीवानी शासन के पूरे अधिकार प्राप्त राष्ट्रीय सरकार बनाने का आह्वासन मिल जाय । किन्तु त्रांगरेज त्राब उतना भी देने को तैयार न थे। १९३० की गोलमेज-सम्मिलनी के समय से श्रंगरेजों ने श्रपनी स्थिति यह बना रक्खी थी कि हम स्वराज्य देने को तैयार हैं लेकिन कुछ बचाव प्रतिबन्धीं (सेफ गार्ड्स) के साथ । उन्हें अपनी दृष्टि से जो प्रतिबन्ध लगाने थे वे थे सामरिक, वैदेशिक श्रीर अर्थ-नीति के सम्बन्ध में, तथा शासन के डाँचे को चलाने वाले अमलों की सेवाओं के सम्बन्ध में। उन्हें अपने हाथ में रखकर वे भारतीय स्वराज्य को बिलकुल निरर्थक श्रपने हाथ की कठपुतली बना सकते थे। टट्टी की ऋोट में शिकार खेलना ऋंग्रेजों की सदा की नीति थी । इस सिल्सिले में उन्होंने ऋपने बचाव प्रतिबन्धों के ऋागे श्रल्पपत्त बचाव प्रतिबन्धों की टट्टी लगाई । १६३० से वे यह खेल खेलावे आये थे. इसे उन्होंने ऋब भी जारी रखा। महात्मा गांधी को जब इस प्रकार कोई चारा न दीखा तो १९३८ के बाद से यह बात अच्छी तरह समभते हुए भी कि मुस्लिम लीग अंगरेजों द्वारा खड़े किये गये देश-द्रोहियों की एक संस्था है जो कांग्रेस से कभी समभौता न करने के लिए प्रखबद है, उसके नेता महम्मद ख्राली भीणा से फिर एक बार समभौते की बातचीत चला कर उसका महत्त्व मुसलमानों और संसार के सामने खाइमखाइ बढ़ाया (सितम्बर १६४४)।

छोटी रियासतों को स्रंगरेजों ने भारत में जान-बूक्त कर खा किया हुआ था। भारत के सीमान्त पर जब तक कोई बाहरी स्राक्रमण का खतरा न था तब तक भारत की जनता के उठते हुए राष्ट्रवाद के उफान

को दके दबाये रखने श्रीर उसका ताप खींच लेने के लिए वे उनका श्रच्छा उपकरण थी। किन्तु जापान के पूर्वी एशिया में इस प्रकार एका-एक उठ लड़े होने श्रीर बरमा तक का प्रदेश एक ही बार भपट लेने पर उन रियासतों का ऋस्तित्व ऋब ऋंगरेजों के लिए खतरे का कारण बन गया था । १९४२-४४ में रीवाँ, इन्दौर, बीकानेर स्त्रादि के राजाओं का रुख संशयात्मक होने के पक्के प्रमाण उन्हें मिले थे। रीवाँ के राजा को इसके लिए गद्दी से उतारा गया और इन्दौर को ऋपनी रियासत का सारा इन्तजाम पहोस की देवास रियासत के शासक के हाथ में दे कुछ समय के लिए जनरदस्ती अमरीका यात्रा के लिए रवाना होना पड़ा था। बीका-नेर के महाराजा गंगासिंह की. जो भारतीय राजात्रों में इस समय सबसे चतुर और प्रभावशाली था, मृत्यु जनवरी १९४३ में हो गयी। उस समय रियासतों के प्रामाणिक च्रेत्रों में यह बात सुनी गयी कि यदि वह जीवित रहा होता तो धुरी-राष्ट्रों ( जर्मनी इताली ऋौर जापान ) से सम्बन्ध होने का त्रारोप उस पर लगाये जाने की पूरी संभावना थी। त्रांगरेजों को १९४३ में ही दिखाई दे गया था कि यदि जापानी उड़ीसा बंगाल बिहार पर चढ़ त्राते तो उन रियासतों के राजा, जो सिर्फ त्रांगरेजों की सैनिक शक्ति की वरिष्ठता के कारण उनके प्रति भक्ति दिखाते थे तथा अपनी श्रपनी रियासतों में जिनके पास कुछ सेना, बना-बनाया शासन का दिचा तथा सैकड़ों बरसों से चली ख्राती प्रजा की परम्परागत राजभिक थी, सबसे पहले उनका जुम्रा उतार उस नयी शक्ति से हाथ मिलाने वाले होंगे। त्रातः रियासतों के सम्बन्ध में उन्होंने त्राव त्रापनी नीति बदली । छोटी छोटी रियासतों का एकीकरण कर उनके संघ बनाने और उनके पुलिस सेना शासन और न्याय के सब श्रिधिकार शासनसुधार के नाम पर उनसे ले संघ के ऋघीन कर देने या उन्हें पहाँस की बड़ी रियासतों में मिला देने की नयी नीति पकड़ी। बड़ी रियासतों या संघों में शासनाधिकार श्रंगरेजों के राजनीतिक विभाग के कारिन्दों दीवानों श्रादि के हाथों में रख कर उन्हें श्रपेच्या अधिक श्रासानी से काबू रखा जा सकता था। राजाओं के विरोध के बावजूद भी श्रव श्रंगरेज पार्लिमेंट ने इस के लिए काठियावाह श्रादि रियासतों को वैसे समूहों में संघटित करने के कानून बनाये (नवम्बर १६४४)। राजस्थान में भी शाहपुरा श्रादि छोटी रियासतों के मेवाह में मिलाये जाने की बातचीत श्रारम्भ हुई। तब नरेन्द्रमंडल की राजाश्रों की स्थायी समिति ने वायसराय से इस संबन्ध में विरोध होने पर इस्तीफे दिये (३ दिसंबर १९४४)। फिर भी शिचा स्वास्थ्य श्रौर पुनर्निर्माण के प्रक्तों पर सिम्मिलित होकर बात करने श्रौर समूह बनाने की समस्याश्रों पर उन्होंने विचार किया। राजस्थान में शिचा के प्रक्रन पर एकमत हो सब राज्यों ने प्रान्त भर के लिए जयपुर में एक यूनिवर्सिटी बनाने में सहयोग करना स्वीकार किया।

बरमा में भी श्रंगरेज १६४४ की बरसात बाद बराबर बढ़ते ही गये। अप्रैल १९४५ तक उन्होंने प्रायः समूचा बरमा जापानियों से वापिस ले लिया। जापानी फौर्जें वहाँ से स्याम श्रौर मलाया की तरफ़ हट गईं, श्राजाद हिन्द फौज का एक बढ़ा श्रंश तो लंडता हुआ बरमा में गिरफ्तार हुआ, पर शेष श्रंश को सुभाष वसु जापानियों के साथ साथ बरमा से निकाल ले गये। शुरू मई में जर्मनी का पतन हुआ श्रौर यूरप का युद्ध समाप्त हो गया। जनता के श्रसहयोग से भारत में बराबर काम नहीं चलाया जा सकता था, अतः श्रंगरेजों के लिये कुछ न कुछ समभौते का उपाय करना श्रब श्रावश्यक था। कांग्रेस के नेताश्रों से बातचीत द्वारा यह देखने के लिये कि वे श्रब कहाँ तक श्रपने साथ लिये जा सकेंगे, लार्ड वेवल ने १४ जून १९४५ को कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों को जेलों से छोड़ दिया। २६ जून को वायसराय की कार्यसमिति का पुनः संघटन सवर्ण हिन्दुओं और मुसलमानों के समान प्रतिनिधित्व के श्राधार

पर करने के लिए लार्ड वेवल की अध्यत्ता में शिमले में नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया। कांग्रे स को सिर्फ सवर्ण हिन्दुओं की बैठकों के लिए नामजद करने का अधिकार मिला जो एक तरह उसके राष्ट्रीय रूप के लिए बड़ा था। फिर भी वह कुछ थोड़ा बृहुत बहाना करने के बाद उस बातचीत में शामिल हुई। पर तमाम मुस्लिम आसनों पर मुस्लिम लीग अपने ही नाम्बद व्यक्तियों को रखने के लिए अड़ गई। समभौता न हो सका, पर अंगरेज दुनियाँ के सामने फिर यह सिद्ध करने में सफल हो गये कि वास्तव में वे हिन्दुस्तानियों को अधिकार देना चाहते हैं पर हिन्दुस्तानी ही आपस में एक मत नहीं हैं।

जुलाई में इंगलैएड में नये चुनावों के परिणाम निकले । वहाँ के मजदूर दल ने भारत के प्रश्न को निपटाने के नाम पर चुनाव लड़ा था, जिसमें वह पूरी तरह जीता। इंगलैंड की जनता छः बरस के लगातार युद्ध से थकी थी। उसके कारखाने ग्रादि सब जर्मन युद्ध में ध्वस्त हो चुके थे श्रौर पूरव का व्यापार सब चौपट था, फिर जर्मनी पर कब्जा रखने के लिए भी बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता उसे यूरप में ही थी। जापान का युद्ध ऋभी काफी लम्बा चलता नजर ऋारहा था, जिसके भार से वह घवरा रही थी ऋौर चाहती थी कि किसी तरह भारत के नेतात्रों को पटाकर उस युद्ध का बोभा भारत की जनता की गर्दन पर हाल सके जिससे वह ऋपने शिल्प व्यवसायों को पुन: संघटित कर युद्धोत्तर विश्व में त्रापनी आर्थिक स्थिति को फिर से सँभाल खड़े होने के लिए विराम पासके। युद्ध में सैनिक विजय प्राप्त कराने वाला श्चानुदार दला जब उसकी इस इच्छा को पूरा न कर सका तो अब मजदूर दल सामने त्राया । वह समाजवाद स्त्रौर समूहवाद के त्रादशों की बार्तें करता था। श्रातः भारत के उन नेताओं ने जो समाजवाद बतियाने के शौकीन थे, समभा कि मजदूर दल समाजवादी होने से उनका मित्र ऋौर हितैषी होगा ऋौर ऋासानी से उनके हाथ में ऋषिकार सौंप

देगा। पर श्रंगरेज मजदूर समाजवादी था तो श्रपने श्रंगरेज समाज के लिए, इंगलेंड का पूँजीपित वर्ग जो दूसरे देशों की लूट का माल अकेले ज्यादा हइपता था उसमें मजदूरों को बराबरी का हिस्सा बटाने के लिए। भारत या श्रपने साम्राज्य की दूसरी जातियों के लिए भी जिनके कि कर्षण शोषण पर उनकी जाति की वृत्ति निर्भर थी, यदि वह उदार या समाजवादी श्रादर्शवादी बनता तो श्रपना ही पेट काटता। वास्तव में श्रपने साम्राज्य के मामले में श्रंगरेजों का यह मजदूरदल भी वैमा ही निर्घण साम्राज्यवादी श्रौर कर्षण-पत्त्पाती था जैसा वहाँ के पूँजीपितयों श्रौर श्रिमजातवर्गों का पोषक श्रनुदारदल; और यह सिर्फ अपने असामर्थ्य को देख समय निकालने श्रौर श्रपना बोक्ता भारत की जनता के कन्धों पर डालने के ही लिए लम्बी-चौड़ी श्रौर चिकनी-चुपड़ी श्रीर भारतीय देसी राजाश्रों को भारतीय राष्ट्रवाद के विरुद्ध खड़ा करने का खेल उसके द्वारा भी जारी रखा गया।

फिलिपाइन द्वीपपुंज और त्रोकीनावा टापू की लड़ाई में जापानियों ने श्रमरीकियों को जो कड़ी लड़ाई दी, उससे प्रकट हुश्रा कि जापान का युद्ध लम्बा श्रीर विकट होगा। श्रांगल-अमरीकी नेता सर्वराष्ट्रीय श्रमिसमय के विरुद्ध श्रव जापान पर विषेली गैसों का उपयोग करने की बात कर रहे थे। प्र अगस्त १९४५ को रूस भी जापान के विरुद्ध लड़ाई में सम्मिलित हुश्रा। आंगल-श्रमरीकियों ने देखा कि यदि रूस जर्मनी को तरह यहां भी पहल कर गया तो जापान के साम्राज्य में भी हिस्सा बँटावेगा, श्रतः उन्होंने जापान को श्रातंकित कर जल्दी आत्म-समर्पण करने को मजबूर करने के लिए उसके दो नगरों हिरोशिमा श्रीर नागासाकी पर दो श्रत्यन्त धातक श्रागुवमों का प्रयोग किया जिससे लाखों निरीह-जनता, स्त्री-पुरुष,

बच्चे तथा पशु-पत्नी भी या तो तुरत मर गये या इस तरह विकलांग श्रौर रोगग्रस्त हो गये कि उनका जीना न जीने के बराबर हो गया। अमरी-कियों की उस स्रमानुषिक कूरता को देख सारी दुनिया की मानवता काँप उठी, पर हमारे देश के अहिसा के उपासकों के मुख से, जो जापान जर्मनी की श्रांगरेज ग्रमरीकियों की फैलाई फूठी-सच्ची छोटी-छोटी करता की बातों पर लंबे-लंबे व्याख्यान देते न थकते थे, अमरीकियों की इस निघू ए हिंसावृत्ति पर एक शब्द न निकला। जापानियों ने इस तरह के श्रमानुषिक नरसंहार से बचने के लिए ११ श्रगस्त को श्रात्म-समर्पण कर दिया ।

श्राजाद हिन्द सरकार श्रौर उसकी फौज की स्थिति अब क्या होगी, इस विषय पर विचार करने के लिए सुभाष वसु सैगों से तोकियो रवाना हुए । जापानी रेडियो ने २० ऋगस्त को घोषित किया कि १८ ऋगस्त को तैवान ( फार्मोसा ) द्वीप से तोकियो के लिए हवाई जहाज से रवाना होने पर उनका जहाज अचानक आग लग जाने से गिर पहा, जिससे भारत की स्वाधीनता के लिए लंबने वाले महान् नेता सुभाषचन्द्र वसु का देहान्त हो गया।

इसके बाद ३ सितम्बर १६४५ को जापान के विराम संधि पर इस्ता-च्चर कर देने पर उसकी सेना के साथ आजाद हिन्द सरकार और फौज ने भी श्रंगरेजों के सामने श्रात्मसमर्पण किया। जापान से युद्ध समाप्त होने पर सुभाष के बड़े भाई शरतचन्द्र वसु त्रादि उग्र नेता भी भारत की जेलों से छोड़े गये। श्रंगरेजों ने श्राजाद हिन्द फौज वालों पर राजद्रोह और सम्राट के खिलाफ युद्ध करने का मुकदमा चला हर उन्हें सजा देने का निश्चय किया। भारत की जनता में इससे भारी चौभ फैला, किन्त कांग्रे स के जवाहरलाल नेहरू सरीखे नेता श्राजाद हिन्द सेना श्रीर उसके नेताश्चों को युद्ध-काल में जापानियों के पिछू कहते थे, श्चौर श्चव भी उन्हें प्यभ्रष्ट कह उनके लिए चमायाचन के स्वर से अधिक बात कहने का

साहस न कर पाये थे । शरत् चन्द्र वसु ने जेल से छूटते ही दिये अपने वक्तव्यों में कहा कि इस साम्राज्यवादी युद्ध में सच्चे अयों में त्र्राजादी के रुच स्रादर्श को लेकर यदि कोई लड़ा थातो वह थी स्राजाद हिन्द भौज । उन्हें पथ-भ्रष्ट भ्रान्त कहने वालों को उन्होंने सिर्फ फैशन देखकर बने हुए सार्वदेशिकतावादी गाल बजानेवाले कह कर ललकारा और त्रा है हाथों लिया। भीतर भीतर उमहती हुई जनता की भावना ऋौर बेचैनी की मनोदशा इससे एकाएक उभइ आई । देश की हवा एकाएक बदली, सब जगह आजाद हिन्द फौज वालों की सहानुभृति में बड़े-बड़े प्रदरान हुए, कलकत्ता की सबकों पर गोलियाँ चला कर भी पुलिस उन्हें दबा न सकी । इन प्रदर्शनों में हिन्दू श्रौर मुसलमान सभी ने एक सा भाग लिया क्योंकि आजाद हिन्द फीज में सभी संप्रदायों के लोग बिना किसी मेद-विचार के कन्धे से कन्धा भिड़ा ऋपने देश की ऋाजादी श्रौर श्रपनी समूची जनता की मुक्ति के उच्च श्रादशों को लेकर लड़े थे श्रीर उनमें परस्पर खान-पान रहन-सहन या भावना-सम्बन्धी कोई भेद या परहेज न बचा था। मुस्लिम लीग जैसी साम्प्रदायिक विष फैलाने वाली संस्था जिसकी हैसियत कांग्रेस वालों ने व्यर्थ बढ़ाई थी, उन प्रदर्शनों के कारण फीकी पहने लगी । जवाहरलाल नेहरू आदि अंगरेजी घट्टी पिये तथाकथित सार्वदेशिकता-वादियों को भी ऋब ऋपना सर बदलना पड़ा। ऋाजाद हिन्द नेताऋों के मुकदमों की पैरवी की तैयारी की गई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू श्रीर भुलाभाई देसाई श्रादि ने प्रमुख भाग लिया। देश में एक नया उफान उठ आपने का खतरा पैदा हो गया। श्चंगरेजों ने दिल्ली के लाल किले में श्राजाद हिन्द फौज के नेताश्चों पर मुकदमा चलाया, पर नाममात्र की सजायें देकर उन्हें छोड़ दिया।

दिसम्बर १९४५ के अन्त में देशी राज्य लोक परिषद् का बृहद् अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्ता में उदयपुर में हुआ, जिसमें देशी राज्यों की प्रजा की कम से कम मांग, १९३५ के संविधान के श्चनुसार निर्वोचनाधिकार के श्राधार पर रियासतों में भी तुरन्त उत्तरदायी कासन की स्थापना और भावी भारतीय संघ शासन में प्रजा प्रतिनिधियों को भेजने पर बल दिया गया । राजस्थान में या किसी भी भारतीय विद्यासत में जनता का संघटित रूप से विशाल परिमाण में होने वाला यह पहला प्रदर्शन था। अंगरेजों के कारिन्दे, दीवान तथा मंत्रियों और श्चान्य उच्च राजपदाधिकारियों ने उसके होने में गुपचुप श्चनेक श्रदंगे लगाने के विफल प्रयत्न किये। ऋंगरेज ने महराणा ऋौर जागीरदारी त्रादि को उसमें किसी ·तरह का सहयोग न देने के लिये दबाया, पर क्रांगरेज सरकार उधर कांग्रेस के नेताओं से बातचीत भी चला रही थी। ऐसी दशा में जागीरदारों श्रादि ने श्रंगरेजों की टट्टी बनना स्वीकार न किया। मेवाड़ के कुछ बड़े जागीरदारों ने तो साफ ही जवाब दे दिया। ऐन अधिवेशन के अवसर पर जनता में इतना उत्साह उमड़ पड़ा कि रियासत के दीवान त्र्यादि कोई खुला विरोध करने की हिम्मत न कर सके श्रीर सबके सब कोई बहाना बना रियासत से बाहर टल गये। रियासतों में इस ग्रिधिवेशन का असर बहुत हुआ। उनमें १९४६ के आरम्भ से जन-त्र्यान्टोलन जोर पकड़ने लगा ।

राजस्थानी सेनाएँ युद्ध-काल में अधिकतर पिन्छमी एशिया और मिसर के मोरचों पर लहती रही थीं। मिसर लिबिया आदि में जर्मनों और इतालिवयों को हराने तथा सिसली इताली और यूनान पर अंगरेजों अमरीिकयों का पुनः दखल करानेवाली द वीं हिन्दुस्तानी सेना में भी राजस्थानी सैनिकों की बड़ी संख्या थी। उन मोचों पर अंगरेज अमरीिकयों, के साथ उन्हें कन्चे से कन्या भिड़ाकर लड़ने तथा यूरपी लोगों को निकट से देखने का अवसर मिला था। इताली, यूनान आदि में जनता उनके साहस और शौर्य पर अंगरेजों, अमरीिकयों आदि से भी कहीं अधिक विश्वास करती थी। इससे उनमें आत्मविश्वास जागा था। आजाद हिन्द फौज के मामले ने उनके भी आत्म-सम्मान को अब जगा

दिया था श्रौर वे यूरप के मोरचों से लौट कर श्रपने घरों को श्राते समय कुछ दृढ़ निश्चय सा करके राजस्थान के देहातों में लौट रहे थे। राजस्थान के जन-साधारण में भी इससे श्रव उत्साह उमइने के लच्चण प्रकट होने लगे।

कांग्रेस के नेता चाह रहे थे कि प्रान्तों के मंत्रित्व उन्हें ऋब किसी तरह वापिस मिल जायँ, पर श्रंगरेजों ने नये चुनाव, जो १६३७ के बाद युद्धजन्य परिस्थिति के बहाने उन्होंने ब्रबतक स्थगित कर रक्खे थे, कराये बिना उन्हें अधिकार सौंपने से इनकार कर दिया। युद्धकाल में कांग्रेस का नेतृत्व पूर्णतः अप्रसफल सिद्ध हो चुका था अग्रीर जनता में भीषण दमन के कारण ऋातंक होने से ऋंगरेजों को विश्वास था कि कांग्रेस को शायद वे उतने मत प्राप्त करने से रोक सकें। मुख्लिम लीग जमींदार सभा ब्रादि साम्प्रदायिक और निहित-स्वार्थी वर्गी के संघटनों का जोर बढ़ा था। शुरू १९४६ में प्रान्तीय विधान सभात्रों के चुनाव हुए। श्रंगरेजों ने मुस्लिम लीग तथा जमींदार श्रादि को श्रागे बढ़ाने का भरपर जतन किया। किन्तु आजाद हिन्द कौज के मामले से जो हवा बदली थी उससे राष्ट्रीयता की लहर फिर उमडी। कांग्रेस ने गैर-मुस्लिम स्थानों पर प्रायः सब जगह कब्जा कर लिया । मुश्लिम स्थानों पर सरकार श्रीर जमीदारों श्रादि की सहायता से मस्लिम लीग को काफी सफलता मिली तो भी पंजाब सिन्ध ऋौर सीमाप्रान्त जैसे मुस्लिम-बहुल प्रान्तों में मुस्लिम लीग श्रिधिक मत प्राप्त न कर सकी। इसके बाद श्रिधिकांश प्रान्तों में फिर कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल स्थापित हुए।

गत डेद सौ सालों में श्रंगरेजों के भारत तथा विश्व का बहा श्रंश जीतकर श्रपना साम्राज्य फैलाने श्रौर उसे बरावर बनाये रखने का मुख्य श्राधार जैसा कि हम पीछे कई बार देख चुके हैं, भारत की भाड़ित सेना थी। श्रंगरेज नेता भारतीय राष्ट्रवादियों श्रौर कांग्रेसियों का मुँह

सा चिदाते हुए १९४४-४५ तक भी प्रायः यह कहते रहते ये कि भारत की फौज श्रोर पुलिस पर, जो मुख्यतः भारत के जनसाधारण कृषक वर्ग में से श्राई होने के कारण भारतीय लोकमत का ठीक प्रतिनिधित्व करती है, कांग्र से या राष्ट्रवादियों का कुछ भी श्रसर नहीं। किन्तु श्राजाद हिन्द फौज की ख्रुत श्रव भारत के सैनिक वर्ग में भी फैली।

पूर्वी एशिया में जापानी अन्त को स्वयं हार गये थे, पर यूरपी शक्ति की धाक उन्होंने वहाँ से पूरी तरह उखाइ फेंकी थी। बरमा मलाया हिन्द-चीन तथा हिन्दी द्वीपपुंज से जाते-जाते वे वहाँ की जनता को सुसंघिटत श्रीर शस्त्रास्त्रों से सज्जित कर श्रापनी श्राजादी के लिए लंबने को उद्यत कर गये थे । वहाँ के शासक फांसीसी, त्रोलंदेज ( उच ) त्रादि युद्ध-काल में स्वयं पददिलत हो गये थे, ख्रत: उनमें शक्ति न थी कि इन देशों के इन आजाद दलों को जीतकर उन पर अपना साम्राज्य फिर से स्थापित करते । पर त्र्यंगरेजों के समाजवादी मजदूर दल की सरकार ने भारतीय भारत सेना की मदद से उन देशों के देशभक्त निवासियों का दमन कर उन्हें उनके गोरे मालिकों के लिए मुरचित रखने का जतन किया। उन देशों के नेताओं ने तब भारतीय नेतात्रों से पुकार की कि अपने देश की सेना वे वहाँ से हटवावें। कांग्रेस के वैधानिकतावादी नेता तो उस सम्बन्ध में कुछ न कर सके, पर त्राजाद हिन्द फौज की छूत के कारण भारतीय सैनिकों की स्त्रनेक दुकड़ियाँ स्वयं उन देशों के स्वाधीनता सैनिकों से जा मिलीं श्रौर जो नहीं मिलीं उन्होंने भी कई बार ऐसा किया कि उन्हें उन सैनिकों पर गोली चलाने को कहा गया तो आरमान में चलादो। इधर भारत में १८-१६ फरवरी १६४६ को बम्बई में राजकीय नौसेना के सैनिकों ने इदताल और खुला विद्रोह किया, जो कांग्रेस-नेताओं के इस्तचेप और बीच बचाव करने ऋौर किसी को उसके लिए दएड न मिलने देने के आक्वासन देने पर शान्त हुआ। विहार और जवलपुर में पुलिस ने हबतालें कीं। इन सब घटनात्रों से सूचित या कि आजाद हिन्द फीज की छूत तेज़ी से फैल रही थी। अंगरेज़ों ने देखा उनके साम्राज्य का आधार ही अब इस प्रकार कमजोर हो गया है, तो उन्होंने इससे पहले कि वह भवनदा कर उन्हों पर आन गिरे, उसे छोड़ देने में अपनी कुशल समक्त अपनी नयी नीति बनाई। उनकी नयी नीति अब यह थी कि भारत को छोड़ने से पहले उसे अधिक से अधिक नुकसान पहुँचाना और कमजोर बनाकर जाना जिससे कि वह एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर अपने पावों पर खद्दा न हो सके, और उनके भारत महासागर के दोनों तरक स्थित अक्तरीका और आस्त्रेलिया के उपनिवेशों के लिए खतरा पेदा न कर सके ।

<sup>\*</sup> समकालिक घटनाचक की यह व्याख्या पहलेपदल जयचन्द्र विद्यालंकार ने १६ जून १९४६ को त्राने रामकियां के एक आपम्म में की भी । १३-४-४७ को पटना में और मई और जुलाई १६४७ में ब्राजमेर और उदयपुर के ख्राने आपमों में उन्होंने इसे सार्थ कर से दोहराया । १९३६ में उनका इतिहाल-प्रमेश नामक गराविय द्विश सम्चे आस्तीय इतिहास की पहली बार पूरी पर्यवेद्धा करने वाला प्रसिद्ध प्रस्थ पूरा हुत्था था । उसके बाद से वे भारतीय इतिहास परिषद् द्वारा भारत का एक प्रामाणिक इतिहास तैयार करने के उद्देश्य से बनारस बैठे थे । १६४२का ब्रान्दोलन छिद्दने पर उनसे उसमें पड़े बिना न रहा गया। उस प्रदेश में उस ब्रान्दोलन को सुसंघटित करने में उन्होंने विशेष भाग लिया । ब्रान्दोलन की ब्रन्तिनिहित विचारधारा को स्पष्ट कर जनता के सम्मुख रखने के लिए उस समय उन्होंने 'हमारी ब्राज की लड़ाई' नामक एक पुस्तिका लिखी जो बिहार, युक्तप्रान्त, राजस्थान, पंजाब ब्रौर नेपाल तक गुप्त रूप से प्रचारित होती और कार्यकर्ताब्रों का मार्ग-दर्शन कराती रही थी । १६४३ के ब्रुपेल में जयचन्द्र इसक लिए पंजाब

१६४६ के वसन्त में बरतानवी मंत्रिमण्डल का एक दल, जिसका कि नेता फिर वही स्टैफर्ड किप्स था नये सुधार प्रस्ताव लेकर भारत त्राया त्रीर कांगरेस तथा लीग के नेतान्रों से बातचीत चलाने लगा। साथ ही त्रंगरेजों ने मुसलिम लीग ग्रीर देशी राजाओं को भारतीय राष्ट्रवाद के विरुद्ध उभाइना भी जारी रक्खा। कांग्रेस नेतान्रों का कहना था कि भारत की पूर्ण स्वतन्त्रता को मान कर त्रपना संविधान ग्राप बनाने के लिए प्रान्तीय और केन्द्रीय विधान-सभान्रों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित एक संविधान-परिषद् बुलाई जाय, उस परिषद् का कार्य होने तक के लिए कांग्रेस विद्यमान सरकार में भाग लेने को तैयार थी। मुस्लिम लोग साम्प्रदायिक ग्राधार पर भारत के पूर्ण विभाजन का सिद्धान्त जब तक स्वीकृत न हो तब तक सहयोग देने को तैयार न थी। कांग्रेस वाले संविधान परिषद् द्वारा विभिन्न सम्प्रदायों के लिए देश की राजनीति में जो

पुलिस के खरीते (वारंट) पर बनारस से पकड़ कर पहले लाहौर किले में ग्रौर बाद में ग्राटक जिले की कैम्बलपुर जेल में नजरबन्द रखे गये, ग्रौर वहाँ से सबसे पीछे, छूटनेवाले कैदियों के दल के साथ फरवरी १६४६ में ही जेल से छूटकर ग्राये थे। अपनी उस पुस्तक में उन्होंने १६४२ में ही साए रूप से लिखा था कि ग्रंगरेज-ग्रमरीकी इस युद्ध में जीत ही गये ग्रौर इमारी आजादी की लड़ाई ग्रसफल रही तो भी ग्राजाद हिन्द फ़ौज एक बार संघटित हो जाने से देश में राष्ट्रीय सैनिक नेतृत्व की एक ऐसी परंपरा जारी हो जायगी कि जिसकी छूत ग्रंगरेजों की भारत छोड़ना होगा; पर उस समय भी वे देश में गुंडागिरी को भारत छोड़ना होगा; पर उस समय भी वे देश में गुंडागिरी को भारत छोड़ना होगा; पर उस समय भी वे देश में गुंडागिरी को भारत छोड़ना होगा; पर उस समय भी वे देश में गुंडागिरी को भारत छोड़ना होगा; गर उस समय भी वे देश में गुंडागिरी को भारत हो ग्रपने ग्रफरीका, ग्राम्त्रेलिया आदि के उपनिवेशों को ग्रपनी लए मर्गन्तत वारो राज सकें

स्थिति तय हो जाती उसे मानने को तैयार होते । पर मुसलिम लीग का कहना था कि मुस्लिम-बहुपत्त वाले प्रान्तों की संविधान परिषद् ऋलग हो । भगड़ती विक्लियों के बीच बन्दरबाँट करने का जिम्मा १९३० की तरह ऋव भी ऋंगरेज नेताऋों के हाथ में था। उन्होंने संविधान-परिषद् श्रौर राद्रीय सरकार की वात मान ली, पर साथ ही मुसलिम लीग की मांग को भी ख्रांशतः स्वीकार कर निश्चय किया कि भारत के केन्द्रिक शासन के हाथ में सेना त्रौर वैदेशिक नीति जैसे विपय ही होंगे, बाकी सब कार्यों में प्रान्त स्वायत्त होंगे, तथा प्रान्तीय संविधान बनने के लिए पञ्छिमी मुस्लिम बहुल प्रान्त ( पंजाब, सिन्ब, सीमाप्रान्त ), पूरबी मुसलिम बहुल प्रान्त (बंगाल, ग्रासाम) तथा शेप मारत ये तीन हिस्से करके प्रत्येक हिस्से की त्रालग त्राजग संविधान परिपद् त्रापने त्रापने देश का संविधान बनायगी तका इनमें से कोई प्रान्त चाह तो ऋपने वर्ग से हट कर दूसरे में मिल सकेगा। साथ हो उन्होंने घोषणा की कि श्रंगरेजी के जाने पर भारत के प्रान्तें श्रीर केन्द्र का शासन तो संविधान परिपदी के निर्वाचित नेताओं को सौंग दिया जागगा, पर साढ़े पाँचसौ से ऊपर देशी राजा**त्रों में** से भी प्रत्येक स्वतन्त्र कर दिया जायगा । राजा लोग चाहें तो तीनों संविधान-परिपदों में से किसी एक में सम्मिलित हो सकते हैं, अपना कोई संघ बना सकते हें या त्रालग रह सकते हैं। कांग्रेस नेता कुछ हीला-हवाला करने के बाद इस ब्राधार पर भी केन्द्रीय शासन में ब्राने की तैयार होने लगे तब मुसलिम लीग ने १६ अगस्त से अपनी सीधी कार्रवाई श्रारम्भ कर दी। कल कत्ते में जहाँ मिनत्रमण्डल मुस्लिम लीगी था पूर्व योजनानुसार जनता का कतले-स्राम लूटपाट स्रौर स्रागजनी शुरू हुई, जो पाँच दिन लगातार जारी रही । शुरू में हिन्दुश्री का नुक्सान ज्यादा हुआ्रा, पर ब्रान्त में जब हिन्दुओं ने भी पलट कर भीषण बद्खा लेना प्रारम्भ किया तब फौज और पुलिस ने इस्तच्चेप कर दंगा शान्त कराया ।

कांग्रेस में इसके बावजूद २ सितम्बर को जवहारलाल नेहरू की नाय-कता में मंत्रिसमिति बना केन्द्र में अन्त:कालिक सरकार स्थापित की और मुस्लिम लीग की मिन्नतें करने लगी कि वह भी उसमें शामिल हो। कल-कत्ते के नरमेध का असर सारे भारत पर पड़ा। मुसलमानों का जानी नुकसान कलकत्ते में ज्यादा होना कहा जाता था, उसका बदला लेने के नाम पर मुस्लिम लीगी गुएडों ने पूरबी बंगाल के नोत्राखाली जिले में हिन्दू जनता की खुली मारकाट प्रारम्भ की। फिर नोष्ट्राखाली का नाम लेकर बिहार में हिन्दुओं को मुसलमानों के खिलाफ उभारा गया। उसकी प्रतिक्रिया सीमाप्रान्त के हजारा और पंजाब के रावलिएएडी जिले में हुई।

उधर श्रंगरेजों ने भारतीय राजा-रईसों को भी भड़का कर राजस्थान से उड़ीसा तक की रियासती मेखला को भारत से काट कर स्वतंत्र रूप देने का षडयन्त्र रचना प्रारम्भ किया। नवम्बर १६४६ में इसके लिए राजाश्रों का एक सम्मेलन उदयपुर में महाराणा भोपालसिंह की श्रध्यच्ता में खुलाया गया, जिसमें महाराणा पर द्वाव डाला गया कि वे भारतीय राजाश्रों का नेतृत्व स्वीकार करें। पर महाराणा ने इस षडयन्त्र का नेतृत्व स्वीकार न किया।

नवम्बर में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि केन्द्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल हो गये ऋौर सरकारी शासन-यन्त्र के संचालन में मीतर से भी रेड मारने लगे।

९ दिसम्बर १९४६ से प्रान्तीय विधान-सभाश्रों द्वारा चुने गये प्रति-निधियों और केन्द्रीय विधान सभा के सदस्यों द्वारा बनी संविधान परिषद् का श्रिधिवेशन प्रारम्भ हुन्त्रा। किन्तु मुस्लिम लीग, जिसकी तरफ से लाई वेयल ने उसके प्रतिनिधियों को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में शामिल करते समय कांग्रेस को यह श्राश्वासन दिलाया था कि वह उसमें श्रावस्य शामिल होगी, शामिल न हुई श्रौर मुस्लिमबहुल प्रान्तों की श्रलग संविधान-परिषद् की श्रपनी माँग करती रही।

राजस्थान के उत्तर-पूरबी श्रंचल-श्रलवर राज्य श्रौर उसके चौगिर्द के इलाके-की आबादी में मेवों की प्रधानता होने से वह समुचा प्रदेश मध्यकाल के त्रारम्भ से मेवात कहा जाता था। किन्त १६वीं सदी के त्र्यारम्म में त्रांगरेजी राज की बदौलत मेवों का प्रदेश शासन की त्रानेक इकाइयों-त्रालवर श्रीर भरतपुर के राज्यों तथा मथुरा, गुडगावाँ श्रीर रीहतक जिलों-में विभक्त हो गया था। मेव लोग पराने शकों की एक शाखा में से थे, त्योर मध्य काल के ऋन्त तथा ऋधिनिक काल के ऋरम्म में नाममात्र को मुसलमान बन गये थे। वे बहुत ऋच्छे कृषक ऋौर योद्धा हैं। उन्नीसवीं शताब्दी के शुरू में, जैसा कि पीछे कह चुके हैं, माचेड़ी के राजपूत जागीरदार ने मराठों के विरुद्ध ऋंगरेजां को जो सहायता दी, उसके परस्कार-स्वरूप श्रंगरेजों ने उस जागीरदार को श्रलवर के राजा रूप में स्थापित किया था। १९२१ ऋौर बाद के जन-ऋान्दोलन से फैली जागृति के फलस्वरूप मेव कृषकों में समूचे मेवात को एक राजनीतिक इकाई के अन्तर्गत करने और राजपूत शासकों ऋौर जागीरदारों के मका-बले में ऋपने मानव-स्वत्वों को पुनः प्राप्त करने की माँग इस शताब्दी के तीसों में ही उठ चुकी थी। उन दिनों ऋलवर रियासत का दीवान ऋंगरेजों के राजनीतिक विभाग द्वारा नवाब गजनफर त्राली खाँ नियक्त किया गया. जिसके पड़यन्त्रों से मेवों के भाषा-जनपद-स्थापना के उस स्वामाविक ऋौर विश्रद्ध राजनीतिक तथा कृषकों के आर्थिक आन्दोलन को, जैसा कि हम पीछे देख ऋाये हैं, १९३२-३३ से हिन्दू ऋौर राजपूत-विरोधी आन्दोलन का रूप मिलाना शुरू हो गया था। उस समय के अलवर महाराजा को उसी चकर में फँस कर अपनी गही से हाथ धोने पड़े थे। वही गजनफर श्राली श्रन मुस्लिम लीग की तरफ से भारत के केन्द्रीय शासन में मन्त्रि-मण्डल का सदस्य था । मेव-समस्या ने अत्र हिन्दू मुस्लिम

समस्या का रूप धारण किया। पंजाब के श्रंगरेजी सूबे में स्थित
गुडगांवाँ, रोहतक श्रादि जिलों के मेवाती श्रंशों में मेवों और वहाँ की
श्रन्य जाट श्रादि श्रमुस्लिम जनता के बीच तो एक तरह बाकायदा
ग्रह्युद्ध सा श्रारम्भ हो गया। दिल्ली में बैठे मिन्त्रमण्डल के मुस्लिम
लीगी सदस्य वहाँ जा जाकर मेवों को खुल्लमखुल्ला। श्रपने पड़ोसी हिन्दू
जाटों आदि के खिलाफ उभारते श्रीर शासन-तन्त्र की सेवा में स्थित
श्रमेक स्थानीय श्रंगरेज अधिकारी तथा फौज श्रीर पुलिस के उच्चपदस्थ
उनकी शस्त्रास्त्रों और सैनिक सलाह-मशिवरों द्वारा गुप्त श्रम्पपकट या
प्रकट रूप में मदद करते। तो भी मेवों श्रीर जाटों के विषय में यह कहना
होगा कि उनका श्राचरण परस्पर लड़ते समय पुराने इतिय श्रादशों के
अनुसार ही रहा; एक दूसरे पर हमला करते समय स्त्री-ज्ञों को खतरे के
स्थान से हटा देने की सूचना प्रतिपत्ती को वे पहले से दे देते रहे। इसके
विपरीन आचरण यदि कहीं हुश्रा तो श्रंगरेजी पुलिस, फौज श्रीर शासन
के कमीने श्रिधकारियों की हरकनों की बदौलत ही हुश्रा।

बाकी राजस्थान में भी गवर्नर जनरल का ऋंगरेज कामदार ( एजेंट) ऋौर रियासतों के ऋगरेज शासन-निरीच्छक (रेजीडेएट) राजाओं तथा राज-पूर्तों आदि कुलीन शासक वगों को भीतर ही भीतर उमारते रहे कि वे या तो मुस्लिम लीग द्वारा परिचालित संविधान-परिपद् में सम्मिलि हों, जहाँ उनके व्यक्तिगत सामन्ती विशेषाधिकार और निरंकुश एकसन्ना मुरच्चित बनी रह सकेंगी, ऋौर या ऋपनी ज्ञातियों बिरादरियों के ऋाधार पर संवबद्ध हो दोनों तीनों संविधान-परिषदों का बहिष्कार कर बरतानवी ताज के नीचे ऋपने उपराज्यों को स्वीकृत कराने की माँग रक्खें।

कांग्रेस के मन्त्री मुस्लिम लीगी गुपडों को रोकने या दप दिने में सर्वथा श्रममर्थ रहे। वे पदमहण से पूर्व समाजवाद की श्रीर जमीदारी-उन्मूलन की लम्बी-चौकी बातें किया करते थे। ठेठ हिन्दुस्तान ( युक्तप्रान्त ) के जमींदारों में मुस्लिम लोगी बहुत थे। उनका कहना

था कि भूमि का राष्ट्रीयकरण या क्रवकों को देना स्त्रावस्यक है तो साथ-साथ उद्योग-धन्धों का राष्ट्रीयकरण या उन्हें उत्पा-दक श्रमिकों की पञ्चायतों के हाथ में सौंपना ऋौर पूँजी को राष्ट्र के नियन्त्रण में लेना भी उतना ही ब्रावश्यक है। केन्द्रीय सरकार में मुस्लिम लीग के पदग्रहण करने पर ठेठ हिन्दुस्तान के बड़े जमींदार श्रीर भारतीय मुस्लिम लीग के मन्त्री लियाकतत्र्यलीखाँ ने त्र्यर्थ-विभाग अपने हाथ में लिया। फरवरी १९४७ में उसने राष्ट्रीय संघ सरकार की जो नयी श्राय-व्यय की कृत (बजट) बनायी, उसमें कर व्यवस्था ऐसी की **कि** भारतीय पूँ जीपति वर्ग, जिसमें प्रधानतः हिन्दू और कांग्रेस-समर्थक मारवा**री** व्यापारी स्त्रौर उद्योगपति थे, त्राहि-त्राहि कर उठा। क**लकर्ते** के बड़े मारवाड़ी व्यापारी जो कांग्रेस को सहायता पहुँचाने वालों में प्रमुख थे, युद्धकाल में मुस्लिम लीगी मन्त्रिमण्डल के समय सरकारी ठेके ऋादि मुस्लिम लीगियों को त्रागंकर के उनके नाम पर लिया करते थे। मुस्लिम लीगी ख्रब उनसे ख्रपना ऋधिकाधिक हिस्सा माँगते थे, जिससे वे तंग आगये और चाहने लगे कि किसी भी कीमत पर मुस्लिम लीग से अपना पिंड क्कुड़ायें। बंगाल के पूरवी इलाकों में मुस्लिम आवादी अधिक है, पर पञ्छिम में हिन्दू ज्यादा हैं। मारवाड़ी व्यापारियों और उनके पिछु-लगुत्रों ने माँग उठायी कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाय। पञ्छिमी बंगाल के हिन्दू त्राबादी वाले इलाकों में वे त्रपनी पसंद का मन्त्रिमण्डल बनवा वहाँ की ऋर्थनीति पर ऋगना सीधा नियन्त्रण कर लेना चाहते थे। पूर्वी पंजाब में कुछ बहके हुए सिक्लों तथा हिन्दू सभाइयों द्वारा भी इसी तरह की मौंग पंजाब के विभाजन के लिए उठायी गयी।

सारे देश में इस समय गहरी उत्करिंडा और त्राकुलता थी कि क्रार्गें क्या होगा। मुस्लिम-बहुल प्रान्तों और देसी राज्यों में अनेक तरह की आशंकाएँ फैल रही थीं। आंगरेज एक तरफ जाने की बार्तें कर रहे थे, दूसरी तरफ गुरुडा-कार्यों को उभारने और भारतीय राजा-रईसों तथा दूसरी सब तरह की प्रतिगामी शक्तियों को भारतीय राष्ट्रवाद के विरुद्ध खड़ा करने में भी कोई कसर न छोड़ रहे थे। मुस्लिम लीग जिसकी कि हैसियत १९३० के बाद स्वयं कांग्रेस के नेतात्रों ने बढायी यो. अन्तः-कालवर्ती सरकार में उनके साथ शामिल होने पर भी उनसे किसी तरह का सहयोग न कर भीतर ही भीतर ऋइंगे लगा रही ऋौर गुएडा कार्यों को खुल्लमखुल्ला उभाइ रही थी। कांग्रेस के नेता ऋब तक देश के साम्प्रदायिक बँटवारे का विरोध करते ऋौर यह कहते ऋ।ये थे कि पाकिस्तान उनकी लाशों पर ही बन सकेगा। पर ऋंगरेज़ों की इस दुरंगी नीति स्रीर नौ मास की इस गुरहई ने उन्हें किंकर्तव्यविमूद बना दिया । उस विपम परिस्थिति से निकलने का उन्हें ऋब कोई रास्ता न सूफ रहा था। श्रंगरेज सचमूच चले जायँगे इसमें भी उन्हें सन्देह था। उनमें से अनेक यह सोचते थे कि अंगरेज मुँह , से तो जाने की बात कर रहे हैं,पर उन्होंने यह मारकाट इसोलिए जारी करवाई है कि बहाने वे यहाँ बने रहें। जो श्रंगरेज़ श्रधिकारी मारकाट को उभार रहे थे उनपर स्वयं लार्ड वेवल की कृपा प्रतीत हो रही थी। श्रंगरेज स्वयं भी न जानते थे कि उनके इस खेल का अन्त कहाँ होगा। उन्होंने अब २० परवरी १६४७ की एक घोषणा द्वारा यह प्रकट कर दिया कि भारतवासी देश के भविष्य के विषय में आपस में चाहे सहमत हों या नहीं, वे जून १९४८ तक भारत अवश्य छोड़ जावँगे, और तब जहाँ जिसकी शक्ति देखेंगे या जिसे उचित या इस लायक समर्भेंगे कि उनके बाद वहां की शान्ति व्यवस्था और विदेशी साख की जिम्मेवारी उठा सकता है, वहाँ सत्ता उसी के हाथ सौंप जायँगे । दूसरे शब्दों में यह उनका राजात्रों त्रौर मुसलिम लीग त्रादि प्रतिगामिनी शक्तियों को संकेत था कि वे कांग्रेस से कोई समभौता न कर कुछ दिन और अपनी जिह पर डटे रहें तो जिन हिस्सों पर उनका प्रावल्य है उनका शासन उन्हें मिल

जायगा। देश को इस प्रकार दुकड़ों में विभाजित कर भारतीय राष्ट्रवाद की संघटित शक्ति को छितरा देने की यह धमकी भी थी।

कांग्रेस नेतात्रों का देश-विभाजन का विरोध इस प्रकार मार्च १६४७ तक ठंढा पहने लगा । उन्हें यो टीला पहता देख त्रांगरेजी मंत्रिमंडल ने लार्ड वेवल को भारत से बुला लिया ग्रीर बरतानवी सम्राट के चचा लार्ड माउएटबाटन को हिन्दुस्तान का नया वायसराय बना कर मेजा कि नेताश्रों को पुचकार, फुसला कर अब वह पूरी तरह आत्मसमपंण करने को तैयार कर दे। माउएटबाटन युद्धकाल में बरमा मलाया ऋादि को पुनः जीतने वाली श्रंगरेज-श्रमरीकी सेना का मुख्य सेनापति था। उस नाते उसने त्राजाद हिन्द फौज के खिलाफ़ लड़ाई का नेतृत्व किया था श्रीर सिंगापुर पहुँचने पर सुभाष वसु द्वारा खड़ा किया गया त्राजाद हिन्द के शहीरों का स्मारक गोलों से उड़वा दिया था। अब एक तरफ उसने भारत आकर श्रपनी चिकनी-चपड़ी बातों से कांग्रेस के नेता श्रों को रिभाने के साथ-साथ ऊपर ऊपर से मुस्लिम लीग तथा राजात्रों का कांग्रेस के साथ समभौता कराने का नाटक रचा दूसरी तरफ अंगरेज अधिकारी श्रौर उनके देशद्रोही हिन्दुस्तानी कारिन्दे मुस्लिम लीगी गुएडों को शह देते और राजास्त्रों जमींदार-जागीरदारों आदि को भड़का कर देश में गड़बड़ मचाये रखने का प्रयत्न भी पहले की तरह बराबर करते रहे। श्रंगरेज सैनिक श्रधिकारी सैनिक भएडारों, शस्त्रागारों श्रादि से उपद्रव-कारियों को शस्त्रास्त्र ऋौर सामान बराबर पहुँचाते रहे।

माउएटबाटन ने नेता श्रो को समकाया कि विभाजन स्वीकार करना ही श्रव एकमात्र रास्ता है। भारत के नेता यह न समक सके कि सेना पुलिस श्रादि में जो नयी जायति के लच्चण आज़ाद हिन्द फौज की खूत के कारण प्रकट हो गये थे, श्रंगरेज उन्हों के कारण भारत से जाने को लाचार थे। सैनिक प्रश्नों को उन्होंने कभी सोचा ही न था। सैनिक

नेम्रत्व करने या उसके द्वारा उठी परिस्थितियों की जिम्मेवारी उठाने के लिये जिस साहस और योग्यता की ऋावस्यकता होती है उसका ऋभाव वे अपने में सदा से अनुभव करते, अत: अहिंसा की आह में उन प्रश्नों की त्रोर से त्रपनी त्राँख वे हमेशा से मूँदते त्राए थे। खुले जन-संघर्ष का मार्ग, जिसका कि अग्रासरा लेने के कारण वे जनता में प्रमुखता पा गये थे, १९४२ में ऐसी मंजिल तक ग्रा पहुँचा था कि जिसके बाद ग्राच वह खुले सैनिक विद्रोह के रूप में ही परिग्एत होता, जिसे चलाने की योग्यता या हिम्मत नेताओं ने ऋपने में १९४२ में ही न पाई थी। ऐसी दशा में कोई जन-ग्रान्दोलन चलता तो जनता का नया नेतत्व सामने आता और पुराने नेताओं को नेतृत्व से हाथ धोना पड़ता। स्रातः वे स्राव किसी भी शर्त पर ऋंगरेजों से समभौता कर ऋपना नेतृत्व बचाने को उत्सक थे। माउएटबाटन की बातों से ऋपने ऋाप को रीभने देकर वे श्चव स्वयं को यह मान कर धोखा देने लगे कि ऊँची श्रेणी के श्चंगरेजों का हृदय-परिवर्तन सचमुच ही उनकी ऋहिंसानीति के कारण हो गया है, बरतानवी मजदूर-दल समाजवादी होने से उनका हित् है श्रौर श्रपने उदार समाजवादी सिद्धान्तों के कारण ही भारत छोड़ कर जाना चाहता है, शरारत करने वाला ऋौर भारत की ऋाजादी में रोड़े अट-काने वाला तो केवल भारत सरकार का निचला अंगरेज नौकर-दल है जो पुरानी ऋनुदारपंथी दल की सरकार का ऋनुयायी होने से समाजवादी मजदुर सरकार की नीति का पालन नहीं होने देता। उन्होंने यह भी नजरन्दाज कर दिया कि मुस्लिम लीग के पीछे उसके गुएडों को भइ-काने वाली शक्ति ऋंगरेजों के सिवाय कोई न थी।

कांग्रेस के नेता यदि परिस्थिति को ठीक से देखते और इस संकट से उद्धार पाने में देश का नेतृत्व सन्चे दिशा से करना चाहते तो उसके शिए ठीक रास्ता, जैसा कि जयचन्द्र विद्यालंकार ने १३ अप्रैल १६४७

के अपने पटना के अप्रौर मई के अप्रजमेर अप्रौर गुरुकुल-कांगड़ी के भाषणों में सुभाया था, सुसंघटित ऊँचे दर्जे की राष्ट्र य सैनिक शक्ति का विकास ही था, जिसकी कि बुनियाद त्र्याजाद हिन्द सेना के रूप में देश में उपस्थित थी । नेता यदि उसे ऋपने साथ लेते और २ सितम्बर १९४६ को पदमहण से पहले चलने वाली स्रंगरेजों के साथ की स्रपनी बातचीत में ही यह स्पर्य माँग दृढ़तापूर्वक रखते कि स्त्राजाद हिन्द सेना के आधार पर ही वे नये स्वतन्त्र भारा की राष्ट्रीय सेना खड़ी करेंगे, श्रीर श्राजाद हिन्द सेना के मेजर-जनरल शाहनवाज जैसे किसी नायक को ऋपना सेना-सचिव बनाते तो सारे देश ने बड़े उत्साह से उनका साथ दिया होता और देश में ऐसा वायुमएडल बना रहता कि मुस्लिम लीग की साम्प्रदायिकता उसके सामने फीकी पड़ जाती ऋौर उसका गुएडादल या दूसरा कोई भी वैसा दल उस वायुमण्डल में ऋपना कार्य न कर पाता। ऋंगरेज भारतीय सेना में जो साम्प्रदायिक विष फैलाने का जतन कर रहे थे श्रीर जिसके द्वारा ही उन्होंने देश का विभाजन किया उसे सर्वथा रोका जा सकता। किन्तु नेतात्रों ने यह रास्ता जानवूम कर न देखा, क्योंकि किसी भी कान्तिकारी संबटन का साथ देने में ही खतरा है यह धारणा उनके श्रान्तरतल में सदा से जमी हुई थी, श्रीर यदि कहीं क्रान्तिकारियों के हाथ में ऋपना हाथ दिये हुए उन्हें देश में ऋंगरेजों से एक ऋौर संवर्ष लेना पड़ जाता तो नेतृत्व उनके हाथ से निकल कर क्रान्तिकारी दल के हाथ में चला जाता। वे स्वयं देश का नेतृत्व करने में १९४२ में ही पूरी तरह विफल हां चुके थे, ऋौर उसके बाद उस नमूने के नेतृत्व के लिए देश में कोई स्थान न रहा था।

महात्मा गान्धी को भी इस समय कोई स्पष्ट रास्ता न दिखायी देता था, तो भी उनकी चारित्रिक उच्चता उन्हें अपनी टेक पर बनाये रही; श्रीर वे भारत की श्रखण्ड्य एकता के श्रादर्श को श्रीर प्रस्तावित पाकिस्ताम के श्रपने पुराने विश्वस्त साथियों को छोड़ने को तथ्यार न हुए । जो

मारकाट चल रही थी उसके पीछे अंगरेज हैं इस बात से आँख मूँदकर उन्होंने अपने को घोखा न दिया। देश का विभाजन स्वीकार करने की अपेदा वे अँघेरे में छुलाँग लगाने और अंगरेजी सरकार से असहयोग कर कुछ दिन अंगरेजों के हाथ में ही शक्ति रहने देकर या जिस किसी के हाथ में वे उसे देकर जाना चाहें दे जाने देकर जो कुछ भी परिणाम हो उसे केलने को तय्यार थे। कांग्रेस नेताओं को उन्होंने मित्तित्व छोड़ देने की सलाह दी। उन्होंने सोचा कि १९१९ के फीजी कानून के अत्याचारों से बुरा और अधिक से अधिक क्या होगा। पर गान्धीजी के साथी अब उनका कहना मानने या उनका साथ देने को तय्यार न थे। वे पदों पर चिपके रहना चाहते थे। नेहरू, राजगोपालाचाय आदि ने तो गान्धी का मार्ग १६४० से ही छोड़ दिया था, दूसरे जो उस समय उनके साथ थे उन्होंने भी अब उनका साथ छोड़ दिया।

शुरू जून १६४७ में इस प्रकार समस्त राष्ट्रवादी तत्वों श्रौर श्राजाद हिन्द सेना का साथ छोड़, प्रस्तावित पाकिस्तान की हिन्दू जनता तथा राष्ट्रवादी मुसलमानों के साथ, खास कर सीमाप्रान्त के पठान खुदाई-खिदमतगारों के साथ जिन्होंने कि १९३० के बाद से सदा सच्चाई श्रौर बहादुरी से कांग्रेस का साथ दिया था, घोर विश्वासवात करके कांग्रेस के मुख्य नेताओं ने कांग्रेस के सर्वसाधारण सदस्यों तथा महात्मागांधी से कोई सलाह लिए बिना देश के विभाजन की स्वीकृति माउएट-बाटन को दे दी।

कहा जा चुका है कि राजस्थान तथा अन्य देसी रियासतों में इस बीच गहरी उत्कंठा, आकुलता और आशंका फैली थी। मई में जयचन्द्र विद्यालंकार के तात्कालिक परिस्थिति के विश्लेषण वाले भाषण को सुन अजमेर के लोगों ने उनसे राजाओं की स्थिति और राजस्थान के भविष्य के विषय में भी प्रश्न किये थे। उनका उत्तर उन्होंने यह दिया था कि राजा श्रों के पीछे कोई शक्ति नहीं है, जिस श्रंगरेजी सेना के बल पर वे अभी तक खड़े थे उसके भारत से हट जाने पर यदि वे अपनी जनता या राष्ट्र से संघर्ष में श्राने का चेष्टा करेंगे तो स्वयं नष्ट हो जायँगे। उनके लिए उचित यही है कि श्रपनी प्रजा को श्राधिकार देकर वे भारतीय राष्ट्र-वाद के सहयोग से देशोन्नति में साथ दें। राजस्थान के भविष्य के विपय में श्रपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि समस्त राजस्थानी-भाषाभाषी जनपद को एक सुरिलष्ट प्रान्त बनाना होगा।

जागीरदारों की समस्या पर उन्होंने कहा कि राजस्थान के जागीरदारों में से ग्रिधिकांश विदेशी आकान्ताग्रों के खिलाफ होने वाले राष्ट्रीय संघर्षों के फलस्वरूप ब्रास्तित्व में अभि थे, उनका पद स्थानीय शासकों और सैनिक नेताओं का रहा है। उनकी जागीरें उनकी उन सार्वजनिक सेवात्रों के वेतन रूप में ही थी, ब्राब के युग में स्थानीय शासन जनता की पंचायतों के हाथ में रहेगा और सेना का संचालन केन्द्रीय शक्ति के हाथ में । त्रात: जागीरों का त्रास्तित्व निरर्थक हो जायगा । राजस्थान के ऋधिकांश जागीरदारों को जिस देशभक्ति और बलिदानों के लिए **भ्र**व तक यह पुरस्कार त्र्यौर उच्च सम्मान समाज में शप्त था उसका तकाजा है कि वे ऋब नये शक्तिशाली राष्ट्र को संघटित करने के लिए जागीरें छोड़ें। उन्हें ऋपनी जनता से संघर्ष में ऋाने और ऋपने किसानों से तुच्छ भगड़ों में पड़ने के बजाय अपनी जनता को संघटित कर अपने पाँवों पर स्वयं खड़ा होने में सहायता देने को उत्तका नेतृत्व करना चाहिए। देश को उनकी वीरता श्रीर नेतृत्व शक्ति की आवश्यकता जीवन के हर पहल स्त्रीर हर चेत्र में होगी, जहाँ कि वे अपनी उन शक्तियों के प्रयोग ऋौर विकास का भरपूर ऋवसर पायँगे।

राजस्थान के अनेक जागीरदार उस समय ठेठ हिन्दुस्तान (युक्तप्रान्त) के अनेक जमींदारों से मिल धौलपुर के राणा के नेतृत्व में कांग्रेस के खिलाफ संघटित मोर्चा बना रहे थे। उन्हें सम्बोधित कर जयचन्द्र ने

कहा कि वे स्रंगरेजी भारत के जमींदारों स्त्रौर धौलपुर के राणा के साथ मिलकर स्त्रपने को गिरायें नहीं, क्यों कि धौलपुर की रियासत तथा स्त्रंगरेजी हलाकों के स्त्रधिकांश जमींदारों की जमींदारियाँ स्त्रंगरेजों द्वारा १८५७ या उसके पहले के राष्ट्रीय संवर्षों में देश के साथ गद्दारी करने के लिए पुरस्कार रूप में दी गयी हैं, जब कि राजस्थान के स्त्रधिकांश जागीरदारों की जागीरें पुराने राष्ट्रीय राजाओं द्वारा उनके देशभक्तिपूर्ण कार्यों के पुरस्कार रूप में मिली हैं। यदि उन्होंने स्त्रपने को उन देश-द्रोहियों के साथ मिला एक पिनत में खड़ा किया तो के स्त्रपने यशस्वी पुरखों के नाम को भी कलंकित करेंगे।

राजास्त्रों को स्रंगरेज तथा उनके गुर्गे मुस्लिम लीगी स्रादि बराबर उभार रहे थे कि वे भारतीय संविधान-परिषद् में सिमलित न हो अपने प्रादेशिक संघटन अलग बना बरतानवी राजसत्ता से अपना सीधा स्वतन्त्र गठबन्धन करलें। राजस्थान के राजात्रों के नवम्बर १६४६ के उदयपुर सम्मेलन के बाद उनके दीवानों का एक सम्मेलन जयपुर में हुआ। उसमें भी राजस्थानी राज्यों का एक संघ बनाने की समस्या पर विचार हुन्ना त्रौर जनता से छिपाकर बहुत से गुपचुप निश्चय किये गये। शुरू अप्रैल १९४७ में राजाओं और उनके दीवानों का वैसा ही एक सम्मेलन बम्बई में नवाब भोपाल की ऋध्यद्गता में बुलाया गया। किन्तु महाराज बीकानेर की सामयिक स्त्रीर देशभक्ति-पूर्ण स्पष्टी-क्तियों के कारण, जिनमें कि राजाश्रों को भारतीय संघ-संविधान-परिषद में सम्मिलित हो जाने की जोरदार सलाह दी गयी थी, वे साजिशें सफल न हो सकीं। भोपाल के नवाब ने नवानगर के जाम से मिल राजस्थान--- श्रर्थात् राजपूताना स्त्रौर मालवा दोनों - तथा गुजरात काठियावार के समस्त राज्यों को मिलाकर एक पृथक् संघ-उपराज्य स्थापित करने की योजना बनाई, जो जाम-संघ-योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई। गवालियर, इन्दौर, जयपुर, जोधपुर स्त्रादि के राजास्त्रों को साथ ले मेवाइ के महाराया पर दबाव डाला गया कि उनका नेतृत्व करना माने तो मालवे समेत समूचे राजस्थान ख्रौर गुजरात-काठियावाइ के राज्यों को एकत्र संघवद्ध कर पाकिस्तान की तरह इस भूभाग पर भी एक स्वतंत्र उपराज्य हिन्दुस्तान ख्रौर पाकिस्तान दोनों से पृथक् स्थापित किया जाय। किन्तु मेवाइ ख्रपनी सारी पुरानी ऐतिहासिक परम्पराद्शों के विरुद्ध इस प्रकार के देशद्रोहपूर्ण षड्यंत्रों में सम्मिलित होने का साहस कैसे करता?

महाराणा ने बीकानेर महाराजा की सलाह मान अपना प्रतिनिधि भारतीय संघ-संविधान-परिषद् में भेजना तय किया, और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी को, जो कांग्रेस की तरफ से भारत के गृह-विभाग के मन्त्री वल्लभभाई पटेल के विश्वस्त ब्रादमी समभे जाते थे. ब्रपने पास बुला मेवाइ के लिए एक संविधान बनवाया। समुचे राजस्थान की रियासतों के प्रस्तावित संघ के संविधान का भी एक मसविदा तैयार कराया। मुंशी के ये मसौदे तुच्छ वकीली दिमागों के चिन्तन और कल्पना के श्चत्यन्त उपहासास्पद नमूने थे। ये दिमाग मानो यह सोचते थे कि इस राज्य परिवर्वतन के समय केवल ऋपने कानूनी दाव-पेंच के जोर पर राज्य की सत्र शक्ति वे हथिया सर्केंगे! उन संविधान मसौदों को देखने से यह भी मालूम होता है कि कांग्रेस नेता भारतीय राजात्रों की उस समय तक बड़ी शक्ति माने हुए थे। किन्तु राजाश्रों के पीछे, जैसा कि पहले दर्शाया जा चुका है, कोई शक्ति न थी। राजा लोग स्वयं भीतर ही भीतर घवड़ा रहे थे कि ब्रांगरेज चले गये तो उनकी स्थिति कैसी होगी. क्योंकि अपनी रियासतों की जनता से उनके सम्बन्ध इस बीच अच्छे न रहे थे ऋौर जिस ऋंगरेजी फीज की संगीनों के आसरे वे श्रभी तक श्रपने को सुरिद्धत समके थे। वह श्रव उन्हें छोषकर जाने को तैयार थी।

प्रजा को विश्वास में लिये बिना बनाया गया मुंशी-संविधान २२ मई १९४७ को प्रतापजयन्ती के दिन महाराणा द्वारा सूरज गोख हे से, जहाँ पुरासन काल से राजाज्ञाएँ घोषित होती श्रायीं थीं, उद्घोषित किया गया। मेवाइ प्रजामएडल के नेता माणिकलाल वर्मा ने कहा कि उस बेहूदा संविधान को वे उदयपुर के राजमहलों के पीछे बाले पीछोला तालाब में फेंक देंगे। कुछ दिन पीछे उसकी सचमुच वही गति हुई।

राजस्थानी रियासंतों में अंगरेजों का खेल भी इस बीच जारी था। जयपुर के अंगरेज रेजिडेएट विलियम्स ने जयपुर राजपूत-सभा के एक प्रमुख कार्यकर्ता को इसी समय महाराजा की मारफत कहलाया, यदि बीस हजार राजपूत वह तैयार कर दे तो वह राजस्थान को हिन्दुस्तान से अलग एक स्वतंत्र उपराज्य बनवा देने का जिम्मा लेने को तैयार है। राजपूत जागीर-दारों को सर्वत्र भड़काया जा रहा था कि वे अपनी राजपूत-सभाएँ या स्तिय-परिषदें आदि बना प्रजा-आन्दोलनों और कांग्रेस का विरोध जम कर करें। दूसरी तरफ अंगरेजों के कारिन्दों, रियासती दीवानों व अन्य गैर-राजपूत उच्च राज्याधिकारियों के बहकावे में आकर अपार प्रजामण्डलों के

<sup>\*</sup> मारवाइ के राजपूत-विरोधी कृषक-जाट-ग्रान्दोलन का सूत्रधार बलदेवराम मिडधा, १९४३-४४ तक मारवाइ पुलिस में सुपरिटेंडेएट ग्रीर रियासत के तात्कालिक ग्रंगरेज दीवान सर डोनाल्ड फील्ड के आतिवश्वस्त श्रादिमयों में से था। उसे पुलिस से इस्तीफा दे उक्त ग्रान्दोलन चलाने की प्रेरणा उसीने दी कही जाती है।

मेवाह दरबार में राजपूत-श्रराजपूत चेतना का जन्मदाता मी इसी प्रकार बीजोल्या बेगूं श्रान्दोलनों का बदनाम श्रंगरेज माल-हाकिम ट्रेंच ही था। मेवाह के राजपूत-आन्दोलन के सब मुख्य कर्णधार ट्रेंच के ही उकसाये हुए लोग थे, श्रौर प्रजामंडल के जन-श्रान्दोलन को राजपत-विरोधी रंग दिलाने में भी उसी ट्रेंच द्वारा उकसाये गये मेवाह

कुछ कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के जन-जारित-स्थान्दोलन को राजपूत-विरोधी रंग दे राजपूतों को न्यर्थ चिढ़ाने का मूर्यतापूर्ण कार्य भी जारी कर रक्खा था, जिससे यहाँ राजपूत-स्थराजपूत का भीषण रहकलह स्थारम्भ होने का खतरा होने लगा।

वीरसिंह महता ऋदि कान्सिकारी युवकों ने, जो १९३५ में डोगरा गोलीकांड के बाद अजमेर से एक तरह निर्वासित होकर उदयपुर ऋप रहे थे श्रीर श्रपने गुरु ऋपुं नलाल सेठी की पेरणा से वहाँ रहकर १९४२-४३ से राजपूतों तथा अन्य सैनिक चेत्रों में देशमिक और क्रान्ति की भावनाएँ जगाने का जतन कर रहे थे, राजस्थान में इस विष को फैसने से रोकने तथा राजपूतों और प्रजामण्डलों के कार्यकर्तां क्रों के उद्बोधन के लिए मई १६४७ में जयचन्द्र विद्यालंकार को उदयपुर बुलाया। वे वहाँ आकर श्रदाई महीना ठहरे। मेवाब चित्रय-परिषद् के श्रमेकों कार्यकर्ता श्रीर बनेबा ठिकाने के राजकुमार मानसिंह श्रादि उसके प्रमुख नेता बहाँ उनके सम्पर्क में श्राये। इन लोगों के हृदयों में देशभिक्त थी, पर परिस्थितियों को ठीक न समभने श्रीर श्रंगरेजों के मिथ्या प्रचार, कुछ प्रजामंडली कार्यकर्ता श्रो संकुचित नीति श्रीर इतिहास की भिथ्या दृष्ट के कारण वे लोग कुछ बहके हुए थे। जयचन्द्र विद्यालंकार के व्यक्तिगत संपर्क में

के अपनेक गैर-राजपूत उच्च पदाधिकारियों का छिपा हाथ था। ट्रेंच् मेवाब की मौकरी से निवृत्त हो इंगलैयड जाने के बाद भी मेवाब के प्रमुख राजपूतों और महाजनों को एक दूसरे के खिलाफ भवकानेवाली बिक्डियों खिखकर उनमें आग सुलगाता रहा था। प्रजामयडलों के अनेक कर्मठ कार्यकर्ताओं की पीठ पर इन राज्यकर्मचारियों का हाथ था और उनमें से अपनेक कार्यकर्धा रियासती गृह-विभाग और रेजिडेन्सी के वेतन-भोगी गुतचर बन सच्चे प्रजाकर्मियों पर नजर रखने और दोनों बद्धी में आग सुलगाकर अपना मतलब गाँठने का जतन करते थे। श्राने तथा शुरू जुलाई १९४७ में उदयपुर में दिये गये उनके भाषणों से, जिनमें कि श्रजमेर ही की तरह देश की तात्कालिक परिस्थित का पेतिहासिक विवेचन श्रीर श्रिधिक विस्तार से उन्होंने किया श्रीर राजपूतों की देशभिक तो भावनाओं को मार्मिक रूप से उकसाया, उद्घावित होकर उनमें से अनेक ने मेवाह चत्रिय-परिषद् का, जो सारे राजस्थान के राजपूत श्रान्दोलन का बौद्धिक नेतृत्व करती थी, साथ सिकय रूप से छोह दिया। इससे वह श्रान्दोलन धीरे-धीरे शिथिल श्रीर चीरण पह गया श्रीर राजस्थान एक बहे आशंकित एहकलह श्रीर रक्तपात से बचा। नवाब भोपाल श्रीर नवानगर के जाम की राजस्थान, गुजरात की सभी रियासतों की एक खने में पृथक रूप से संघटित कर ब्रिटिश ताज के नीचे एक स्वतंत्र उपराज्य, राजपूतिस्तान, बनाने पाकिस्तान में मिल जाने या हिन्दसंघ से संघटित रूप में श्रपने लिए खास शतें प्राप्त करने की सारी योजनाएँ और साजिशों भी राजपूतों के संघटित सहयोग के इस प्रकार दीला पह जाने के कारण शीन्न ही विफल हो गर्यों •।

<sup>\*</sup> इस संबंध में एक मनोरंजक घटना मारवाद में इसके शीघ बाद ही घटी। महाराणा उदयपुर और बीकानेर द्वारा साथ देने से इनकार कर देने पर जाम ने गुजरात, मालवा और मेवाद के दिक्वन के कुछ छोटे राजपूत राज्यों को अपने साथ मिला एक छोटे परिमाण पर ही राजपूतिस्तान बनाने का भी प्रयत्न किया। मारवाद को भी उसमें शामिल करने के लिए उसने महाराजा जोधपुर को भी तैयार करने का जतन किया पर मारवाद के राजपूतों का संबटित अनुमोदन इसमें उसे न मिल सका। मारवाद राजपूत सभा के अध्यत्न और वर्तमान महाराजा के छोटे मामा कप्तान मोहनसिंह भाटी ने, जो कि एक देशभक्त राष्ट्रवादी अवक थे, जाम को जो कि अपनी प्रजा का धन अपने शान-शौकत विलायती कुत्ते पालने आदि में उदाने के लिए बदनाम था, उसके राजपूत एकता

जयचन्द्र उदयपुर में ये जब शुरू जून में देश का विभाजन साम्प्र-दायिक स्राधार पर मान लिया जाने का समाचार स्राया । उन्होंने उसकी श्रालोचना करते हुए श्रपने भाषणों में उसी समय कहा कि जो लोग यह समभते हैं कि विभाजन स्वीकार करने श्रौर विवादग्रस्त इलाकों में निर्णय के लिए श्रंगरेज पंच श्रीर शान्तिरचा के लिए श्रंगरेज सैनिक उच्चपदाधिकारियों को नियत कर देने से देश में चलनेवाला वह गुएडा कार्य --मार-काट आदि ६क जायगा, वे भारी भ्रम में हैं; इससे उलटा जहाँ-जहाँ ऋंगरेजी फौजी व नेता रक्खे जायँगे, वहीं गुण्डाशाही सबसे अधिक चलेगी, श्रौर पाकिस्तान बन जाने पर श्रंगरेज़ों को भारत के खिलाफ़ गुंडई जारी रखने का पक्का ऋघारि मिल जायगा। ठीक वैसा ही हुआ।। विभाजन घोषित होते ही पजान, सीमाप्रान्त और सिन्ध में मारकाट और जनता में भगदब न्यापक रूप से आरम्भ हो गयी। श्रंगरेज सैनिक या दीवानी शासनावि हारी जहाँ-जहाँ थे, उन्होंने जहाँ हिन्दू स्त्राबादी स्त्रधिक थी वहाँ हिन्दू गुएडों को ऋौर जहाँ मुस्लिम-जनता की प्रधानता थी वहाँ मुस्लिम लीगी गुएडों को खुले आम सहायता देनी प्रारम्भ कर दी। जनता पर सब तरह के कूर श्रीर निर्घुण ऋत्याचार आरम्भ हो गये। पर कांग्रेस के नेता जिनके कि हाथ में इस समय देश का शासनदएड था, श्रमितम समय तक जनता को भूठा दिलासा देते रहे कि सब ठीक हो

की दुहाई देने पर मारवाइ के राजपूतों की तरफ से उत्तर दिया कि जब इम गरीब राजपूत मारवाइ में जेउ-आषाद की दुपहरी में अपने खेतों में प्रिमा बहाकर हल चलाते थे, आप अपने कुत्तों को गरमी न लगे इसके लिए हवाई जहाजों द्वारा शिमला शैल की सैर के लिए भेजते थे। आप अब उन्हीं कुत्तों का सहयोग खोजिये! मारवाइ का राजपूत देशद्रोही कार्यों में हाथ बटा कर मेवाइयों के सम्मुख अपनी नाक अब और नीची न होने देगा।

आयगा, वह श्रापने स्थानों से इटे नहीं। पर उधर उम्होंने उसकी सुरत्ता काम्कोई विचार किये विना श्रापने सगे सम्बन्धियों तथा पाकिस्तान के पैदा हुए उन हिन्दू सरकारी कर्मचारियों को भी, जिन्होंने श्रापनी सेवायें हिन्दुस्तान को श्रापित करने की श्राभिलामा प्रकट की, पाकिस्तान से चुप-न्याप हटा लिया।

१५ अमस्त १६४७ मारत के विभाजन और श्रंगरेजों द्वारा दोनों भारतीय उपराज्यों में श्रपने प्रनोनीत नेताश्रों के हाथ में शक्ति थमाकर भारत से विदा लेने की तिथि निश्चित हुई थी। पंजाब में ११ श्रमास्त से ही विकट और व्यापक उपद्रव श्रुक हो गये। श्रंगरेज सेनाधिकारियों ने, जो विभाजन को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराने को जगह-जगह तैनात किये गये थे, उषद्रवों को उलटा खूब भड़काया। भारत और पाकिस्तान के नेता सब जानते-ब्रुक्तते भी श्रपनी आँखें उस तरफ से मूँदे रहे। गाँच के गाँव और शहरों में मुहल्ले के मुहल्ले लूटे जलाये श्रीर बरबाद किये जाने श्रारम्म हुए, स्त्रियों बूढ़ों और बच्चों पर घृणित से घृणित श्रमानु-पिक रोमहर्षण बीभत्स और श्रक्तीखतम अत्याचार होने लगे। एक-एक माहर में पन्द्रह-पन्द्रह बीस-बीस हजार की समूची श्रावादी का कल्ल और श्रहल्लों को घेर कर उन्हें हजारों नर-नारियों की जीवित चिताश्रों में बदल देना श्रारम्म हुश्रा।

१५ श्रागस्त को, जब कांग्रेस के नेता दिल्ली में आजादी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मना रहे श्रीर श्रपनी कायरता को बहादुरी तथा जनता श्रीर श्रपने तमाम पुराने विश्वस्त साथियों के साथ किये गये लज्जा-जनक विश्वासघात को श्रपनी योग्यता श्रीर श्राहिंसानीति की विजय कह कर आपस में अपनी प्रशंसा के पुल बॉधते नहीं श्रघा रहे ये तब पंजाब सारा जल रहा था श्रीर लाखों नर-नारी, जो श्रपने हन "महान नेताओं" के वचनों श्रीर श्राश्वासनों पर भरोसा कर श्रपने स्थानों पर आखिर तक

वीरतापूर्व क डरे रहे थे, अपने जीवन की-पुत्रों श्रीर परिवार का विनास श्रीर वेहज्जती तथा पुरलों के घर द्वार श्रीर पीड़ियों द्वारा संचित संपत्ति श्रीर संस्कृति का निर्मम ध्वंस श्रपनी श्रांखों के सम्मुख देखने की घड़ियाँ श्राह्मखायपूर्वक गिन रहे थे। महाहमा गांधी ने वह दिन उपवास और प्रार्थना में विताया।

## § २१. बीसवीं सदी में राजस्थान की सांस्कृतिक चेष्टा

बीसवीं सदी के जागरण का प्रभाव साहित्य श्रीर संस्कृति पर भी। प्रपने श्रातीत श्रीर इतिहास के प्रति उत्सुकता श्रीर गौरव-भाषना, जो किसी भी राष्ट्र के जीवित जायत होने की पहली निशानी होती हैं, राजस्थान में, जैसा कि कह चुके हैं, श्रारम्भ से भारत के श्रनेक प्रान्त की श्रपेद्धा श्राधिक थी।

श्रापने इतिहास श्रीर संस्कृति को लोक श्राख्यायिकाओं श्रीर भाटों की ख्यातों के स्तर से उठा नकीन तुलनात्मक श्रध्ययन के द्वारा वैज्ञानिक स्तर पर ले श्राने के कार्य का श्रारम्भ तो १९ वीं शताब्दी के श्रन्त में ही यहाँ कैसे श्रारम्भ हुश्रा था सो हम देख चुके हैं। उसी सिलसिले में गौरीशंकर हीराचन्द श्रोभा श्रीर उनकी 'भारतीय प्राचीन-खिप्रिमाला!' के १८९४ में निकले प्रथम संस्करण का भी उल्लेख किया जा चुका है। श्रोभा को इनके लिए प्रथम प्ररंखा सम्भवतः स्थामजी कृष्यवर्मा से मिली थी, जिनके सहायक रूप में वे १८९२-६३ में उदयपुर में काम करते थे।

, श्रोभा १८६४ के बाद भारत श्रीर विशेषतः श्रपने प्रान्त राजस्थान के इतिहास के मनन पुनः शोंवन श्रीर संकलन में बराबर लगे रहे। उनकी विद्या श्रीर प्रामाणिकता की धाक इस शताब्दी के श्रारम्भ से ही मानी जाने लगी थी। प्रसिद्ध भारतीय-विद्याविशारद जर्मन विद्वान कीलहार्न ने उनका मत उद्धृत करते हुए इस शताब्दी के श्रारम्भ में ही लिखा था—''पिएडत गौरीशंकर हीराचन्द श्रोभा, जिनसे श्रिषिक श्रपने देश के इतिहास को दूसरा कोई नहीं जानता"।

१६०२ में लार्ड कर्जन उदयपुर आया तो श्रोभा जैसी योग्यता और प्रतिभा वाले विद्वान को वहाँ देख बड़ा चिकत श्रीर प्रसन्न हुआ। उसने चाहा कि श्रोभा भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में, जिसका कि संघटन तब स्वयं कर्जन के प्रस्ताव और उत्साह से ही किया जाने वाला था, ऊँचे पद पर आ जायँ। किन्तु श्रोभा श्रपना जीवन राजस्थान के इतिहास के उद्धार में लगाने का संकल्प कर चुके थे, श्रतः राजस्थान से बाहर जाने को तैयार न हुए। १६०३ के दिल्ली-दरबार में राजस्थान के राजा-महाराजाश्रों तथा दूसरे धनिक और राजसमान-प्राप्त व्यक्तियों के श्रतिरिक्त श्रोभा को भी सम्मिलित होने का मिमन्त्रण दिया गया। कर्जन चाहता था कि राजस्थान के तमाम राज्यों को सम्मिलित कर प्रान्त भर का एक पुरातत्व विभाग श्रजमेर में संघटित हो श्रीर श्रोभा को उसके श्रध्यन्न-पद पर प्रतिष्ठित कर दिया जाय। पर उसे इसके शीघ बाद हो भारत छोड़ देना पड़ा।

वंगलाभाषी प्रदेश को दो भागों में विभक्त करने के कर्जन के प्रथकों के कारण देश में १६०५ से जो जबरदस्त आन्दोलन उठा उसके कारण भारत की विभिन्न जीवित भाषाओं और बोलियों के सम्बन्ध में अधिक प्रामाणिक जानकारी हासिल करने की जिज्ञासा दुनिया भर के भाषा-शास्त्रियों में बढ़ गयी। भारत सरकार को भी भाषा-प्रान्तों के सवाल को लेकर उठी राष्ट्रीय आन्दोलन की इस नवीन लहर के कारण भारतीय भाषाओं और उनकी सीमाओं की पर्यवेद्धा-परिमाप करा उस सम्बन्ध में पूरी अभिज्ञता प्राप्त कर लेने की आवश्यकता प्रतीत हुई। राजस्थान की भाषा-पर्यवेद्धा, मनुष्यगणना और भारतीय साम्राजिक भुवनकोश (इम्पीरियल गजैटियर आफ इण्डिया) के लिए प्राचीन इतिहास,

पुरातत्व, संस्कृति श्रौर जनतत्व ( एथ्नोलोजी ) सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने को श्रोभा की सेवाएँ भारत सरकार ने मेवाइ से उधार लीं।

श्रोभा ने उदयपर के महता जोधिसंह के सहयोग से कर्नल टांड के प्रन्थ का प्रामाणिक हिन्दी स्प्रन्वाद कराने का जतन किया। उनका राजस्थानी दन्तकथात्र्यों का संग्रह पटना से निकलने वाले एक मासिक पत्र में उन्हीं दिनों निकला। खड्गविलास प्रेस पटना द्वारा प्रकाशित टांड के राजस्थान के हिन्दी अनुवाद में स्रोभा की लिखी टिप्पणियों में राजस्थान के प्राचीन इतिहास ऋौर जनतत्व की बहुत सी नयी ऋौर प्रामाणिक सामग्री पहले-पहल प्रकाश में ऋाई । टांड के ऋंगरेजी प्रन्थ के क्रक्स कत दितीय संस्करण की टिप्पणियों की सामग्री श्रोका की इन टिप्प-िष्यों से ही ली गई थी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी केसरीसिंह बारहट ने कविराजा सूर्यमल मिश्रण के वंशभास्कर का संस्करण श्रोभा के सहयोग से निकाला। तभी ओका ने प्राचीन भारतीय राजवंशों का प्रामाणिक विवरण देनेवाली एक पुस्तिका भी तैयार की। उसमें दिक्खन के प्रतापी राष्ट्रकृट सम्राटों का प्रामाणिक वर्णन भी था। जोधपुर के कर्नल प्रताप तथा दूसरे राठीक सरदारों में ऋपना वंश-गौरव जगाने ऋौर १६११-१५ में क्रान्तिकारियों से मिल ग्रपना राज्य स्थापित करने की महत्वाकां ज्ञाने में श्रोका के इस प्रन्थ का भी प्रभाव था। कर्नल प्रताप ने कविराजा मुरारदान की मारफ़त स्त्रोभा को बहे स्त्रादर के साथ जीधपुर बुला वह प्रन्थ श्राद्योपान्त सुना श्रौर उसको पाण्डुलिपि मारवाड् के राजकीय पुस्तकालय में सम्मानपूर्वक रखवायी । जोधपुर राज्य के बाद में होनेवाले दीवान सर सुखदेवपसाद काक ने उसी के ऋाधार पर राठौड़ों का एक इतिहासं, श्रांगरेजी में लिख प्रकाशित कराया था।

१६०७ में श्रोभा का "सोलंकियों का प्राचीन इतिहास" भी निकला जिसमें भारत के मध्यकालीन इस दूसरे महत्वपूर्ण राजवंश का इतिहास भी पहले पहल पूरा दिया गया। इसी तरह उनके श्रपनी जन्मभूमि सिरोही राज्य के इतिहास द्वारा दिस्सन-पिन्छिमी और उत्तरी गुजरात के इतिहास पर बहुत प्रकाश पदा।

१९०८ में लार्ड मिएटो की सरकार द्वारा कर्जन की योजनानुसार किन्तु उससे बहुत छोटे पैमाने पर अजमेर में 'राजपृताना आर्कियालौं-जिकल म्यूजियम' ( राजपूताना पुरातत्व संग्रहालय ) स्थापित किया गया । भोभा को उदयपुर से बुलाकर इस संग्रहालय का पालक (क्यूरेटर) नियुक्त किया गया। श्रोका मेवाइ न छोइते, पर मेवाइ में तब महाराणा फतहसिंह का शासन था, जो देशमक्त श्रीर सच्चरित्र होने पर भी बौद्धिक दृष्टि से ऋत्यधिक पश्चाद्गामी था। विद्या-शान या सांस्कृतिक जागरण की बातों में उसे या उसकी सरकार को कोई सहातु-भूति या रस न था। फलतः महाराखा सज्जनसिंह जैसे विद्या-प्रेमी शासक के समय उदयपुर में नवचेतना सम्पन्न विद्वानों श्रीर गुणीजनों की जो मएडली जुट गयी थी, वह अब धीरे धीरे मेवाह से विदा हो रही थी। स्त्रोभ्ता को भी महाराखा की उदासीनता के कारण मेवाक छोदकर अजमेर आना पदा। यहाँ ३० वर्ष तक राजपुताना संग्रहालय के पालक रूप में रहकर बहुत कम साधन-सुविधाओं रहने पर भी वे श्रकेले ही राजस्थान के सुदूरस्य कोनों श्रौर भीतरी भागों में घूम-घूम कर प्राचीन इतिहासं की बहुत-सी सामग्री संकलन कर प्रकाश में लाये। १९३८ में उनके राजपूताना म्यूजियम से अवकाश ग्रहण करने के समय तक उत्तर भारत की तब तक प्रकाशित कुल ऐतिहासिक श्रमिलेख सामग्री का एक तिहाई से भी ज्यादा श्रंश ऐसा था जिसे पहलेपहल श्रोभा ने ही खोजा श्रीर प्रकाश दिखाया था।

१९१८ में श्रोभा ने श्रपनी "भारतीय प्राचीन-लिपिमाला" का दूसरा संस्करण प्रकाशित किया। बुद्दलर ने श्रपनी "इविडशे पालियो- ग्राफी" में स्थापना की थी कि प्राचीन भारत में लिखने की कला पहले

पहल ईसा पूर्व की पाँचवीं सदी के आ्रास-पास आई थी श्रीर प्राचीनतम भारतीय लिपि पिन्छुमी एशिया, पूर्वी श्रफरीका श्रीर मध्यसागर-श्रक्षल में रहनेवाली प्राचीन हजानी (हिजू) हिब्बायानी श्रीर फिनिक जातियों की लिपियों की नकल कर बनी थी। प्रायः सभी यूरपी और भारतीय विद्वान् बुहलर के प्रनथ के प्रकाशन के बाद इस कल्पना में बह गये। परन्तु श्रोभा ने उस प्रन्थ के प्रकाशित होते ही बुहलर को पत्र लिख कर इसकी गलतियाँ बताई। "भारतीय प्राचीन-लिपिमाला" के दूसरे संस्करण के भूमिका भाग में उन्होंने इस विषय की पूरी विवेचना कर बुहलर की उस स्थापना को सर्वथा निर्मूल सिक्ड किया। कुछ वर्ष बाद दुनिया के विद्वानों को श्रपना मत श्रोभा के श्रमुसार करना पड़ा।

इसी समय (सन् १६११-१२ से) बिहार के काशीप्रसाद जायसंवास के प्राचीन भारतीय कानून और राजसंस्था पर ऋत्यन्त मौसिक लेख निकल रहे थे जो भारतीय इतिहास सम्बन्धी विचारधारा को जह से बदल रहे थे । श्रोभा की तरह काशीप्रसाद जायसवास में भी स्वतंत्र राष्ट्रीय चिन्तन के लिए प्रथम प्रेरणा का श्रंकुर स्थामजी कृष्णुवर्मा और उनके सहयोगी सरदारसिंह राणा, हरदयास, विनायक सावस्कर श्रादि के संसर्ग से पैदा हुआ था। स्थामजी के इन्डिया हाउस के १६०७- के वातावरण में उस श्रंकुर को पनपने का श्रमुकृत श्रवसर मिला था।

१६१८ के बाद राजनीतिक चेतना की जो नथी लहर देश में उठी उसने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की प्रश्वतियों को जीवन के हर क्षेत्र में जगाया। राजस्थान में उस साल इन्दौर में ऋषिल भारतीय हिन्दी साहित्य-सम्मेलन का ऋषिवेशन महात्मा गांधी के समापतित्व में हुऋा। हिन्दी को सारे भारत में प्रचारित कर राष्ट्र-भाषा के पद पर प्रतिष्ठित कराने के लिए दिक्कन भारत राष्ट्र-भाषा-प्रचार समिति की स्थापना वहीं हुई।

१६२२ से काशी नागरी-प्रकारियो पत्रिका का नवीन संस्करण

श्रोभा और उनके शिष्य श्रौर सहयोगी चन्द्रधर गुलेरी की सम्पादकता में निकलना श्रारम्भ हुश्रा, जो उन दिनों भारतिषषयक अध्ययन के एक मुख्य पत्र के रूप में दुनिया भर के विद्वानों का ध्यान श्रपनी तरफ़ खींचता रहा।

सन् १९२६ में गौरीशंकर श्रोभा के उस राजपूताने के इतिहास का पहला गुच्छक (फैसीक्युलस ) निकला जिसके लिए वे अठतीस बरस से साधना में लगे थे। वह इतिहास २० जिल्दों में पूरा होने वाला था। उसका पहला गुच्छक निकलने पर हालैग्ड के लहदन शहर से निकलने बाले भारतीय पुरातत्व के वार्षिक प्रन्थनिर्देश (एन्युश्रल विन्लियोग्राफ़ी आफ़ इन्डियन श्राकियालौजी) में उसका स्वागत करते हुए, उसके सम्पादक श्रोलन्देज विद्वान डा० फोखल ने बड़े श्रादर के साथ लिखा था कि 'वह राजस्थान का एक दूसरा कीर्ति-स्तम्भ' खड़ा हो रहा है।

श्रीर सचमुच ही श्रोभा करीब श्राधी शताब्दी तक राजस्थान में श्रान के प्रकाशस्तम्भ के समान खड़े थे, जिनसे कि तब भारत श्रीर विदेश के श्रानेक विद्वान भारत के श्रातीत का मार्ग टटोलानें में निरन्तर श्राजीक पाते रहे थे •। उनके सम्पर्क से टोंक के मुंशी देवीप्रसाद, जोधपुर के

<sup>\*</sup> सन् १६१४ में श्रोभा कलकते के भारतीय संग्रहालय में पुरातत्व-संग्रह देखने गये श्रीर वहाँ रक्खी हुई पटना की प्रसिद्ध यत्त या शेशुनाक मूर्तियों पर के पुराने धिसे लेखों को पढ़कर श्रपने साथी को बता रहे थे। प्रसिद्ध पुरातत्वत्रेत्ता स्वर्गीय राखालदास बनर्जी उन दिनों वहाँ के संग्रह-पाल थे। एक "मारवादों" को प्राचीन लिपियों श्रीर मूर्तियों के सम्बन्ध में इतने श्रधिकारपूर्ण ढंग से विवेचना करते देख वेचिकत हुए और उसका परिचय पूळ्जने श्रीर सुनने पर वे एकाएक उनके चरणों पर सुके। श्रोभा ने असमझस से पूळा श्राप कौन हैं, तो राखालदास ने कहा—में श्रापके शिष्य का शिष्य हूँ; हा० ब्लोख ने भारतीय प्राचीन लिपियाँ श्रापके मन्य से सीखी थीं श्रीर मैंने डा० ब्लोख से सीखीं।

रामकरण श्रासोपा, कविराजा मुदारदान श्रजमेर के हरविलास सारडा श्रीर मेयो कालेज श्रजमेर के श्रध्यापक चन्द्रधर गुलेरी, जयपुर के पुरोहित हिर्नारायण, बीकानेर जयपुर के रामलाल रत्न, मेवाड के महता जोधसिंह रामनारायण दूगड श्रीर मुनि जिनविजय तथा कलकते के पूरणचन्द नाहर श्रादि उनके मित्रों, सहयोगियों श्रीर शिष्यों की एक मण्डली खड़ी हो गई थी, जिसने श्रोभा के साथ राजस्थान पंजाब सिन्ध गुजरात महाराष्ट्र बुन्वेलखंड बघेलखंड ठेठ हिन्दुस्तान बिहार श्रीर नेपाल तक के इतिहास-पुरातत्व के विवेचन-संशोधन में बड़ा महत्वपूर्ण काम किया।

१९१८ में स्वामी श्रद्धानन्द ओका से मिले श्रौर उनसे कहा कि वे श्रपने एक शिष्य को उनके पास मेजेंगे । इस संकल्प के अनुसार १९२२ में श्राज के प्रसिद्ध ऐतिहासिक जयचन्द्र विद्यालंकार भारतीय इतिहास के मूल उपादानों का ज्ञान पाने श्रौर प्रयोग की विधि सीखने को श्रोका के शिष्य बन अजमेर में श्राकर रहे । श्रोका के प्रन्थों से प्रेरणा श्रौर प्रकाश तो हजारों विद्यार्थियों को मिलता रहा ।

इतिहास-पुरातत्व के श्रांतिरिक्त काव्य नाटक श्राख्यान श्रादि के चेत्रों में भी १६२२ के बाद एक नये युग के लच्चण प्रकट होने लगे। माखन-लाल चतुर्वेदी ने इसी समय खरड़ में श्रपना श्रासन जमा 'कर्मवीर' नामक एक साप्ताहिक पत्र निकाला। वे हिन्दी के ऊँची कोटि के भावुक कि श्रीर विचारशील लेखक हैं, जिनके कार्य से पूर्वी राजस्थान में श्रच्छी जायति हुई। इन्दौर से तभी हरिभाऊ उपाध्याय मालव-मयूर नामक एक साहित्यिक मासिक पत्र निकालते रहे। वे महात्मा गांधी के चुम्बक से खिंचनेवाले पहले राजस्थानियों में से थे। १६२५ में उन्हें जमनालाल बजाज ने श्रजमेर में कार्य करने को मेजा। यहाँ से उन्होंने त्यागभूमि नाम का मासिक पत्र निकाला, जिसने राजस्थान में सांस्कृतिक रुचि को खगाने में काफी काम किया।

१६२७-२८ में देश में जो नये राजनीतिक ज्वार के लख्य प्रकट हुए उनका भी प्रभाव राजस्थान पर हुआ। लोग पहले की अपेखा अधिक स्वतंत्रतापूर्वक जीवन और विचार के पुराने रास्तों को छोड़ कार्य करने और सोचने का साहस करने लगे, जिससे नवीन सांस्कृतिक चेछाओं का उदय हुआ। महाराष्ट्र में टिळक के चलाये श्विवाजी महोत्सव के नमूने पर प्रताप, दुर्गादास आदि की जयन्तियाँ मनाने की लहर राजस्थान में चली। मेवाह में प्रतिवर्ष हल्दीघाटी और चावंड जैसे ऐतिहासिक स्थानों की सामूहिक यात्रायें की जाने लगीं। जयनाथ प्रसाद मिलिंद का "प्रताप-प्रतिशा" और माखनलाल के शिष्य हरिकृष्ण प्रेमी के 'स्वर्ण विहान' 'रह्मा बन्धन' आदि नाटक इस समय की रचनाएँ हैं। ये दोनों व्यक्ति उस समय 'त्यागभूमि' के सम्पादक-मण्डल में थे।

तभी उदयपुर राजवंदा से सम्बद्ध महाराज चतरसिंह की राजस्थानी। किमताएँ भी प्रकाशित होने लगीं, जिनकी भावों को गहराई श्रीर भाषा-सौष्ठव ने सारे राजस्थानियों का ध्यान श्रपनी मातुनाषा की तरफ खींचा। राजस्थानी में नयी रचनाएँ यों इससे पहले भी बी जोल्यां त्रान्दोलान के सिलसिले में ही होने लग गई थीं। मेवाह के माखिकलाल वर्मा और सोजत के हरिभाई किंकर ने मेवाही ग्राम-गीतों की तज पर श्रानेक नये जोरदार गीत लिखे थे। हरिभाई किंकर के सामाजिक श्रीर राजनीतिक गीत तो अब राजस्थान के घर-घर में प्रविष्ट हो रहे थे।

इस तरह के साहित्य का एक सुन्दर नमूना जोषपुर के गणेश शाल ज्यास का एक मार्मिक गीत 'म्हारो हेलो सुणे नी मोठी माय' है, जिसमें मारवाकी किसान श्रापनी मरुधरा माता को सम्बोधित कर कहता है कि ''इम तो श्रापना शरीर सुखाकर श्रान्न उपजाते हैं, तो भी पेट भर खाना नहीं पाते, श्रीर ये सेठ-सेठानी, राजे-महाराजे जिन्होंने कभी हल को भूक कर भी हाथ नहीं लगाया, गावियों में लादे मौज से सैर करते फिरते हैं।" धेसे गीत १९३०-३२ के राजनीतिक श्रान्दोलन के समय बहुत बने, जिन्होंने राजस्थान के किसानों तक नये श्रार्थिक राजनीतिक क्लिंगर फैसाने का जतन किया। इनका साहित्यिक मूल्य भी कृम नहीं है।

इसी समय १६३१-३३ में जयचन्द्र विद्यालंकार के प्रनथ 'भारतभूमि और उसके निवासी' श्रीर 'भारतीय इतिहास की रूपरेखा' प्रकाशित होने पर श्रपने देश श्रीर श्रपने इतिहास का सच्चा स्वरूप एक नयी दृष्टि के साथ जनसाधारण के सामने आया, जिससे लोगों में श्रपने जनपद की चेतना को एक नयी जाग्रति मिली । डोगरा गोलीकांड के बाद १९३६. में विभिन्न रियासतों के सार्वजनिक कार्यकर्ता जब श्रजमेर से बिखर कर श्रपने-श्रपने च्लेत्र में श्रान्दोलन आरम्भ करने और सर्वसाधारण जनता श्रीर किसानों से सीधे सम्पर्क में श्राने लगे तब राजस्थानी भाषा के विकास के लिए उन्हें एक और प्रेरणा मिली।

बीकानेर के सूर्यकरण पारीक, नरोत्तम स्वामी, टाकुर रामिंह ग्रादि ने इसी समय राजस्थानी साहित्य के पुनरुद्धार का कार्य हाथ में लिया। इन्होंने राजस्थानी के दी सर्वश्रेष्ठ कान्य 'ढोला मारू रा दूहा' और 'बेली कृष्णुरुक्मणी री' तथा राष्ट्रस्थानी लोकोक्तियों, गीतों श्रीर दोहों के कई सुन्दर संग्रह प्रकाशित किये। राजस्थानी भाषा के श्रान्दोलन को इन सभी कृतियों से बल मिला श्रीर शिच्छण-संस्थान्त्रों में हिन्दी के साथ राजस्थानी का अध्ययन भी श्रारम्भ करने की माँग जनता द्वारा उठायी जाने लगी। उदयपुर के मोतीलाल मेनारिया ने तभी 'राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा' लिखी।

बीकानेर तो राजस्थानी आन्दोलन का केन्द्र ही हो चला था। वहाँ के महाराजा गंगासिंह और महाराजकुमार शार्दूल सिंह भी इस आन्दोलन के समर्थकों में थे। वहाँ एक अत्यन्त सुन्दर गीत—

'मरुधर म्हारो देश महने बाल्हो लागे जी'

बीकानेर की 'जंगलवरा' या मरुघरा को लक्ष्य कर इसी समय लिखा गया, जिसमें किव ने बीकानेर की जनता में प्रचलित एक अत्यन्त मधुर राग में अपनी जन्मभूमि के स्वरूप पर मानो अपना सारा ममत्व उदेलते हुए वहाँ की रेत की टीबों (धोरों), वहाँ की गरमी-सरदी की अतितीक्ष्य अद्वुओं, लुओं और वहाँ के वृद्ध-वनस्पति और कृषिजन्य खाद्यों तथा जनता के सभी वगों के जीवन का एक अत्यन्त नैसर्गिक और मार्मिक वर्णन कर चित्र सा खींच कर रख दिया है, जो गाने और सुनने वालों को लीन और विभोर-सा कर देता है। राजस्थान की समूची जनता को इस गीत ने मुख कर लिया और १९३७ के बाद प्रजामएडल-आन्दोलनों के जोर पकड़ने पर दूसरी रियासतों और प्रदेशों में भी उसकी नकल पर अपने-अपने प्रदेशों के सम्बन्ध में गीत जोड़ने के प्रयत्न हुए। इसी तरह बीकानेर के चन्द्रसिंह राजली (राजवंशी) द्वारा लिखे बादळी और लू नामक दो खंड काव्य भी इस युग की राजस्थानी भाषा की अपने ढंग की दो अपनुठी रचनाएँ हैं।

राजस्थान की हिन्दी रचनाश्चों में उदयपुर की कुमारी दिनेशनन्दिनी चोर्डिया के गद्यगीत जो १९३२-३३ से ही निकलने लगे, उल्लेख-योग्य हैं।

विज्ञान के च्रेत्र में उदयपुर के डा॰ दौलतसिंह कोठारी का नाम उल्लेखनीय है। मारत के गिने हुए चोटी के वैज्ञानिकों में आज उनकी गिनती है। उनका भी कार्यकाल १९३३-३४ से ही प्रारंभ होता है। डा॰ दौलतसिंह प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डा॰ मेघनाद साहा के मुख्य शिष्यों में से हैं। साहा को अपने जीवन की प्ररेखा १६०७- के स्वदेशी और क्रान्तिकारी आन्दोलन से मिली थी। वे युवावस्था में बंगाल के क्रान्तिकारी दल 'अनुशीलन-समिति' के सदस्य थे और उसी प्रेरखा से विज्ञान के ऊँचे अध्ययन की तरफ प्रवृत्त हुए थे। वे भारत के

प्रथम दो बड़े वैज्ञानिकों में से एक, श्राचार्य प्रफुलचंद्र राय, के प्रधान शिष्यों में हैं।

संगीत, तृत्य ऋौर चित्रकला के चेत्रों में भी १९२७-२८ से नयी प्रवृत्तियों का उदय होने लगा। इन कलाश्रों में यों तो राजस्थान भारतीय इतिहास के बहुत पुराने जमाने से विशिष्टता रखता त्राया था। राजस्थान की सभी राजधानियों में अच्छे नतकों संगीतज्ञों चितेरों और कलाममें हों को आश्रय मिलता था, साधारण जनता के जीवन में भी इन कलाओं का स्थान यहाँ काफी था। पर नये विचारों या नयी भावनात्रों का समावेश न होने से इस शताब्दी के ब्रारम्भ से इन में एक तरह की ज़बता श्रागयी थी. जिससे जनता का जीवन श्रुष्क श्रीर नीरस होता जा रहा था। तृत्य की दिशा में सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य उदयपुर के देवीलाल सांगर ने त्र्यारम्भ किया। उन्हें इस दिशा में कार्य करने का प्रोत्साहन उदयपुर के डा॰ मोहनसिंह महता द्वारा मिला था। मोहनसिंह महता ने मेवाइ में लग० १९२२-२३ के बालचर त्र्यान्दोलन का सूत्रपात किया था। १६२७ में वे इंगलैज्ड से लौटे ऋौर १९२८-३० उदयपुर में 'विद्याभवन' की स्थापना की, जहाँ मेवाद के अपनेक सार्वजनिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ता तैयार हुए । उसके बाद की मेवार की जाराति का मोइनसिंह महता को बहुत कुछ श्रेय है। देवीलाल सांगर ने महाराखा कुम्भा के, जो कि स्वयं बहा संगीत-शास्त्री ऋौर नृत्यकला-विशारद था. बनवाये पुराने मंदिरों के बाहर की विभिन्न भंगियों वाली त्र्यालंकारिक तृत्य-मूर्तियों की मुद्राश्चों का श्राध्ययन कर प्राचीन तृत्यों को पुनरुजीवित करने का कार्य उठाया तथा राजस्थानी लोक रत्यों का भी ऋष्ययन आरम्भ किया। इस कार्य में उनके दूसरे सहायक नाथद्वारा की परम्परा के चित्रकार गोवर्धनलाल जोशी हैं, जिन्होंने नृत्य के साथ राजस्थानी चित्र-कला में भी एक नया मार्ग बनाने का सफल जतन किया है।

श्रपने राजकीय संप्रहालय के कुछ पुराने चित्रों की नकलें उससे करवाई थीं।

बीसवीं सदी के शुरू में भारत में जो नव-जागरण की लहर उठी उसी में बंगाल के श्रवनीन्द्रनाथ ठाकुर की नयी चित्र-शैली पैदा हुई। राजस्थान में उस शैली के सबसे सफल चित्रकार जयपुर के रामगोपाल विजयवर्गीय हुए, जो श्रवनीन्द्रनाथ के प्रशिष्य—उनके प्रमुख शिष्य शैलेन्द्रनाथ दे के शिष्य—हैं। उनका कृतिकाल भी लग० १६२८ से शुरू होता है। श्रवनीन्द्र की नयी शैली के साथ उन्होंने राजस्थानी शैलो का भी सुन्दर सामझस्य किया।

मेवाद की श्रपनी पुरानी शैली नष्ट होने के बाद नाथद्वारा में यूरपी शैली के सस्ते बाजारू चित्रों की नकल पर एक शैली चलती रही थी। गोवर्धनलाल जोशी ने उसमें राजस्थान की वन्य जातियों श्रीर कुषकों के जीवन तथा प्राचीन मूर्तियों श्रादि का सीधा श्रध्ययन कर एक नयी जान लाने का जतन किया है जिससे उनके बिम्बों में काफी जीवन श्रा जाता है। कल्याण्पसिंह शेखावत, जो श्रवनीन्द्र के प्रमुख शिष्य नन्दलाल वसु के शिष्य हैं, एक उठते हुए चित्रकार हैं। उनकी रचनाश्रों में अवनीन्द्र-शैली का राजस्थानी शैली से श्रीर भी श्रच्छा सामअस्य हुशा है। विजयवर्गीय की रचनाएँ जहाँ राजस्थानी तत्व लिये हुए श्रवनीन्द्रनाथ ठाकुर शैली की ही होती हैं, शेखावत की रचनाएँ वहाँ ठाकुर शैली से श्राद्यागि हों।

राजस्थानी शैली के सर्वोत्तम श्राधुनिक उन्नायकों में एक वज के चित्रकार जगन्नाथ श्राहिवासी हैं। उनके पिता वल्लभकुल सम्प्रदाय में कीर्तनकार थे। इस प्रकार कृष्णलीला में उनकी रुचि जन्मजात है श्रौं उसके चित्रण का प्रेम भी शिशुकाल से है। उनकी शिचा वम्बई के कला-विद्यालय में हुई जहाँ की शैली मुख्यत: यूरपी है। उन्होंने

राजस्थानी में उसका पुट देकर कृष्णालीला, शृङ्खारिक श्रौर मीरा-चरित श्रादि के कई बहुत ही कोमल चित्र श्रंकित किये हैं श्रौर श्रभी भी श्रंकित करते हैं। वे एक अन्तर्भुखी वृत्ति के बहुत बहे कलाकार हैं जिन्होंने ख्याति की कभी कामना नहीं की। उनका कृतिकाल १६२५ से ही श्रुरू हो जाता है।

राजस्थान में जयपुर में अपना एक कला-विद्यालय भी इस सदी के आपरम्भ से ही है, किन्तु वहाँ अभी तक कोई नई दौली का विकास नहीं हुआ है।

गौरीशंकर स्रोभा स्रपना कार्य १६४१ तक स्रनथक भाव से बराबर करते रहे। उनका आशीर्वाद और मार्ग-दर्शन इस बीच राजस्थान की हर सांस्कृतिक चेष्टा की प्राप्त होता रहा। १६४१ में उन्होंने अपने काम से विश्राम लिया। उनका राजपूताने का इतिहास तम तक स्राधे रास्ते पर पहुँचा था। उनके और काशीप्रसाद जायसवास के शिष्य जयचन्द्र विद्यालंकार ने इस बीच भारतीय इतिहास-परिषद् नामक संस्था खड़ी की थी। इसका उद्देश्य भारतीय दृष्टि से समस्त श्चाध्ययन को श्चायोजित करना और भारत की सब भाषात्रों में उसके द्वारा ऊँचे साहित्य का विकास करना था। राष्ट्रीय शिद्धा के आदर्श श्यामजी कृष्णवर्मा श्रीर श्रदानन्द के समय से देश के सामने थे, उन सबकी पर्ति इसके द्वारा होने की आशा राष्ट्रीय दृष्टि से सोचने वाले विद्वानों में हीने लगी थी। कांग्रेस के नेता बाब राजेन्द्रप्रसाद ने इसका ऋार्थिक भार उठाया था । ऋक्तूबर १६४१ में श्रोका ने जयचन्द्र को अजमेर बुलाकर कहा कि उनके शेष कार्य का भार भी श्रव वे उठा कों और उसके लिए राजस्थान में भारतीय इतिहास-परिषद् की एक शासा स्थापित कर वें। इस विचार का उत्साह से स्वागत किया गया। किन्तु उसके शीव बाद जापान-युद्ध श्लीर १६४२ का राजनीतिक संघर्ष श्रा गया। उसी संघर्ष में जयचन्द्र जेल चले गये। १९४६ में जब वे जेल से खूट कर श्राये तब तक बाबू राजेन्द्रप्रसाद का राष्ट्रीय शिद्धा और भारतीय इतिहास-परिषद् के श्रादशों के लिए उत्साह ठंढा पह चुका था श्रीर वे उनसे पीछा खुडाने की चेष्टा में लगे थे।

२० अप्रैल १६४७ को गौरीशंकर श्रोभा ने ८४ वर्ष की आयु में श्रपनी जीवनयात्रा समाप्त की।

# आठवाँ अध्याय

# राजस्थान भारत के स्वतंत्र गणराज्य संघ में

(१५ अगस्त १९४७ से )

## § १. महात्मा गाम्धी की विल

साम्प्रदायिक मारकाट श्रीर गुएडई भारत का विभाजन हो जाने पर भी रको नहीं: उसने उलटा श्रव दोनों भारतीय उपराज्यों में छौर भी विकट श्रौर व्यापक—एक अ्रथ्रतपूर्व नरसंहार स्रौर जनोच्छेदी काण्ड—का रूप धारण किया। पञ्जिमी पंजाब, सीमाप्रान्त श्रौर तथाकथित बलो-चिस्तान की समूची हिन्दू श्राबादी को, जो पिछली डेढ़ सहसाब्दी में अरबों, तकों त्रादि के त्राक्रमणों त्रौर शासनों के बीच उन इलाकों में बराबर बनी रही थी, ऋपने पुरखों के पीढ़ियों से बने घरद्वार से बेदखल और जेरबार होकर लाखों की संख्या में प्रवास करके हिन्दुस्तान श्राने को विवश होना पदा । उसी प्रकार प्रवी पंजाब की कुल मुस्लिम जनता को श्रपने घरबार छोड़ मरते-कटते पाकिस्तान चले जाना पड़ा । इधर लीगी गा हे हिन्दुस्तान में जगह-जगह श्रपने श्रह बना जनता में श्रातंक श्रौर श्रासरत्ता का भाव पैदा करने का जतन कर रहे थे। उनके पास शस्त्रास्त्री के गुप्त जलीरे होने की खबरें आये दिन प्रकट होने लगीं। पर कांग्रेस के नेता देश की राजनीतिक शक्ति स्त्रीर शासनदर्ग हाथ में रहने पर भी उसका प्रयोग सीघा उनके खिलाफ करने से कतराते रहे। इससे मुस्लिम गुएडों के मुकाबले के नाम पर उस तरह के दूसरे गुएडा-दलों को भी मजहब जात-बिरादरी त्र्यादि के नाम पर श्रपने संघटन बनाने का अवसर श्रीर बढ़ावा मिला।

पच्छिमी पाकिस्तान की संत्रस्त जनता के हिन्दुस्तान पहुँचने पर दोस्त्राब, व्रज और राजस्थान के उत्तरी स्रंचलों—मेवात आदि—में भारी उत्तेजना श्रीर सम्मर्द पैदा हुस्रा ।

गुडगावाँ में, कह चुके हैं, मुस्लिम लीगी गुण्डों ने मेव मुस्लिम कुषकों के असंतोष की आब लेकर १९४६ के अन्त से ही उपद्रव और उत्पात मचा रक्ला था । उनके उत्पातों से चिढ़ी हुई मेवात की ऋहीर जाट गूजर राजपूत स्त्रादि स्त्रमुस्लिम कृषक और सैनिक बिरादरियों का एक संघटन 'श्रजगर' नाम से उनके विरुद्ध श्रव उठ लहा हुआ। दिली श्रीर उसके चौगिर्द के इलाकों में मुस्लिम विरोधी उपद्रव १५ अगस्त से कुछ ही दिन बाद व्यापक रूप से आरम्भ हो गये। समूचे मेवात में अब मेवों का भारी संहार हुन्ना, जिससे राजस्थान की एक प्राचीन विलिष्ट स्वाधीनताप्रिय ऋौर प्रक्रमी मानव नस्ल का, जिसने कि मध्यकाल में सदियों तक तुर्क श्राकान्ताश्रों को राजस्थान की तरफ बढ़ने से रोके रक्ला था श्रौर जो स्वतन्त्र भारत में कदाचित् राजस्थान का एक सर्वोत्कृष्ट सैनिक कुषक श्रौर श्रमिक वर्ग बनाती, उन्मूलन हो गया। ध्यान रहे कि स्रंग-रेजों ने राजस्थान वज श्रीर पंजाब के पुराने राष्ट्रीय राजाश्रों के मुकाबले में **अ**पने बहुत से पिट्टू देशद्रोहियों को अपने राज्य के आरम्भ के दिन से ही इस इलाके में जमोनें जागीरें श्रादि देकर यहाँ की स्वाधीनताप्रिय वीर जातियों को दवाये रखने श्रीर श्रंगरेजी फीजों में रंगरूटों की भरती नियमित रूप से कराने के लिये खड़ा किया था। श्रंगरेजी साम्राज्य के समूचे दौरान में ये लोग इस इलाके में यही काम करते रहे थे। इन उपद्रवों को भड़काने श्रीर इतना उग्ररूप देने में इनका हाथ विशेष रूप से था । त्रालवर, भरतपुर, पटियाला जींद त्रादि के शासकों ने त्रापनी निरंकुश सत्ता को बचाते और बदाते हुए प्रजा-म्रान्दोलन और क्रेषक-म्रसंतोष को गुमराइ करने के लिए धर्म और विराद्रिया क नाम पर नारे बुलंद करना, हिन्दू धर्म के संरच्चक बन इन उपद्रवों से खूब लोकप्रियता हासिल करने का जतन किया। भारत सरकार का ग्रह-विभाग भी, जिसके कि अध्यच्च सितम्बर १९४६ से कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता वल्लमभाई पटेल थे, उन्हें अब बढ़ावा दे रहा था। वह मुस्लिम लीगी गुग्डों के विरुद्ध, जिनके कि अनेक अबु इस समय तक खुल्लमखुल्ला कार्य कर रहे थे, सीधी कार्रवाई करने का साहस न करके हिन्दू साम्प्रदायिकतावादियों को आम मुस्लिम जनता के विरुद्ध उभरने का अवसर दे टट्टी की ओट शिकार खेलता रहा। फलतः शरारत फैलानेवाले गुग्डों और उनकी पीठ पर शह देने वाले हैसियतदार मुस्लिम लीगियों का तो कुछ न बिगडा, पर निर्दोष गरीब मुस्लिम जनता को इन उपद्रवों में अकथनीय अत्या-चारों का सामना करना पड़ा।

श्राश्चर्य की बात यह थी कि इतने हियार देश में लोगों के पास तब एकाएक आये कहाँ से ? इन दंगों में लुईगनें ब्रेनगन और तोपों तक का प्रयोग खुला किया जाता रहा। राजस्थान, पूर्वी पंजाब श्रीर पिच्छमी ठेठ हिन्दुस्तान ( युक्तप्रान्त ) श्रादि के गुप्त बाजारों में हिथयारों की खरीद-फरोख्त खुले रूप में पर्याप्त मात्रा में १६४६-४७ में होती रही थी। श्रीर यह स्पष्ट् था कि शक्ताकों की यह आमद सरकारी फौजी मंडारों से उच्च श्रंगरेज श्राविकारियों की मारफत की गई थी, पर विभाजन से पहले कांग्रेसी शासक या तो इनकी शरारत को देख न सके या सब जानते-क्राते भी उसे रोकने या ऐसे श्राविकारियों के विरुद्ध कोई प्रभावकारी कदम उठाने से कतराते रहे थे।

विभाजन के बाद श्रंगरेज तो प्रायः गये — दो-चार बक्षों, गवर्नर जनरत्त माउगटबाटन और प्रधान स्थल जल और वायु सेनापतियों को छोक कर, जिन्हें कि कांग्रेस नेताश्चों ने स्वयं ही कुछ दिन श्चौर एक लिया था-पर अंगरेजों के देसी कारिन्दे, ऊँची नौकरियों वाले मुल्की. पुलिस त्रीर गुप्तचर-विमागों के ऋषिकारी ज्यों के त्यों बने रहे। कांग्रेस के नेतात्रों ने श्रंगरेजों को जाते समय यह वचन दे दिया था कि उन्हें वे ज्यों का त्यों बनाये रक्खेंगे; पर जनता से यह बात तब छिपाय-गयी। भारत के ये छुँटे हुए देशब्रोही थे, जिन्हें सदा अपनी जेर्बे भरने से ही मतलब रहा था ऋौर जो उसके लिए देश के साथ बड़ी से बड़ी गहारी करने श्रीर विदेशों के हथियार बन बिना हिचकिचाहट जनता और देशमक्तों का दमन करने को सदा तत्पर रहे थे। कांग्रेस नेता थ्रों ने १६४५-४६ के निर्वाचन में इन्हें दएड देने का वचन जनता को दिया था। पर वे अब अपने उस वचन से साफ़ पलट गये। यह उनका जनता के साथ किया हुआ तीसरा बहा विश्वासघात था जिसकी बदौलत कि उन्होंने श्रंगरेजों से श्रधिकार पाया था। पहले दो बुनियादी विश्वासी घातों का उल्लेख हम पीछे कर श्राये हैं-एक तो श्राजाद हिन्द सेना की उपेचा कर श्रंगरेजों की पुरानी भारत सेना को ज्यों का त्यों बनाये रखना श्रीर दूसरा देश का विभाजन स्वीकार कर पाकिस्तान की समूची जनता, विशेष कर वहाँ के हिन्दु श्रों और मुस्लिम देशभक्तों, सीमाप्रान्त के पठानों श्रीर खुदाई-खिदमतगारों तथा बलोचिस्तान के खान श्रब्दुल समद खाँ जैसे व्यक्तियों के साथ किया गया विश्वासघात । ऋस्तु । कांग्रेस के नेताश्चों ने यों श्चंगरेजों की पुरानी भाईत फ़ौज श्चीर इस पुराने अष्ट नौकरतंत्र के आधार पर देश में स्वराज्य का जो ढाँचा खड़ा करने की जतन किया है, वह भीतर से एकदम बोदा है, श्रीर बोदा रहेगा, जब तक कि इन विश्वासघातों का प्रतिकार ठीक से न होगा।

श्रंगरेजी नौकरतन्त्र को उसकी तनखाहों श्रादि के साथ ज्यों का श्र्यों बनाये रखने का वचन दे देने के कारण कांग्रेसी नेताश्रों को श्रपने एक श्रीर घोषित श्रादर्श से गिरना पदा। कांग्रेस ने कराची श्रधिवेशन में निश्चय किया था कि पाँच सी रुपयों से ऊँची तनखाह वे स्वतंत्र भारत में न रक्खेंगे। पर अब जब वे बढ़े सरकारी नौकरों पर इस इर्ष को लागू न कर सके, तब अपने को भी इससे छुड़ा लिया। अधिकार हाथ में आते हो नेताओं ने तीन-तीन हजार की तनखाहों और अनेक किस्म के भन्तों की व्यवस्था अपने लिए कर ली। रुपये का मूल्य बहुत घट चुका था, पर मध्यवर्ग के लोगों की आमदिनयाँ उस हिसाब से न बढ़ी थीं। आमदिनयाँ तो चोरबाजार करनेवाले बढ़े व्यापारियों, बढ़े कारखानों के मालिक पूँजीपतियों या ऊँचे सरकारी नौकरों की बढ़ी थीं। मिन्त्रयों ने अपने को उनकी सतह में रखकर जनता से अलग कर लिया। फलतः मुद्रास्कीति बनी रही और वस्तुओं के दाम जो युद्ध में बढ़े थे, अब घटने के बजाय और बढ़ते ही गये। और चोरबाजारी तथा रिश्वतखोरी बढ़ जाने का असर कांग्रेस के निचले स्तरों तक में नैतिक भ्रष्टाचार फैलाने का कारख बना।

महात्मा गान्त्री ने इसका खुला विरोध किया पर नेताओं ने उसे नहीं सुना।

उधर कश्मीर जूनागढ श्रादि को लेकर हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के बीच तभी नये विवाद उठ खड़े हुए । श्रंगरेजों ने देसी राज्यों को, जैसा कि कहा जा जुका है, जून १९४७ में ही बिलकुत स्वतंत्र घोषित कर दिया थां । उनका श्राभिपाय वैसा करने में यह था कि इन राज्यों को कुछ प्रादे-शिक इकाइयों में संघबद कर जितनों को भारत से श्रलग किया जा सके कर दिया जाय, और उनमें भारतीय राष्ट्रवाद के विरुद्ध वे श्राने कई श्रुद्ध इस देश में बनाये रह सकें । यह न हो सके तो कम से कम राज्यों के श्रलग हो जाने की विभीषिका दिखा कर उसका उपयोग कांग्रेसी नेताश्रों को श्राति-मार्गी राष्ट्रवादियों श्रीर क्रान्तिकारियों के रहे-सहे प्रभाव से मुक्त कराने में हो किया जाय । किन्दु भारतीय राजाओं को उन्होंने श्रव तक जतनपूर्वक जैसा पंगु श्रीर क्पमण्डूक बनाकर रक्खा था, उससे भारतीय राजन्य-वर्ग में उस थोड़ से साहस श्रीर चिरत्रवल की भी आशा करना व्यथ था जो कि श्रंगरेजों के पहले उद्देश्य की सफलता के लिए श्रावश्यक था। महाराज बीकानेर और मेवाड़ के महाराणा के भोपाल-नवाब और नवा-नगर-जाम द्वारा प्रस्तावित गुट्ट का साथ न दे भारतीय संघ में शामिल हो जाने से जब उन्हें श्रपने पहले उद्देश्य में सफलता की श्राशा न रही, तब माउण्टबाटन ने बीच में पड़कर कांग्रेसी नेताश्रों से राजाश्रों का स्वयम् समभौता करा दिया था। यह सिद्धान्त स्थिर हुश्रा था कि राजा श्रपनी रियासत के भौमिक सातत्य श्रीर यातायात की मुविधाश्रों का ध्यान रख़ के ही भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल हो सकेंगे। तदनुसार जूनागढ़ श्रीर हैदराबाद छोड़ प्रायः सभी बढ़े देशी राज्यों ने १५ अगस्त से पहले यथावस्थ समभौते कर भारत या पाकिस्तान में सम्मि-लित होने के प्रवेशपत्रों पर हस्ताच्य कर दिये थे।

कश्मीर श्रीर हैदराबाद का प्रदेश-विस्तार श्रीर आर्थिक साधन ऐसे श्रीर हतने थे कि वे दोनों उपराज्यों से श्रालग रह कर भी श्रापना काम चला सकते थे। श्रात: उन्हें श्रान्त तक श्रापनी सत्ता पृथक बनाये रखने के लिए बहकाया जाता रहा। कश्मीर से हिन्दुस्तान पाकिस्तान के श्रातिरिक्त श्राफ्रगानिस्तान रूस चीन और तिब्बत की भी सीमाएँ लगती हैं। दूसरे महायुद्ध के बाद की विश्व परिस्थिति में रूस के श्रांगल-श्रामरीकी गुष्ट के एकमात्र प्रतिद्वन्द्वी हो उठने के कारण कश्मीर का महत्व नानाराष्ट्रीय सैनिक दृष्टि से भी बहुत था। श्रंगरेज नहीं चाहते थे कि हिन्दुस्तान का नया राष्ट्रवादी राज्य कोई ऐसा खुला मार्ग पा सके कि जिससे वह उनके हस्ताचेप के बिना भी विश्व के किसी बड़े शक्ति-शाली राष्ट्र से अपना सम्बन्ध सीधा जोड़ सके; और रूस से तो हिंगज नहीं। पाकिस्तान को भारत के दोनों सीमान्तों पर श्रापने खरीदे हुए मुस्लिम लोगी नेताश्रों के

श्राधीन श्रन्तर्वर्ती राज्य के रूप में खड़ा करने का उनका एक मकसद यह भी था।

कश्मीर का विद्यमान राजवंश केवल सौ बरस पुराना है। उसका संस्था-पक गुलाबसिंह जम्मू के पुराने राजा रणजीतदेव के भाई की एक पासवान ( उपपत्नी ) का पोता था । जम्म के उस राजवंश की पंजाब के महाराज रणजीतसिंह ने उखाइ दिया था। गुलाबसिंह महाराजा रणजीतसिंह की सेवा में एक साधारण सिपाही रूप में प्रविष्ट होकर सेनापित पद तक पहुँचा श्रीर रणजीतसिंह ने उसे जम्म की जागीर दी थी। १४८६ में जब सिक्लों का श्रंगरेजों से युद्ध चल रहा था तभी वह सिक्ल-राज्य का वजीर बनाया गया था। उस हैसियत में भीतर-भीतर ऋंगरेजों से मिलकर सिक्ल-राज्य के साथ गद्दारी करने के पुरस्कार रूप में ७५ लाख रुपया नजराना दे कर उसने कश्मीर का राज्य श्रंगरेजों से पाया था। १६४६ के श्रूरू में 'कश्मीर राष्ट्रीय सभा' के नेता शेख ऋब्दुला ने जो कि उन्नीस सौ तीसों से वहाँ प्रजा-श्रान्दोलन चला रहे थे, यह पुकार उठाई कि महाराजा कश्मीर छोड़े। इस पर महाराजा ने शेख अब्दुल्ला को कैद कर लिया। १६४६-४७ में जब श्चंगरेजों श्रीर भारतीय नेताश्चों में शक्ति इस्तान्तरित करने के लिए बार्ते चल रही थीं, तब अधिकांश भारतवासियों की तरह कश्मीर का महाराजा भी यह समभता रहा कि श्रंगरेज वास्तव में जायँगे नहीं. ये वार्ते सब ऊपरी दिखावा मात्र हैं।

जून १६४७ में ग्रंगरेजों का जाना तय हो जाने पर भी उसकी श्राँखें नहीं खुलीं, वह उनके बहकावे में श्राकर सोचता रहा कि स्वतंत्र राजा बना रह सकूँगा। उसने एक श्रंगरेज को ही श्रपना सेनाध्यद्ध बनाया। कब्मीर के उत्तर-पञ्जिमी छोर पर गिल्गित मदेश, जो श्रफ्रगानिस्तान श्रौर रूस की सीमा पर होने से श्रत्यधिक सामरिक महत्व का है, श्रंग-रेजों ने कश्मीर रियासत से पट्टे पर ले रक्खा था। श्रंगरेजों ने जाते

समय उसे कश्मीर को वापिस दिया। महाराजा ने फिर से वहाँ एक श्रंगरेज को हो श्रपना फौजदार बना कर मेजने की मूर्खता की। पाकि-स्तान ने कश्मीर को मुश्लिम-बहुल होने से अपने साथ मिलने को मजबूर करने के लिए १५ अगस्त के तरत बाद वहाँ सब तरह का सामान जाना बंद कर दिया। कश्मीर से जो लारियाँ यात्री श्रीर सामान लेकर रावल-पिंडी जातीं, उन्हें भी वहीं रोक लिया जाता । कश्मीर का दीवान रामचन्द्र काक, जिसने एक ऋंगरेज बीबी से शादी कर रक्खी थी, भीतर ही भीतर पाकिस्तान वालों से मिल कश्मीर को उनके इवाले करने के पड्यन्त्र कर रहा था। गिल्गित के ऋंगरेज फौजदार ने विद्रोह भंडका कर वहाँ महा-राजा के मुल्की अधिकारी को कैंद कर लिया। तब जाकर महाराजा की श्राँखें लुलीं श्रीर उसने देखा कि बिना श्रपनी प्रजा का सहयोग पाये वह अपना अधिकार कश्मीर पर नहीं रख सकता। २६ सितम्बर को शेख श्रब्दुल्ला को जेल से छोड़ा गया । २२ श्रक्त्वर को मोटरों पर चढ़े हुए पाकिस्तानी हमलावर दक्खिनी ऋौर पच्छिमी सरहदों पर से एकाएक कश्मीर राज्य में घुस ऋाये ऋौर वहाँ अकथनीय नृशंसता के साथ लूट-मार श्रागनती श्रीर बलात्कार करते हुए श्रागे बढ़े। कई श्रंगरेज और श्रमरीको श्रनुभवी नायक उनका संचालन कर रहे थे। ठेठ कश्मीर दून के द्वार बारामुला तक वे बे-रोक-टोक पहुँच गये श्रौर यदि वहाँ प्रत्येक घर को पूरा लूटने-फूं कने श्रीर प्रत्येक युवती श्रीर किशोरी का धर्षण करने में न लग जाते तो राजधानी श्रीनगर तक भी शीव ही पहुँच गये होते । उस दशा में महाराजा श्रीर शेख अब्दुल्ला दोनों ने भारत सर-कार से सहायता माँगी श्रीर श्रपनी रियासत को हिन्दुस्तान-संघ में शामिल करना स्वीकार किया । महात्मा गांधी ने भी कश्मीर की जनता को पाकि-स्तानी गुगडों के श्रत्याचारों से बचाने के लिए भारत से तुरत सेना मेजने का समर्थन किया और उसे श्रपना आशीर्वाद दिया।

श्रंगरेजों को श्राशा न थी कि भारतीय सेना जिसके कि स्थल से कश्मीर पहुँचने का कोई रेल या मीटर-मार्ग न था वहाँ समय पर पहुँच पाकिस्तानी हमलावरों का मुकाबला स्वयम् कर सकेगी। किन्तु भारतीय सैनिकों स्त्रौर नायकों में स्त्राजाद हिन्द फौज के उदाहरण स्त्रौर देश की नयी मिली आजादी की भावना ने काफ़ी ब्रात्मविश्वास और साहस जगा दिया था। उन्होंने हवाई जहाजों के रास्ते ऐन मौके पर कश्मीर पहुँच राजधानी श्रीनगर श्रौर पास-पदोस के महत्वपूर्ण स्थानों को हमलावरों के श्रिधिकार में जाने से बचा लिया, श्रीर कश्मीर राष्ट्रीय सभा वालों के प्रभाव से कश्मीर की आम जनता का श्रप्रत्याशित सहयोग प्राप्त कर पाकिस्तानी इमलावरों को मुख्य कश्मीर दून से भी शीघ ही निकाल बाहर किया । यदि उन्हें खुला बढ़ने दिया जाता तो सारे कश्मीर राज्य, से पाकिस्तानी इमलावर शीघ निकाल दिये गये होते । इस दशा में लार्ड माउन्टबाटन ने भारतीय नेतात्रों को सुभाया कि कहमीर का मामला वे संयुक्तराष्ट्र-संघ की विश्व-सुरत्ना-परिषद् में पेश कर सुलभ्भवावें। वहाँ श्रंगरेज-श्रमरीकी गुट्ट के राष्ट्री का ही जोर है, जिनके इशारे पर कि यह सारा भगका उठा था। महात्मा गांधी ने कांग्रेसी शासकों की साव-धान किया कि पाकिस्तान-हिन्दुस्तान के भगड़े में वे इस प्रकार किन्हीं तीसरी शक्तियों को बीच में पड़ भांजधड़ करने का श्रीर श्रवसर न दें, पर प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू ने माउंटबाटन की सलाह को ऋधिक पसंद किया।

गान्धी का नेता श्रों से मतमेद श्रव बराबर बढ़ता जा रहा था। देश का साम्प्रदायिक बँटवारा गान्धी की इच्छा के विरुद्ध था, पर जब वह कर दिया गया, तब २७ बरस के साथियों के खिलाफ वे एकाएक कैसे खड़े हों यह वे न सोच सके। उत्तरी राजस्थान से मेवों का और पिच्छमी पंजाब से हिन्दु श्रों का उखाड़ा जाना भी उन्हें नापसंद था। कांग्रेस नेताश्रों द्वारा श्रंगरेजों के पुराने नौकर-तंत्र को ज्यों का त्यों बनाये रखने श्रीर बड़ी-बड़ी तनखां हें स्वीकार करने के भी वे विरोधी थे।

यह ठीक है कि गान्धी का श्राहिंसावाद १९४६-४७ की दुर्गति से देश को न बचा सका और न बचा सकता था। पर हिन्दू सभा की गुण्डा• पन के जवाब में गुएडापन की नीति भी आफत के सिर पर आ जाने पर किसी समय चाहे एकमात्र चारा दिखाई दे, तो भी गुएडापन की जह को न निकाल सकती थी, क्यों कि शरारत फैलानेवाले असली गुएडों श्रीर उन्हें उभाइने वाले नेताओं को न पकड़ कर वह उनके सहधर्मी गरीब श्रौर निरीह जनसाधारण पर ही हाथ चलाती थी। बह्मभभाई पटेल की इस समय की सारी नीति, जिसके अनुसार कि उत्तरी राजस्थान में मैवों का उत्सादन हुन्ना, बहुत कुछ इसी साँचे में दली हुई थी। इसके श्रातिरिक्त उनका अंगरेजों के बनाये सेना श्रीर शासन को टाँचे पर भरोसा करना तथा जवाहरलाल के पीछे लग कर श्रंगरेजों को श्रपना मित्र मान बैठना ऋौर भी गलत था। देश को यदि १९४६ वाली दर्शत से बचाया जा सकता था तो एक मात्र सुसंघटित राष्ट्रीय सैनिक शक्ति द्वारा ही, जो आजाद हिन्द सेना के ऋाधार पर ख़बी की जा सकती थी। गांधी ने सैनिक शक्ति की बात कभी न सोची थी. पर उनकी दृष्टि राष्ट्रीय तो थी, जब कि कांग्रेस के वकीलवर्गी नेतास्त्रों की दृष्टि पुरानी नरम-दिलयों वाली ही थी: वे गान्धी के साथ १६२१ में पुरानी ऋधिकारार्थिनी मीति के चलने की गुंजाइश न देख कर ही आये थे और अब अधिकार मिलते ही गान्धी को छोड़ उसी नीति पर लौट गये थे।

भारत की जनता के अपकर्षण में अंगरेजों के अच्छे उपकरण सिद्ध होने के फलस्वरूप अंगरेजों द्वारा दी गयी बढ़ी हैसियतों वाले ये लोग १९२१ में जब महात्मा गांची के साथ आगये थे, तब गांची ने अपनी बढ़ी सफल्कता मांनी थी। किन्तु इन लोगों के सम्बन्ध में गांन्धी की आँखें ब्राब खुलने लगीं ब्रौर वे पुराने देशभक्त क्रान्तिकारियों की तरफ, जिनका कि उन्होंने पिछले २७ वर्षों में स्वयं काफी विरोध किया था, खिंचने लगे कि शायद अब वे उन्हें अपने साथ ले कोई नया रास्ता निकाल सकें।

१९४७ पूर्वार्ध में गान्धी की दैनिक प्रार्थना में कुरान की आयत पढ़ी जाने पर लोग आपित किया करते थे। उस प्रसंग में जून १९४७ में जयचन्द्र विद्यालंकार ने उदयपुर से उन्हें पत्र मेजा था जिसमें लिखा था—'हिन्दू मुस्लिम एकता की ''चेष्टा तब तक सफल नहीं हो सकेगी जब तक ''देश के इतिहास का ठीक-ठीक ज्ञान देश के बालकों को न दिया जायगा। यह हमारी राष्ट्रीय शिद्धा के रचनात्मक कार्यक्रम का मुख्य अंग होना चाहिये था। पर आक्चर्य की बात है कि आप २० वर्ष से रचनात्मक कार्य पर और राष्ट्रीय शिद्धा पर इनता बल देते रहे हैं तो भी इतिहास की शिद्धा को ठीक करने के लिये कुळ नहीं किया गया। यहाँ तक कि जिन प्रान्तों में गत सवा साल से कांग्रेसी मंत्रियों के हाय में शिद्धा की बागडोर है, वहाँ भी उन्हें कोई सुभार करने की अभी तक नहीं स्की। ''इसके बिना ''आपकी बहुत सी चेव्य बालू को सींचने की तरह होती रहेगी।''

महात्मा गान्धी का इस पत्र से बहुत श्रिषक समाधान हुआ श्रीर इसे उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में पढ़कर सुनाया श्रीर कई बार इसके बारे में चर्चा की \*। सितम्बर में जब दिल्ली प्रदेश में उपद्रवों के कारण गान्धी बहुत अधिक परेशान थे, तब जयचन्द्र भी वहीं थे। गान्धी ने उन्हें उस समस्या पर परामर्श देने को बुलवाया था। जयचन्द्र ने उन्हें याद दिलाया कि १९२१ में गुजरात विद्यापीठ में श्रध्यापक रहते समय भी उन्होंने इतिहास की शिचा को ठीक करने की बात उठाई थी, तब उन्हें जवाब मिला था—"स्वराज्य मळ्या पछी" (स्वराज्य मिलने के बाद)।

प्रार्थना-प्रवचन (दिक्को १९४८), ९-६-४७ श्रीर १२-६-४७ ।

किन्तु अव स्वराज्य मिलाने पर भी क्यों इस श्रोर ध्यान नहीं दिया जा रहा है ? इसी समय वल्लमभाई पटेल भी वहाँ श्रा पहुँचे श्रीर जयचन्द्र विद्यालंकार के पीछे श्रा खड़े हुए थे । गान्धी ने उत्तेजित होकर जयचन्द्र से कहा—''कहाँ मिला है स्वराज्य ? पूछो वल्लमभाई से, स्वराज्य मिला है क्या ?" श्रपने २७ बरस पुराने साथी को एक ऐसे व्यक्ति के सामने जो उसकी दृष्टि में सर्वथा अपरिचित था , गान्धी के यों चुनौती देने में कितना गहरा श्रथं था ?

 किन्तु जयचन्द्र गान्थी के लिए अपिरचित न थे। १६१३ में जब गान्धी ने दक्लिन अफरीका में सत्याग्रह चलाया था. तब जयचन्द्र ने जो गुरुकुल काङ्गरी में विद्यार्थियों की एक सभा के मन्त्री थे, ऋपनी सभा में यह प्रस्ताव रखता था कि इम लोग मजदूरी कर सत्याग्रह की सहायता के लिए चन्दा मेंजे, श्रीर उसके श्रनुसार गुरुकुल के विद्यार्थियों ने इरिद्वार के ''दुधिया बाँघ'' पर पत्थर ढोने की मजदूरी कर भारत से सबसे पहला चन्दा गोपालकृष्ण गोखले द्वारा गान्धी के पास मेजा था । गान्धी ने इसकी खबर पाकर मारत स्त्राने से पहले ऋपने "फीनिक्स" श्राश्रम के बालकों को गुरुकुल काङ्गरी मेज दिया था। महात्मा गान्धी के चचेरे भाई मगनलाल गान्धी उन बालकों के श्रमिभावक थे। गुरुकुल रहते हुए उनकी जयचन्द्र के साथ देश के प्रश्नों पर प्रायः रोज ही चर्चा होती थी । १६१५ में महात्मा गान्धी के गुरुकुल स्त्राने पर उनका उन विद्यार्थियों से परिचय कराया गया था जिन्होंने मजदूरी कर चन्दा मेजा या । १६१६ में जयचन्द्र ने "सत्याग्रह सिद्धान्त की समीवा" लेख लिखकर दिखाया था कि वे गान्धी के सिद्धान्त से किस श्रंश में श्रसहमत हैं। वह खेख बनारस के मासिक ''स्वार्थ'' में छुपा था। मगनलाल गान्धी तो उन मतभेदों से पहले ही परिचित थे। १६२१ में साबरमती आश्रम जाने पर जयचन्द्र मगनलाल गान्धी के ही श्रतिथि हुए थे, जिन्होंने उनके मतमेदों इसके कुछ समय बाद विजयसिंह पियक भी इसी प्रकार गान्नी से मिले तो गान्धी ने उन्हें फिर राजस्थान जाकर कार्य करने की प्रेरणा दी और साथ ही कहा कि १६२१-३१ में तो मैंने तुम्हारा साथ न देकर उलटा विरोध किया था, लेकिन श्रब तुम राजस्थान चलो तो मैं तुम्हारे पीछे,-पीछे आऊँगा।

शुरू जनवरी १६४६ में लुधियाने के मौलाना ह्वीबुरहमान गान्धी से त्राकर मिले । वे पंजाब के ऋहरार दल के नेता थे, जो कि कहर मुसल-मान होने पर भी ऋंगरेजों ऋौर मुस्लिम लीग का प्रवल विरोधी होने के नाते हमेशा कांग्रेस का साथ देता रहा था। उन्हें सही-सलामत ऋाया देख गांधी का दिल उमद सा ऋाया। मौलाना ने गान्धी से पूछा 'ऋब कितने हिन्दू सिक्ख ऋापके साथ हैं!' गान्धी ने एक गहरी साँस ले कहा—'ऋाज तो मेरे जो साथी थे वे भी मेरे साथ नहीं, मैं ऋकेला हूँ।' भारत के सांप्रदायिक विभाजन को लक्ष्य कर मौलाना ने महात्मा गान्धी से कहा—'हम तो खीर पकाने चले थे लेकिन यह तो कुछ दिल्या सा बन गया।' गान्धी ने बदी निराशा प्रकट करते हुए उत्तर दिया—'मौलाना! दिलया तो परोस कर खाया जाता है, यह तो गन्दगी हो गयी गन्दगी।' ऋौर तीन बार इसी वाक्य को दोहराने के बाद एक गहरी वेदना का ऋनु-भव कर वे कुछ समय के लिए चुए रह गये।

त्र्याजाद हिन्द फ़ौज के मेजर जनरल शाहनवाज गांधी की नोआ-खाली यात्रा के समय (१६४६ के ऋन्त ) से प्रायः बराबर उनके साथ

के विषय में महात्मा गान्धी से खुला विचार-विमर्श किया था। इसके बाद जयचन्द्र विद्यालंकार के प्रन्थ "भारतीय इतिहास की रूपरेखा" श्रीर 'इतिहास प्रवेश' प्रकाशित होने पर तथा उनके भारतीय इतिहास-परिषद् का कार्य उठाने पर महात्मा गान्धी का ध्यान कई बार उनकी श्रीर खिंचा तथा कई बार मिलना हुआ था।

थे। शाहनवाज रावलिपंडी जिले के मण्क्याला के पास के मटोर गाँव के रहने वाले जुंजुआ राजपूत हैं। रावलिपंडी के दंगों के समय आस-पास के तमाम हिन्दू जुंजुओं के परिवारों को उन्होंने अपने गाँव में शरण दी थी, और मुसलमान जुंजुआ युवकों ने तीन हजार राइफ़लों के साथ उनकी रज्ञा की और किसी का बाल भी बाँका न होने दिया था।

शाहनवाज से गांधी श्रव पिन्छुमी पाकिस्तान के उलाई हुए कांदि-शीकों \* को वापिस वहीं लेजाकर बसाने के लिये परामर्श कर रहे थे। गांधी कलकत्ते से, जहाँ कि विभाजन से ठीक पूर्व होने वाले दंगे को शान्त करने के लिये वे गये थे ९ सितम्बर को सीधे पंजाव जाने के लिए ही दिल्ली श्राये थे, पर दिल्ली में उपद्रव शुरू हो जाने से उन्हें वहाँ स्कना पड़ गया था। उनके सामने पहला कार्य श्रव पंजाव का ही था श्रीर दिल्ली का भरगहा शान्त होते ही वे उस कार्य के लिये पंजाव जाना चाहते थे।

इन घटनात्रों से प्रकट है कि १५ अप्रगस्त १६४७ के बाद गांधी अपना नया रास्ता किस दिशा में बना रहे थे आरे उस पर चलने के लिए वे अब किस तरइ के साथी चुन रहे थे।

विभाजन के समय हुए श्रार्थिक निपटारे के श्रनुसार हिन्दुस्तान को पचपन करोड़ रूपया इस समय पाकिस्तान को देना था। किन्तु भारत सरकार ने श्रव संयुक्तराष्ट्र-संघ में कश्मीर के प्रश्न का फैसला होने तक उक्त रकम की श्रदायगी रोक दी क्योंकि पाकिस्तान उसका उपयोग

<sup>•</sup> कांदिशीक शब्द महाभारत श्रीर राज-तरंगियों में राजविष्तवों कें प्रसंग में ठीक उसी ऋर्थ में प्रयुक्त हुआ है जिस ऋर्थ में आज शेरियायों शब्द प्रयुक्त हो रहा है। कां दिशां गच्छामि—किस दिशा में आऊँ, यह जिसकी मनः न्यित हो जाय वह कान्दिशीक। शरयायीं शब्द में जो ऋपमान का भाव है वह इसमें नहीं है।

कदमीर में भारत के विरुद्ध युद्ध चलाने को दृथियार श्रीर सैनिक सामान खरीदने में करता। भारत सरकार का खयाल शायद यह था कि संयुक्त-राष्ट्रसंघ की न्यायबूर्तियाँ दो एक मास में ही उस विवाद का फैसला कर देंगी। पर गांधी ने शायद यह सोचा कि जो श्रंगरेज-श्रमरीकी कदमीर के भगड़े के पीछे हैं वे चाहेंगे तो पाकिस्तान को एक नहीं कई पचपन करोड़ की युद्ध-सामग्री दे देंगे, श्रीर भारत सरकार के इस रकम को रोकने से वे श्रीर उनके मुस्लिम लीगी गुर्गे पाकिस्तानी जनता को उभारने का एक श्रीर दियार पा जायँगे, जिससे कि गांधी के पाकिस्तान में कांदिशीकों को वापिस ले जाने के कार्य में बाधा ही पहती। भारत सरकार यदि संयुक्तराष्ट्र-संघ न जाकर कदमीर में सैनिक कर्रवाई दृढता से जारी रक्खे होती, तब दूसरी बात होती। उस दशा में उसके पचपन करोड़ रोकने में कुछ सार्थकता होती।

्गान्थी के पश्चिमी पंजाब वाले स्त्रमीष्ट कार्यक्रम को पूरा करने के लिए यह भी स्त्रावश्यक था कि भारत में मुसलमान बिना खतरे के रह सकें। दिल्ली प्रदेश में तब मुसलमान बिना खतरे के नहीं घूम सकते थे। स्त्रतः गान्थी ने इन प्रश्नों को लेकर १३ जनवरी १६४८ से स्त्रामरण उपवास आरम्भ कर दिया, जो ६ दिन चला। वह उपवास स्पष्टतः उनके स्त्रपने पुराने साथियों की नीति के विरुद्ध था। इस बीच हिन्द सरकार ने पाकिस्तान को पचपन करोब रूपया दे दिया स्त्रीर जनता के प्रतिनिधियों ने मुसलमानों को सुरद्धित रखने स्त्रीर स्वतंत्रतापूर्वक स्त्रपना धर्मपालन करने देने का स्त्राह्मासन दिया, तब १८ जनवरी को गान्धी ने उपवास स्त्रोब दिया।

२० जनवरी को गान्धी की प्रार्थना-सभा में एकाएक एक बम फूटा और उसे फेंकने वालों में से एक आदमी गिरफ्तार किया गया। बम्बई के एक प्रतिष्ठित राष्ट्रकर्मी ने वहाँ के प्रधान और एइ-विभाग के मंत्रियों को तथा उच्च पुलिस श्रिकारी को स्चना दी कि बम फेंकने वाला व्यक्ति उनका परिचित है, वह उस प्रान्त की एक कट्टर हिन्दुश्रों की मण्डली का सदस्य है, जो गांधी की हत्या के लिए षड्यंत्र कर रही है। किन्तु श्रिष-कारियों ने उनका बयान तक दर्ज नहीं किया, उलटा उन्हें धमकाया कि ऐसी बातें की तो वे जेल में डाल दिये जागेंगे। षड्यन्त्रकारी इसके बाद रास्त्र श्रादि ले बम्बई गवालियर कानपुर दिल्ली श्राते जाते रहे, पर उनका किसी ने कहीं पीछा या रोक थाम न की। मारत की श्रंगरेजी जमाने की पुलिस और मुल्की श्रिषकारी सम्प्रदायवादियों की करत्तों पर चरमपोशी करने श्रौर उन्हें उभारने तथा करत्त हो जाने पर उसके बहाने निरपराधों पर अपना आतंक जमाने के श्रादी थे। नौकरतन्त्र की वही परम्परा अब भी जारी थी। गान्धी, जो इस नौकरतन्त्र की बही परम्परा अब भी जारी थी। गान्धी, जो इस नौकरतन्त्र की वही परम्परा अब भी जारी थी। गान्धी, जो इस नौकरतन्त्र की वही परम्परा अब भी जारी थी। गान्धी, जो इस नौकरतन्त्र की वही परम्परा अब भी जारी थी। गान्धी, जो इस नौकरतन्त्र की वही परम्परा अब भी जारी थी। गान्धी, जो इस नौकरतन्त्र की वही परम्परा अब भी जारी थी। गान्धी, जो इस नौकरतन्त्र की वही परम्परा अब भी जारी थी। गान्धी, जो इस नौकरतन्त्र की वही परम्परा अब भी जारी थी। गान्धी, जो इस नौकरतन्त्र की वही तमला हों श्रौर उनके रंगढंग को बदलने के सबसे बढ़े प्रतिपादक थे। उसकी श्रांखों में सबसे बढ़े काँटे थे।

कांग्रेस नेताओं का भी गान्धी से अब प्रत्येक बात पर मतभेद बढ़ता जा रहा था। २५ जनवरी को कांग्रेस की कार्य-समिति की बैठक हुई । गान्धी ने उस रोज शाम को अपने प्रार्थना प्रवचन में कहा—"आज कार्य-समिति की दूसरी बैठक हुई और उसमें काफी बातें हुई । सब बातों में तो आपकी दिलचस्पी भी नहीं होगी, लेकिन एक बात तो आपको बता देने लायक है। कांग्रेस ने २० साल से यह तय कर लिया था कि देश में जितनी बदी-बदी भाषाएँ हैं उतने प्रान्त होने चाहिएँ। हांग्रेस ने यह मी कहा था कि हकूमत हमारे हाथ में आते ही ऐसे प्रान्त बनाए जारोंगे। "अगर भाषा प्रान्त बन जाते हैं तो प्रान्तीय भाषाओं की तरक्की होती है। वहाँ के लोगों को हिन्दुस्तानी में तालीम देना तो वाहियात है और अंगरेजी में देना तो श्रीर भी वाहियात है।" इस प्रकार कांग्रेस के नेता २० साल पुराने कांग्रेस के माने हए सिद्धान्तों को छोड़ जो स्थित

लेना चाहते थे\*, गान्धी का उसे थों सार्वजनिक रूप में 'वाहियात' कहना स्चित करता है कि उनमें श्रीर नेताश्रों में श्रव कितना श्रन्तर पह चुका था, श्रीर गान्धी श्रव नेताश्रों को भी श्रपने मार्ग में श्रागे बढ़ने के लिए किस प्रकार रोड़े से नजर श्रा रहे थे।

दिल्ली में गान्धी के उपवास के बाद शान्ति हो गयी थी श्रीर मुसल-मान वहाँ फिर मुविधापूर्वक रहने श्रीर अपने उत्सव श्रादि भी स्वाधीनता-पूर्वक मनाने लगे थे। इसलिए गान्धी श्रव पाकिस्तान जाने की तैयारी करने लगे। ३० जनवरी को प्रात: उन्होंने मेजर जनरल शाहनवाज को श्रपनी हरावल में पाकिस्तान रवाना किया कि वे श्रपने इलाके के हिन्दू जुञ्जुत्रों को ले जाकर फिर से वहाँ बसाने का उपाय करें। उनके पीछे गांधी वैसे ही श्रीर हिन्दू कांदिशीकों के जत्थों को लेकर स्वयं भी पाकिस्तान जाते श्रीर पाकिस्तान भागे हुए मुस्लिम कांदिशीकों को वहाँ से वापिस भारत में लाकर पुन: श्रपने-श्रपने स्थानों पर ले जाकर बसाने का एक प्रवल श्रान्दोलन देश में आरम्भ हो जाता।

पर, उसी सन्ध्या को एक इत्यारे की तीन गोलियों ने गान्धी का काम तमाम कर दिया।

#### § २ संयुक्त राजस्थान का उदय

देसी राज्यों में से ऋधिकांश, जैसा कि कह चुके हैं, १५ अगस्त १९४७ के पूर्व ही भारतीय संघ में सम्मिलित होने को प्रवेश-पत्रों पर हस्ताच् कर चुके थे; तो भी प्रतिगामिनी शक्तियों के षड्यन्त्र ऋभी वहाँ चल रहे थे। पाकिस्तानी दूत ऋौर अंगरेजी कारिन्दे कश्मीर और जूनागढ़ की तरह राजस्थान में भी छिपे रूप में जोधपुर जयसलमेर बीकानेर ऋादि

<sup>\*</sup> गान्धी की इत्या के बाद कांग्रेमी नेता श्रौर दिठाई के साथ उसी 'वाहियात'' स्थिति को पकड़े हुए हैं।

रियासतों को अपने में शामिल करने के लिए वहाँ के राजाश्रों और शासकों को सिखाने-पदाने का जतन कर रहे थे। जोधपुर के महाराजा ने उन्हीं दिनों एक ग्रांगरेज लंबको से शादी की श्रीर महाराजा बीकानेर ने एक मुसलमान नवाबजादी को ऋपने महल में पासवान (उपपत्नी) रूप में रक्ला, जो अब निश्चित रूप से पाकिस्तानी गुप्तचर साबित हो चुकी हैं। महाराजा जोधपुर त्र्यौर वहाँ के प्रमुख सरदारों को प्रलोभन दिया गया कि वे यदि पाकिस्तान में मिलना मान जायें तो थर-पारकर और उमर-कोट का राजस्थानी-भाषी प्रदेश जो मारवाइ का ही स्रंग है और जिसपर जोधपुर राज्य का दावा सदा से चला आता था, भेंट स्वरूप पाकिस्तान उन्हें देगा और मारवाब-सिन्ध रेलपथ का तीन सी मील का दुकड़ा भी, जिसपर कि पाकिस्तान बनने से जोधपुर राज्य का ऋधिकार उठ रहा था, वापिस जोधपुर को मिल जायगा ; महाराजा का मारवाड़ की धरती पर श्रीर जागीरदारों का श्रपनी जागीरों पर श्रधिकार श्रद्धएण बना रहेगा, उन् पर किसी भाँ ति की कोई आँच न आ पायगी। किन्तु मेवार चित्रय-परिषद् के नेता श्रों में जो नई दृष्टि श्रौर नई भावानायें उद्बोधित हो चुकी थीं, उनका प्रभाव मारवाइ के राजपूत-युवकों के एक वहे वर्ग पर भी पड चुका था, ऋत: सामान्य राजपूत जनता का समर्थन न मिल सकने से इन षड्यन्त्रों को सफलता न मिली। मारवाइ राजपूत-सभा के मंत्री मोहनसिंह भाटी ने, कहते हैं कि, महाराजा को सामान्य राजपुतों की तरफ से उसमें किसी तरह का सहयोग देने से साफ इन्कार कर दिया।

रियासती जनान्दोलनों का वेग इस बीच उत्कट रूप धारण कर रहा था। कश्मीर श्रीर जूनागढ़ के बाद ही उद्दीसा छत्तीसगढ़ श्रीर टिहरी गढ़वाल की जनता भी निरंकुश राजाओं के विरुद्ध विद्रोह कर उठ खड़ी हुई; उसे दबाने वाली शक्ति कोई नहीं थी। वल्लभभाई पटेल ने उन रियासतों की प्रान्तों में या बड़े संघों में मिलाने का काम हाथ में लिया। कुछ राजा देश के विभाजन के बाद उठी साम्प्रदायिकता की लहर के आसरे लोकप्रियता हासिल कर अपनी अधिकार-रज्ञा करने की फिराक में ये। किन्तु महात्मा गान्धी की हत्या के बाद देश में उठी जनता के विद्योभ की तीव लहर के सम्मुख उस तरह की राजनीति को आँधि मुँह गिरना पड़ा। उसके साथ खेलने वाले राजाओं को अब जनता की संघ-टित शक्ति के सम्मुख मुकना पड़ा।

उद्दीसा श्रीर छत्तीसगढ़ की अधिकांश रियासतों का विलय तो दिसम्बर १९४७ तक ही हो चुका था, शेष जो कुछ बची-खुची थीं उनका भी विलय उद्दीसा या मध्यप्रदेश में फरवरी १९४८ तक हो गया। तभी दिक्किन में महाराष्ट्र-कर्णाटक की श्रनेक छोटी-छोटी मराठा रियासतें श्रीर बद्दोदा को छोड़ गुजरात खास की तमाम रियासतें भी बम्बई प्रान्त में मिल गयीं (मार्च १९४८)।

काठियावाड स्वयं महात्मा गान्धी की जन्मभूमि थी। वहाँ की सब रियासतों को मिला कर एक सौराष्ट्र राज्यसंघ बनाने की योजना गान्धी और वहासभाई के प्रयत्न से गान्धी की मृत्यु से एक सप्ताह पूर्व ही सम्पूर्ण हो चुकी थी। १५ फरवरी १९४८ को वह संघ श्रस्तित्व में श्रा गया। तभी उत्तरी राजस्थान श्रीर बज में श्रलवर श्रीर भरतपुर रियासतों को, जिनके शासकों ने साम्प्रदायिकता की श्राड में देश में खूब उपद्रव मचवाये ये, महात्मा गान्धी की हत्या के षड्यंत्र में भी उनका हाथ होने के सन्देह पर वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में भारत सरकार के रियासती विभाग ने श्रपने श्रधिकार में ले लिया श्रीर उनके साथ धौलपुर श्रीर करौली को भी मिला कर मत्स्य राजसंघ बना दिया।

राजस्थान के राज्यों को संबिलष्ट कर शासन की एक इकाई में लाने का प्रयक्त, जैसा कि कहा जा चुका है, अपनेक दिशाओं में विभिन्न आघारों पर चला रहा था। किन्तु शासक-कुली की जात बिरादरी के आघार पर एक राजपूत-संघ बनाने के प्रस्तावों में जनता को कोई रुचि न थी। मई-अगस्त १९४८ की जयचन्द्र विद्यालंकार की राजस्थान यात्रा के बाद से समस्त राजस्थानी-भाषी। प्रांत को एक करने का आन्दोलन भी जोर पकड़ रहा था। वीरसिंह महता ने इस दिशा में उद्योग करने की शरू नवम्बर में राजस्थान राष्ट्रीय दल की स्थापना का प्रस्ताव राजस्थान के सभी पत्नों श्रीर वर्गों के विचारशील लोगों के पास मेजा। साधारण जनता श्रीर राजपूत जागीरदार वर्ग तक ने उस प्रस्ताव का स्वागत किया, पर कांग्रेसी श्रीर प्रजामण्डली नेता जो श्रपनी-श्रपनी रियासत में अधिकार पाने के जतन में लगे थे, इस आन्दोलन को ईर्ष्या की दृष्टि से देखते और इसे प्रतिक्रियाबादी तक कहते रहे । वे लोग पहले की तरह स्रव भी जनान्दो-लन को ऋधिकाधिक राजपूत-विरोधी रंग देते रहे। फलत: समूचा राज-स्थान अब फिर राजात्रों के अधिकारों के इस्तान्तरण के प्रश्न पर राजपूत श्चराजपूत इन दो परस्पर विरोधी शिविरों में बँटता नजर श्चाने लगा। विजयसिंह पथिक ने महात्मा गान्धी की प्रेरणानुसार दिसम्बर बाद राज-स्थान पहुँच जनता त्रौर राजपूत वर्ग का ध्यान इस विवाद से दूसरे प्रश्नों की श्रोर खींचा तथा वीरसिंह महता श्रादि से मिल शुरू फरवरी में संयुक्तराजस्थान-संघ नाम से एक नये राजनीतिक पद्म को अपजमेर में जन्म दे समूचे राजस्थान को एक भाषा इकाई के आधार पर पंचायती राज्य बनाने के आन्दोलन को बला दिया। संयुक्तराजस्थान-संघ का मंतव्यपत्र प्रकाशित होने पर जनता में इसका सर्वत्र बड़ा त्रादर हुन्ना।

इसके बाद भारत सरकार ने दिक्लनी राजपूताने की कुछ छोटी रियासतों को संयुक्त कर एक संयुक्त राजस्थान संघ की स्थापना की (२५ मार्च), जिसमें ब्रंगरपुर बाँसवाबा प्रतापगढ़ कुशलगढ़ भालावाब कोटा ब्रंदी टोंक किशनगढ़ श्रीर शाहपुरा ये दस रियासतें शामिल भीं। उदयपुर जयपुर जोधपुर बीकानेर श्रीर जयसलमेर के शासकों ने उसमें!सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया था। पर बाद में जनमत के दबाव से महाराणा उदयपुर भी इस संघ में सिम्मिलित होना मान गये। तब १८ अप्रैल १९४८ को रामनवमी के दिन जवाहरलाल नेहरू ने आकर संयुक्तराजस्थान-संघ की नये रूप में स्थापना की, जिसमें महाराणा उदयपुर को आजीवन राजप्रमुख और कोटा और हूंगरपुर के महारावों को कमशाः उपराजप्रमुख नियत किया गया, और वल्लभभाई पटेल ने प्रजामंडलों में से जुनकर अपनी पसंद के कुछ आदिमियों का एक मंत्रिमण्डल बना दिया। मालवे में तभी इन्दौर और गवालियर को तथा अन्य छोटो-मोटो रियासतों को मिलाकर उसी नमूने पर एक मध्यभारत-संघ की नींव पदी। किन्तु जयपुर जोधपुर बीकानेर जयसलमेर के राजा तथा मालवे में भोपाल का नवाब अपनी रियासतें आलग ही बनाये रहे। वहाँ के प्रजामण्डलों के नेता भी, जिन्हें कि राजाओं ने 'प्रजाप्रिय' मिन्त्रमंडलों में जगह देकर अपने साथ कर लिया था, अपनी रियासतों को अलग रखने के पद्म में राजाओं का समर्थन करते रहे।

कश्मीर के मामले में संयुक्त-राष्ट्र-संघ में जाकर भारत श्रंगरेजअमरीकी गुट के फंदे में इस बीच बुरी तरह फँसा था। हैदराबाद के
निजाम ने भी परिस्थिति को विषम बना रक्खा था। मुस्लिम लीगी
गुएडों ने वहाँ एकत्र हो रजाकार नाम से एक दल संघटित कर पूरा
गुएडाराज फैला रक्खा था। कांग्रेस के नेताओं ने लार्ड माउएटबाटन
को अपना हितैषी जान, जैसा कि कह चुके हैं, १५ श्रगस्त १६४८ के
बाद भी एक साल के लिए भारत का गवर्नर जनरल बनाकर इसलिए
रक्खा था कि राजाओं-नवाबों को जिनकी शक्ति को उन्होंने बहुत माना
हुआ। था, वश में करने को श्रंगरेजी राजवंश के एक व्यक्ति के सिर पर
रहने से उन्हें सुविधा होगी। हैदराबाद में की जाती हुई उक्त सारी
शरारत के बावजूद भी वह उसके प्रति कोई कदम न उठने देकर बातचीत

को सम्बा करवाता रहा। उधर श्रनेक श्रंगरेज निजाम को पाकिस्तान श्रोर हिन्दुस्तान से हवाई जहाजों और दूसरे तरीकों से शस्त्रास्त्र श्रीर सैनिक सामान पहुँचा चुपचाप सैनिक तैयारी कराते रहे। भारत सरकार निजाम के गुएडादल के त्रास से जनता को न बचा सकी तो भारतीय समूहवादी (कम्यूनिस्ट) पन्न ने वहाँ की जनता का नेतृत्व कर तेलंगाना में करीब दो हजार से भी ऊपर गाँवों पर कब्जा कर समूहवादी तरीके पर कान्ति श्रारम्भ कर दी। वे भारत सरकार को निजाम के विरुद्ध कदम उठाने के लिए भी बराबर पुकारते रहे, पर कांग्रेस के नेताश्रों ने जिनपर कि श्रव पूँजीपतियों का प्रभाव पूरी तरह छा गया था, उनकी कोई न सुनी, उलटा निजाम को उनका दमन करने के लिए कहते रहे।

१५ त्रागस्त १९४८ को माउएटबाटन भारत से चला गया, श्रौर राजगोपालाचार्य भारत के नये गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। हैदराबाद में समृहवादियों का प्रभाव बढ़ता श्रौर निजाम को उनके दमन करने में श्रसमथ देख भारत स रकार ने उन्हें दबाने के नाम पर हैदराबाद को भारत में मिलाने का निश्चय किया। निजाम ने अपनी स्वतंत्रता की दुहाई दे २५ श्रगस्त को संयुक्त-राष्ट्र-संघ में भारत की शिकायत करनी चाही, पर भारत ने इसे श्रपना भीतरी मामला कह विरोध किया श्रौर सैनिक तैयारी कर १३ सितंबर को पाँच तरफ से अपनी सेना हैदराबाद में घुसेड पुलिस कार्रवाई श्रारम्भ कर दी।

श्रंगरेज श्रमरीकी पाकिस्तानी श्रीर भारत के श्रनेक राजा रईस जिनका कि राज्याधिकार छिन गया था या छिनने की श्राशंका हो रही थी, खास कर राजस्थान में मारवाइ जयपुर बीकानेर श्रादि के कई बड़े जागीरदार श्रादि यह श्रास लगाये थे कि भारत कड़मीर की तरह हैदराबाद में भी फँस जायगा श्रीर वे तब श्रपने प्रदेशों में विद्रोह खड़ा कर सत्ता श्रापने हाथ में ते सकेंगे, इसके लिए वे काफी शस्त्रास्त्र श्रादि इकड़े किये बैठे थे। निजाम की सैनिक तैयारियों का वहा दिंदोरा पीटा जा रहा था श्रीर रजाकारों की बड़ी शक्ति बतायी जा रही थी। किन्तु भारतीय सेना हैदराबाद में इतनी तेजी से श्रागे बढ़ी श्रीर निजाम के सैनिकों ने ऐसी बुज़दिली श्रीर पस्तिहम्मती दिखाई कि सात हो दिन के भीतर सारी हैदराबाद रियासत पर भारतीय सेना का कब्जा हो गया और निजाम ने भी उसके सम्मुख श्रात्मसमर्पण कर दिया।

भारत की सैनिक शक्ति की धाक इससे जम गयी श्रौर जो राजा रईस यह सोचते थे कि वे अपने शस्त्र-वल पर गुएडई भड़का या विद्रोह कर भारतीय जनशक्ति की श्रवहेलना श्रव भी कर सकेंगे, उन्होंने भी श्रव श्रपने हथियार भारतीय लोकमत के सम्मुख डाल दिये। संयुक्त-राजस्थान-संघ का श्रान्दोलन इस बीच बराबर जोर पकड़ रहा था। जो प्रजामंडली नेता श्रपनी व्यक्तिगत महत्वाकांचा के कारण उसका श्रव तक विरोध कर रहे थे, श्रव उन्हें भी श्रपनी सम्मति उसके पद्म में देनी पड़ी।

उधर भारतीय संविधान-परिषद् द्वारा संविधान का प्रथम मसविदा इस बीच तैयार हो गया था। कांग्रे स कहने को १९३० से भारत की पूर्ण स्वाधीनता के लिए प्रतिज्ञाबद्ध थी, श्रौर १६४७ में जब भारत के लिए उपराज्य पद स्वीकार किया गया तब भी उसके नेताश्रों ने जनता को यही कह कर संतुष्ट किया था कि वह स्थिति अस्थायी तौर पर सिर्फ एक साल के लिए स्वीकार की गयी है और कि भारत भविष्य में बरतानिया से श्रपना क्या सम्बन्ध रक्खेगा इसका फैसला संविधान-परिषद् हो करेगी। संविधान का पहला मसविदा तैयार होने पर उसे श्रन्तिम रूप देने से पहले श्रब यह निर्णय करना श्रिनवार्ष था कि श्रम्तर्राष्ट्रीय जमत् में भारत की स्थित क्या होगी। किन्तु कांग्रेस का नेतृत्व, जैसा कि हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, श्रारम्भ से मैकाले के बनाये श्रंगरेजी साँचे में दले हुए वकील वर्ग के हाथ में रहा था। देश की पूर्ण स्वाधीनता या राष्ट्रीय श्रात्मसम्मान जैसी किसी चीज पर उन्हें कभी भी विश्वास न था। वे सिर्फ अधिकार-लिप्सा श्रीर मान-सम्मान प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय श्रान्दोलन के साथ श्राये थे श्रीर उस आन्दोलन को पूर्ण स्वतन्त्रता का आदर्श घोषित करने से जब वे न रोक सके तब बाहवाही प्राप्त करने को वे भी पूर्ण स्वाधीनता की बातें करने लगे थे। श्रिधिकार हाथ में आने के बाद पूर्ण स्वाधीनता की बातें करने लगे थे। श्रिधिकार हाथ में आने के बाद पूर्ण स्वाधीनता प्राप्ति के प्रति उनका सारा जोश उंदा पर चुका था। जो शिद्धा-दीद्धा उन्हें बचपन से मिली थी, उसमें श्रंगरेजों के बिना भारत की वे बभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पूर्ण स्वाधीनता की बात जब वे करते थे तो उनका श्राभिपाय होता या श्रपने व्यक्ति, श्रपने कुटुम्ब श्रीर श्रपने वर्ग के लिए ऊँचे श्रिविकार पाना।

श्रंगरेज भी उनकी इस परिभाषा को खूब समभते थे । इसिलए भारतीय जनता की पूर्ण स्वाधीनता की माँग को जब उन्होंने श्रप्रतिवार्य होता देखा तब अपने इन मानस-पुत्रों को शिखंडी बना इनके हाथ में शक्ति दे कर वे निश्चिन्ततापूर्वक पीछे इट गये थे । कांग्रेस-नेताश्रों ने श्रव जनता को समभाना शुरू किया कि पूर्ण स्वतंत्र तो श्रव इम हैं ही, किन्तु बरतानवी साम्राज्य में बने रहने से हमें श्रनेक फायदे हैं । विश्व में हम श्रकेले तो रह नहीं सकते, फिर क्यों न हम बरतानवी साम्राज्य के राज्यों के समृह के साथ ही रहें ।

श्रक्टूबर १६४८ में बरतानिया के तमाम उपराज्यों के प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन लंदन में बुलाया गया। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी उसमें गये। वहाँ उनका खूब स्थागत कर इस बात के लिए उन्हें मना लिया गया कि भारत बरतानवी साम्राज्य के बाहर न जायगा, पर बरतानवी साम्राज्य का नाम श्रव से बरतानवी साम्राज्य न होकर ''साभी-सम्पत्'' होगा। जवाहरलाल के बरतानिया से लौट श्राने पर संविधान-परिषद् ने उनके इच्छानुसार भारत को पूर्ण प्रभुतासम्पन्न लोकतंत्रात्मक गण्यराज्य कहने के बावजूद श्रंगरेज राजा के नीचे बरतानवी राष्ट्र-मण्डल ('साभी सम्पत्'') में रखने का प्रस्ताव पास कर दिया। दिसम्बर में कांग्रे स का खुला श्रिधवेशन जयपुर में हुश्रा। उसमें कांग्रे स ने भी श्रपना पूर्ण स्वाधीनता का ध्येय छोड़ कर फिर वही बरतानवी राष्ट्र-मंडल के भीतर रहना श्रीर श्रंगरेज राजा को अपना मुखिया मानना तय कर लिया।

राजस्थान के समस्त राजाश्रों ने हैदराबाद के पतन के बाद ही जनता की एक राजस्थान की माँग के सम्मुख मुक्कर श्रपनी-श्रपनी रियासत को राजस्थान-संब में सम्मिलित करना मान लिया था, यह कहा जा चुका है। किन्तु श्रब प्रदन यह था कि समूचे राजस्थान-संब का राजप्रमुख कौन हो ? राजधानी कहाँ रहे ? श्रौर प्रधानमंत्री किसे बनाया जाय ?

राजस्थान की अपनी परम्परा के अनुसार तो समूचे राजस्थान के राजा महाराणा उदयपुर को ही अपना मुिलया मानते आये थे, क्यों कि वास्तिविक अथों में राजस्थान के पुराने राष्ट्रीय राज्य की गद्दी वही थी, और जैसा कि इम पीछे, देख चुके हैं, राजस्थान की अन्य रियासर्ते तुकों के विरुद्ध किये गये स्वाधीनता युद्ध में महाराणा द्वारा खड़े किये गये मेवाह के सामन्तों के रूप में ही अस्तित्व में आई थीं। उन्होंने बाद में मुगल साम्राज्य की स्थापना के समय मुगलों से मिल और महाराणा से विश्वासघात करके ही अपना स्वतन्त्र अस्तित्व मुगल साम्राज्य के सामन्त रूप में बनाया था। मुगल साम्राज्य की द्वीणता के समय उसका साथ छोड़

श्रीर श्रंगरेजों का साथ देकर वे श्रपनी वर्तमान स्थित को प्राप्त हुए थे। राजस्थान की जनता सदा महाराणा को ही श्रपना मुखिया मानती श्रीर 'हिन्दुश्रा सूरज' कह कर याद करती रही है, अतः यदि महाराणा राज-प्रमुख श्रीर उदयपुर या चित्तीं राजधानी बनती तो वह समस्त राजस्थानियों की भावना के अनुकूल होने से किसी को भी न श्रखरती। किन्तु जो राजस्थान श्रव बन रहा था, उदयपुर या चित्तीं उसमें एक किनारे होने से शायद सुविधाजनक न था; दूसरे वह श्राधुनिक युग की आवश्य-कताश्रों सड़कों, रेलमार्ग-सम्बन्ध श्रीर मकानों आदि की हिष्ट से भी राजस्थान के राज्यों की दूसरी राजधानियों की श्रपेत्वा कम विकसित श्रीर पिछड़ा हुश्रा था।

इन सभी दृष्टियों से देखा जाय तो अर्जिं राजस्थान की राजधानी बनने के लिए सबसे उपयुक्त केन्द्रीय स्थान था। वह रोरशाह और मुगल-साम्राज्य के दिनों से राजस्थान में साम्राज्य का आसन होने और राजस्थान की चार मुख्य बोलियों और ऐतिहासिक चेत्रों के बीचोंबीच पड़ने से तथा रेल या सड़क द्वारा सम्बद्ध होने के कारण भी सबकी भावनाओं और सुविधा के अनकूल था। पर जयपुर के नेताओं ने गरीब राजस्थानी जनता की कमाई का ६०-७० लाख रुपया कांग्रेस के नाम पर विभिन्न राजाओं और रियासतों की सरकारों से चंदे में उगाह और वांग्रेस नेताओं के स्वागत सम्मान में खर्च कर अपने राजा को राजप्रमुख, अपने नगर जयपुर को राजधानी तथा अपने नेता हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाना मनवा लिया।

किन्तु पुराने संयुक्तराजस्थान-संघ में महाराखा को श्राजन्म राज-प्रमुख बना दिया गया था, श्रातः उनका दावा समाप्त करने को वक्कमभाई पटेल ने महाराजप्रमुख का एक श्रालंकारिक पद महाराखा के लिए ईजाद किया, और गरीब राजस्थानी करदाता की गाढ़ी कमाई में से १२ लाख का वेतन जो पहले राजप्रमुख-पद के लिए महाराखा को मिलता था वही इस नये पद के लिए महाराखा को मिलते रहने की व्यवस्था कर उनका मुँह बन्द कर दिया # ।

इस प्रकार २७ मई १९४९ को जयपुर में नये राजस्थान-संघ की स्थापना का ऐलान दुःख्रा, जिसमें पुराने संयुक्त-राजस्थान के ख्रतिरिक्त जयपुर जोधपुर जयसलमेर ख्रौर बीकानेर रियासतों का भी विलय हो गया।

१० मई १६४६ तक मत्स्य संघ भी राजस्थान में सिम्मिलित कर लिया गया, पर अजमेर-मेरवाडा और सिरोही अब भी राजस्थान से बाहर रक्खें गये। अजमेर-मेरवाडा को तो इसलिए कि वल्लभभाई जयपुर के सेठों तथा महाराजा के सेवा-सत्कार से रीभ कर, समस्त राजस्थान की जनता की भावनाओं और आकांदाओं के बावजूद अजमेर की बजाय जयपुर को ही राजधानी बनाना चाहते थे, और सिरोही को इसलिए कि गुजराती पूँजीपतियों की नजर वहाँ की अविकसित-अनुपमुक्त वन्य और खनिज संपत्ति पर तथा आबू पहाड जैसी ठंढी और रमणीक बस्ती पर लगी थी, और गुजराती नेता वल्लभभाई पटेल को, जो कि भाग्य से इस समय भारतीय संघ के उपप्रधानमंत्री और रियासती विभाग के कर्ताधर्ता थे, गुजराती पूँजीपतियों को संदुष्ट करना था।

जून १६४६ तक भोपाल के नवाब ने भी श्रपना राज्याधिकार छोब रियासत भारत सरकार को सौंप दी। उसका बढ़ा श्रंश, जैसा कि कह चुके हैं, मालवी-भाषी होने से राजस्थान या मध्यभारत संघ का ही

<sup>\*</sup> भारत का जो नया संविधान २६ जनवरी १९५० को लागू हुआ है उसमें राज्यों के राजप्रमुखों का हो उल्लेख है, राजस्थान के महाराज-प्रमुख का कहीं नाम नहीं है। अतः महाराजप्रमुख की कानूनी सत्ता अब कुछ भी नहीं !

श्रंग है, परन्तु भारत सरकार ने उसे भी एक स्वतंत्र प्रधान श्रायुक्तक ( चीफ कमिश्नर ) का प्रान्त बना अभी अपने अधीन ही रक्ला है। राजस्थान में भी श्रभी न कोई निर्वाचित विधान-सभा बनी है श्रीर न कोई निर्वाचित मंत्री । प्रजामएडलों के नेतान्त्रों में से भारत सरकार द्वारा कांग्रेस की सलाह से पसन्द किये व्यक्ति ही मंत्री नियुक्त किये गये हैं। डेढ़ सहस्राब्दी पूर्व उदित हुई सामतन्तन्त्री शासन-प्रणाली का तो अन्त श्रव हो गया, पर लोकतन्त्र की स्थापना श्रभी नहीं हो पायी। राजस्थानी भाषात्त्रेत्र भी स्त्रभी एक नहीं हुत्रा । कांग्रे सी शासन स्त्रभी राष्ट्रीय स्त्रादर्श को पूरा नहीं कर पाया । इसके विपरीत भारत के नेताओं के देश का विभाजन स्वीकार करने से थर पारकर श्रीर उमरकोट का राजस्थानी प्रदेश तथा बहावलपुर रियासत वाला हाकड़ा के सूखे थाले तक का समचा राजस्थानी प्रदेश भी आज पाकिस्तान में चला गया है। उत्तरी राजस्थान का सिरसा रोहतक श्रीर गुङ्गावाँ प्रदेश श्रव भी पंजाब के साथ जुङा है, स्रौर भरतपुर करौली घौलपुर का व्रजभाषी प्रदेश आज भी खाम-लाह राजस्थान से टाँक रक्ला गया है। मालवा समुचा राजस्थान से श्रलग कर गवालियर-भदौर के बुन्देली-भाषी प्रदेश के साथ टाँक दिया गया है या भोपाल के आयुक्तक प्रान्त, मध्यप्रदेश और बंबई के कुछ तालुकों में बटा है। त्राजमेर-मेरवाड़ा राजस्थान के हृदय में भारत सरकार ने ऋपने कब्जे में रक्खा है, यानी वहाँ के निवासियों को ऋपने शासन में भाग लेने या ऋपनी समस्यात्रों को सुलभाने के ऋयोग्य ठहरा समस्त भारत के सम्मिलित प्रतिनिधियों के शासन के नीचे भारत के दूसरे नागरिकों से नीचे स्तर पर रक्ला गया है। सिरोही को जो गुजरात राजस्थान के सीमान्त पर रहने से कुछ गुजराती प्रभावित होते हुए भी समस्त भाषा-वैशानिकों की दृष्टि में राजस्थानी-भाषी ही है, जिसकी सारी ऐतिशासिक परम्परा और सामाजिक संबन्ध राजस्थान श्रीर राजस्थानियों

के साथ है, बिना वहाँ के निवासियों के पूछे, उनकी इच्छा के विषद जबरदस्ती ख्राज बंबई प्रान्त में मिला दिया गया है।

यही नहीं, नवम्बर १९४९ में भारत संविधान का पूरा मसविदा स्वीकृत हुन्त्रा, जिसमें समस्त भारत के नागरिकों को समानता का ऋषिकार दिये जाने की प्रतिज्ञा करके भी कश्मीर के सिवाय भारत के उन सब प्रदेशों के निवासियों को जो अंगरेजी जमाने में अंगरेजों के सीधे शासन के नीचे न रह अपने पुराने देशवासी शासकों की अधीनता में थे, अंगरेजी प्रान्तों के लोगों से एक दर्जे नीचा रक्खा गया है त्रीर उनमें वय:स्थ मताधिकार के ब्राधार पर चुनी हुई विधान-सभात्रों की सरकारें बन जाने के बाद भी आगे दस साल या कुछ दिन और अधिक या कम तक उनपर केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण रक्खा गया है, जो लोकतंत्रीय त्र्यात्मनिर्णय के विसी भी सिद्धान्त के ऋनुकूल नहीं। इन सब बातों पर भारतीय संवि-धान परिषद ने ऋब ऋपनी स्वीकृति की मुहर लगा कर इन्हें ऋपनी ऋोर से स्थायी सा बना दिया है। देश में शासन ऋौर शिक्वा की भाषा आज भी श्चंगरेजी बनी है, श्रौर राजस्थान में जहाँ के शासन में वह नहीं थी. वहाँ भी जनता की इच्छा के विरुद्ध वह लाई जा रही है। भारत शासन में त्रांगरेजी नौकरतंत्र ज्यों का त्यों बना है त्रीर राजस्थान के शासन को प्रान्तों के नमूने पर बनाने के नाम पर वह नौकरतंत्र का ढाँचा जनता की इच्छा के विरुद्ध लादा जा रहा है। शासन का व्यय ग्रंगरेजी युग के समान ही बढ़ा हुन्ना है न्त्रौर युद्ध के साढ़े चार बरस बीतने के बाद भी महँगी न केवल ज्यों की त्यों बनी है, बल्कि उलटा दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है।

२६ जनवरी १९५० को भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न लोक-तन्त्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। पर वह गणराज्य स्रंगरेजी राजमुकुट की स्त्राया में है। स्रोर १५ स्रगस्त १९४७ की स्वतंत्रता-घोषणा के साथ उस छाया ने पंजाब में जैसी मारकाट जगाई थी, गल्राज्य की घोषणा के साथ पूरवी बंगाल में वैसी हो मारकाट जगाई है। राजस्थान के पिन्छिमी सीमान्त पर भी वह छाया पड़ रही है भारतीय नेता उसके सामने किंकतंत्र्यविमूद और निरुपय होकर खड़े हैं। भारत ख्रौर राजस्थान के द्वदय को ख्राज गहरी ख्रशान्ति असंतोष ख्रौर निराशिता-भावनाएँ मथ रही हैं।

पर, श्रंगरेजों का भारत से प्रकट रूप में चले जाना श्रौर राजस्थान का बहुत कुछ एक हो जाना तो हमारे नव जागरण की सकलता के चिह्न हैं ही। श्रौर उस सकलता के बीच भी भारतीय जनता यदि श्राज श्रपने को प्रविच्वत श्रनुभव कर रही है तो उसका मूल कारण यह है कि उसने श्रपनी ऐतिहासिक परिस्थिति को ठीक समफ कर उसपर काबू नहीं रक्खा। उस ऐतिहासिक परिस्थिति को स्पष्ट करने की दिशा में में राजस्थान श्रौर भारत की जनता को श्रपनी यह विनम्न कृति इस विश्वास के साथ भेंट करता हूँ कि वह दिन श्रव निकट है जब वे श्रपने पूरे गौरव को फिर प्राप्त करेंगे।

भूल-चूक

ग्रंथ पढ़ने से पूर्व निम्नलिखित सुधार करने की कुपा करें।

| <u>রম্ব</u> | पंक्ति     | <b>अ</b> शुद्धि                 | शुद्ध पाठ             |
|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------|
| २४          | 8.8        | gneis                           | gneiss                |
| <b>२</b> ४  | १७         | garnete                         | garnet                |
| २७          | १४         | ( द्वँ ढाङ )                    | <u>ढ्रॅंढा<b></b></u> |
| २८          | १३         | मरुखन्व                         | मरुधन्व               |
| ३२          | २४         | उत्तरी, दक्क्लिनी <b>श्रौ</b> र | उत्तरी <b>ऋौर</b>     |
| ₹४          | 8 x        | वस्तु                           | वास्तु                |
| ३४<br>३५    | २६ }       | 50                              | 58                    |
| ४०          | રપ         | पल्इव                           | पल्हव                 |
| 88          | પ્         | क <b>रूड</b>                    | करोद                  |
| ४१          | 38         | ऋषिकों को                       | ऋषिकों का             |
| ४२          | २२         | उत्तर पच्छिम                    | उत्तर-पूरब            |
| ४२          | २४         | २०० ई० पू०                      | २०० ई०                |
| ४९          | १०         | <b>२</b> ८३                     | ₹£₹                   |
| પ્રદ        | २२         | १०२५                            | १०२३                  |
| ६२          | <b>१</b> ३ | पञ्ळिमी                         | पूरजी                 |
| ६६          | ¥          | नर्भदा                          | नागदा                 |
| ६७          | 38         | जा <b>लौ</b> न                  | जालौर                 |
| ७३          | २          | १५४३                            | १४५३                  |
| ૭૬          | 88         | प्रालभट्ट                       | प्राज्यभट्ट           |

### ( x ? x )

| ब्रष्ट           | पंक्ति    | षशुद्धि                   | शुद्ध पाठ            |
|------------------|-----------|---------------------------|----------------------|
| 69               | २७        | त <b>यारीशे</b>           | तवारीखों             |
| <b>=\(\xi</b> \) | २२        | १५                        | १७                   |
| १११              | 3         | १७४९                      | १७९४                 |
| ११४              | २४        | राज्य                     | बद्गोदा राज्य        |
| ११७              | २०        | १८३४                      | १७३४                 |
| १२०              | રપ્ર      | १७३८                      | १७३९                 |
| १२२              | G         | १८४१                      | १७४१                 |
| १२८              | રપૂ       | (१८५१ ई०)                 | (१७५१ ई०)            |
| १३१<br>१३४       | ું<br>ર   | १८५२                      | १७५२                 |
| 8 3 3            | 8         | <b>ऋंग्रे</b> जों         | श्चांमे              |
| १३४              | २१, २३    | इमदाद                     | इमाद                 |
| १३६              | X         | मेवाड                     | मे <b>ड</b> ताँ      |
| १३७ (নং          | ॥ आगे) १९ | नज़ीर                     | नजीव                 |
| १४२              | १६        | सताये                     | न सताये              |
| १५२              | २         | १८६९                      | १७६६                 |
| १६८              | १७        | पूरवी                     | यूरपी                |
| १७०              | १४        | काठियावादियों             | मारवादियों           |
| १७२              | २२        | ट्रांसफर्मेशन आफ्न सिखिडम | हिस्टरी श्राफ़ सिख्स |
| १८५              | २२        | के श्रादि                 | श्रादि के            |
| १८७              | १३        | स्वार्थी                  | स्वार्थों की         |
| 328              | २६        | तरकाफ                     | भीतर काफ़ी           |
| 892              | १२        | किस                       | <b>कि</b>            |
| 253              | २०        | Diheomacy                 | Diplomacy            |

### ( ५१६ )

| <b>র</b> ন্ত | पंक्ति      | শ্বয়ুদ্ধি          | शुद्ध पाठ          |
|--------------|-------------|---------------------|--------------------|
| १९३          | १८          | भागों               | भावों              |
| २२७          | १२          | की                  | को                 |
| २३४          | २६          | शास्त्रों           | शस्त्रों           |
| २४३          | २१          | बीच                 | विचार              |
| २४७          | £           | राजदरबार की         | राजद <b>रबा</b> री |
| ₹४⊏          | 8           | <b>मुला</b> कात     | मुकाबला            |
| २४९          | પ્ર         | छो <b>द</b> ने      | छेडने              |
| २५०          | २४          | रावसाहब की          | रावसाहब            |
| २५४          | २३          | दुजान               | दुजाना             |
| २६५          | ঙ           | जातीय भाव           | जातीय कार्पएय भाव  |
| र६५          | १३          | श्चंगरेजों के       | श्रंगरेजों ने      |
| २६४          | २०          | श्रापसी             | अपनी               |
| २६ <b>६</b>  | १०,११,१८    | <b>આર્ય, અનાર્ય</b> | श्रार्ष, श्रनाष    |
| <b>२६</b> ६  | ११          | पुराख               | पुराण आदि          |
| २७०          | રપ          | दान                 | शान                |
| २७१          | <b>११</b> . | दो श्रॉंख           | दोश्राव            |
| २७१          | १२          | पंचायत              | पञ्चाल             |
| २७१          | १८          | हुए निरे            | एक निरे            |
| २७३          | १६          | वहाँ                | यहाँ               |
| २७३          | २४          | होने में            | होने से            |
| २७५          | १२          | शन                  | श्रशन              |
| २७६          | १४          | नाइट                | नाइट कमारिंडग      |
| २७६          | १६          | महाराखी के          | महाराणी के सम्मुख  |
| २७७          | १७          | मौग सम्मुख रखने     | माँग रखने          |

#### ( 480 )

| वृष्ठ       | पंक्ति | ष्यगुद्धि          | शुद्ध पाठ            |
|-------------|--------|--------------------|----------------------|
| २८०         | १०     | जिससे              | जिसे                 |
| २८१         | २१     | श्रंगरेज का कामदार | श्रंगरेज कामदार      |
| र⊂३         | २१     | स्मारक             | स्नातक               |
| <b>२८</b> ३ | २६     | व्यापार            | ब्यावर               |
| २८४         | २४     | नियन्त्रण          | निमन्त्रण            |
| रद्भ        | १८     | सामन्तौ            | सीमान्तों            |
| २८६         | २२     | में ही             | में ही हुआ           |
| २८८         | १३     | प्रतीत             | प्रतीक               |
| २८८         | २४     | बारहट ने बारहट     | के बेटे केसरीसिंह ने |
| <b>२</b> ६१ | २१     | स्वाधीन दल के      | स्वाधीनता के         |
| <b>२</b> ९७ | २      | श्रिधिक            | धनिक                 |
| ३०१         | 8      | सभात्र्यो          | सेनात्र्यो           |
| <b>३</b> १२ | २०     | श्चपने जहाज        | श्रपना जहाज          |
| ३१५         | १४     | बनाने              | बताने                |
| ३१६         | १५     | जाने वाले          | किये जाने वाले       |
| <b>३२२</b>  | १९     | ऊपर                | उन पर                |
| ३२७         | २२     | कृष-दक्खिनी        | दक्किनी              |
| ३३२         | २१     | शान्जापुर          | शाजापुर              |
| ३४१         | 8      | मसविदा             | मसविदे ने            |
| ३४३         | २१     | चौधरी ने           | चौधरी                |
| ₹४९         | १४     | परसेंट             | पचीस प्रतिशत         |
| ३५१         | 3      | यह पुरानी          | पुरानी               |

#### श्री जयचन्द्र विद्यालंकार

#### की नवीन कृति

## भारतीय इतिहास की मीमांसा

पटना युनिवर्सिटी में सन् १९४१ में रामदीन श्रासन से दिये व्याख्यान जिनमें भारतीय इतिहास की व्याख्या-सम्बन्धी समस्याश्रों का सीधा विवेचन विद्वान व्याख्याता ने किया था। ये व्याख्यान १९४१ में लिख कर ही पढ़े गये थे किन्तु अनेक कारणों से इनका छुपे रूप में प्रकाशित होना अभी तक टलता रहा। अब लेखक इन्हें समयानुगत कर रहे हैं और आगामी अक्तूबर तक ये छुप कर प्रकाशित हो जायँगे। भारतीय इतिहास के विषय में ऐसे विचारोत्तेजक ग्रंथ बहुत ही कम निकले हैं। जयधन्त्र विद्यालंकार का नाम सुनते ही जिस विशद दृष्टि, सुलभी विचारधारा, तलस्पशीं चिन्तन, श्रोजस्वी भाषा श्रीर सजीव शैली का चित्र श्रापकी श्रांलों के सामने श्रा जाता है उन सबसे इस ग्रंथ को श्राप सराबोर पार्येंगे।

प थ दर्श क प्रकाश न हिन्दी-भवन जालंधर और इलाहाबाद

## भारतीय दिष्टि से लिखा गया भारत का एकमात्र इतिहास

# इतिहास-प्रवेश

लेलक-पंडित जयचन्द्र विद्यालङ्कार

स्व० प्रो० विनयकुमार सरकार के शब्दों में इस प्रंथ की शैली श्राश्चर्य बनक रूप से विशद है श्रीर यह पाठकों को रक्तमांस से बने खी-पुरुषों से परिचित कराता है। प्रो० नीलकंठ शास्त्री का कहना है कि यह किसी भी भाषा में भारतीय इतिहास का इस परिमाण का सर्वोत्तम प्रंथ है। श्रीर डा॰ सुनीतिकुमार चटर्जी ने घोषणा की है कि यह भारत का ऐसा इतिहास है जो न केवल भारतीयों के प्रस्युत समृषे विश्व के पदने लायक है। श्रपने देश का ठीक-ठीक स्वरूप देखे समम्मे बिना श्राप श्रपने को शिक्षित-जागृत नहीं मान सकते श्रीर उसे दिखाने-सममाने के लिए इससे श्रव्छा पथदर्शक नहीं पा सकते।

## भारतीय वाङ्गय के अमर रत्न

चेदिक काल से लेकर बारहवीं शतान्दी तक के भारत के संस्कृत पालि प्राक्ष्त तमिळ आदि भाषाओं के समूचे वाङ्मय का तथा विदेशों पर उसके प्रभाव का ''जिस ढंग से संदोप और पूर्णता के साथ'' इस पोथी में चित्र खींचा गया है, वह (स्व०डा० हीरानन्द शास्त्री के शब्दों में ) ''अतीव रोचक और सुगम है''। मृल्य १)